

4.10.90









## जमनालाल बजाज

की

डायरी-

(१६३७ से १६३६ तक)

पांचवां खड

भूमिना-तेयक फाकासाहेय कालेलकर

> <sup>सपादक</sup> रामकृष्ण यजाज



प्रकाशक यशपास जैन मत्री, सस्ता साहित्य मंडल

नई दिल्ली

पहली बार: १६७८ मूल्य : ६०१०.००

मुद्रक रूपक प्रिन्टसे नवीन शाहदरा, दिल्ली-३२

## सम्पादकीय

पूज्य वाशाजी की डायरियों का यह पायवाँ भाग पाठका की सेवा में कुछ देनी में पहुंच रहा है। चौथा भाग मन् १६७२ में प्रकाशित हुआ था।

थीमें भाग में गन् १८३६ के जत तक वी डायरी सा गई है। सब फंजपुर (महाराष्ट्र) में कांचेन वा अधिवेचन पडित जवाहरताल नेहरू की अप्याला में मध्यन हो चुना था। उसी अधिवेचन में सर्वप्रथम प्रामी तथा परों से बनी द्वामीयोंगी की वस्तुओं का सफ्तलापूर्वक प्रदर्शन किया गया था और यह अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी भी।

हायरी के संपादन में नित्यत्रम की कई वालें, जैसे प्रार्थना, फानन, पुमना, लग्नी कातना, आराम, स्वास्थ्य-संबंधी जानकारी, पर के लोगी से हुई साधारण तिया ऐसी ही अन्य गोण बातें, जो नित्य व्यवहार की हुआ करती भी, दिस्तार कम करने के प्रयाल से, कम कर भी गई है।

बिनी दिन बोर्ड महुरव की बात, घटना या विचार का निर्देश डायरी में नहीं रहा तो यह पूरा ही दिन काट दिया गया है। इसका यह अब नहीं कि उस दिन की डायरी लियी हो नहीं गई थी।

हायरी हाय थी लिखी तथा कभी-कभी पेंसिल की लिखी होने से तथा अस्तर रिताला में लिखी होने के कारण अहार कही-कही बहुत ही छोटे य अस्पप्ट हो नमें हैं, जी पड़े नहीं जा सके। इस कारण कर जाह क्यांक्त सों य स्थानों के नामों में तथा कही-कही बिवरणों में समझ की भूतें रह जाने भी मभावना है। इसमें पाडकों को कोई हुस्तर करने योग्य जानकारी हो तो यह स्वय तो अपनी प्रति में सुधार है बुस्तर करने योग्य जानकारी हो भी कुरा करें शार्ट नये सरकरण में उनका सुधार किया जा सके।

शायरी के इम खड़ के सबह, संगादन आदि मे हमें निन-निन की मदद मिनी तथा इसकी पुष्टभूमि लिखने में श्री मार्तक्ड उपाध्याय ने जो परि-धम किया, उसके लिए हम उनके आभारी है।





सुरम रूप में देखा जाब ती पता चलेगा कि माहित्य का प्रादुर्भाव संभाषण से हुआ है। बाद में आई लेखन-कला। मनुष्य की वाणी पहले ती गोलने के लिए ही होती है। भाषा का अर्थ ही है बोजने का साधन। लेकिन मनुष्य कितनी चीजें बांट करे ? अपनी स्मरण-शक्ति पर बोझा भी कितना दाने ? और जहां बाबाज पहच नहीं मकती, वहां अपनी मुचनाए भी जैमी-षी-तैंसी कैंग भेजें ? तो मनुष्य ने भाषा को निषिबद्ध करने की कला दृढ निवाली । मानवीय गरहति की प्रगति में लियि का आविष्वार एक महत्व भी चीज है। लिपि भी बला हाय में आने ही मनूत्य ग्रन लियने लगा और हिमाब के आंकडे भी लिखकर रखने लगा । सभी-वभी याददाकन के लिए थोडे बचन भी लिखबर रखने लगा। इससे लिखित साहित्य के दो रप हुए-एक धन(पत्र)और दूसरा रमरण के लिए लिखी हुई यादियां। विदेशों में दैनदिनी लियने का रिक्षाज शायद ज्यादा होगा। हमारे

यहां जो पटान और मुगल राज्यवनों हुए वे अपनी रोजनिकी लिखने से । इसके लिए आजवान हम अग्रेडी शब्द 'हामडी' चलारे हैं। अग्रेडी करद 'है' पर में हायरी शब्द आ गया है। हैन दिनी शब्द है तो अच्छा के बिन कुछ बहा और भारी है। एमारे यहां दिन को 'बारार' कहतेहैं। रविदानरे गोमबातरे इत्यादि शब्द बोलते हैं । इस 'बासर शब्द पर स देनदिशी दे लिए 'बागरी' शस्त्र यनाया गया । बागरी अधवा बागरिका करर अब चन्न

लग है।

हायरी या बागरी लिखने बात लोगो च दो प्रकार हात है । एक से शारे दिन से बिन-बिन लोगों से सिल किस-बिन सीरों से बदा-का करने हुई, लोगों को कीत-से बचन दिये को स्लेग मिले उनके दाने सामान अभिप्राय बगा हुआ, इत्यादि विस्तार शे लिया जाना है। इन्ये बान बौद्धिन, शादिन और चर्चागान बाने भी मिखने हैं। ऐसी हमारिक कार में अत्यन्त महत्व का होता है।

जो दूसरे प्रकार के वासरी लियनेवाले लोग होते हैं, वे महत्व की चर्चों
या घटना कौन-सी हुई, उसका जिक तो करते हैं, लेकिन क्या बातचीत
हुई, उससे अपना अभिप्राय क्या था। और आगे स्वय क्या करने का सीचा
है, इत्यादि कुछ भी नही लियते। सिर्फ कोई घटना आदि ही लियते हैं।

महात्या गाधी इसी तरह की बासरियां लियते थे। उसमे तो बहुत
ही कम मल्दों में अत्यन्त जरूरी बातों का ही जिक होता है। अमुक दिन
गाधीजी कौन-से सहुर में थे, किससे मिले और उस दिन बया किया, इसका
जरा-मा जिक ही उससे मिलता है। गाधीजी की जीवनी लियने वालों के
लिए ऐसी वासरी काम की चीज है सही, लेकिन गांधीजी की ओर से उममे
कुछ भी नहीं मिला।

श्री जनमालालजी की ये जो वासरियां है, इनमें भी केवल याददासत
के विष् आवस्यक सुचनाए ही लियों हैं। इनमे न उनका हुदय पाया जाता
है और न उनके अभिप्राय।
अगर दिसी अच्छे प्रभावशाली नाटक का पहला ही अंक पढ़ा हो हो।

के पढ़ने के लिए नहीं होती। वे होती हैं आत्मनेपदी--अपने ही लिए। इनका उपयोग आत्म-चरित लिखने में अथवा समकालीन इतिहास तिपने

उत्तपर से उस समस्त नाटक की कल्पना तो बया, पहले अंक की पूर्विया भी ध्यान में नहीं आ सकेंगी। समस्त नाटक पढ़ने के बाद ही प्रवम अक में बांजत छोटी-मोटी पटनाओं और सभावनाओं का रहस्य ध्यान में काता है। इसी तरह जमनालातजों के जीवन का प्रवम माग हो जानने वात स्थानित की पदा नहीं चलेगा कि प्रारभ के दिनों में कीन-सी सूरम शब्दियां आगे जाकर विकत्तित रूप घारण करने वाली है। पूरा जीवन जानने वात

आज के लोग ही जनके प्राथमिक जीवन के सहकारों की सुक्मातिसूम्म पूबियां समझ सक्तें और उनकी कद्र कर सक्तें । प्राधिक प्रवचन सुनना, गटक देखने जाना, सगीत के जलसे का आनड सेना, टीनस सेवता, बिज सेवना, बन-भोजन आदि बिगुद्ध आनंद की प्रोसाहन देना, नेताओं के स्थाब्यान सुनना, इस सरह की जीवन की सब

प्रवृत्तिया उनमे पाई जाती है। सबमे सस्कारिता, जीवनशुद्धि, सेवाभाव

और दिन को उदारता पाई जाती है। २२ से २४ वर्ष की उम्र में कितने लोगों से उन्होंने सपर्क साधा था, इसकी सूची देखकर सचमुच आक्वय होता है।

जमनालालजी के स्वभाव में जैसी विशेष आतिब्यशीलता थी वैसा ही साथी, सबंधी और राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत जीवन में भी प्रवेश करके उनके मुख-दुख के साथ एकस्प होने का माहा था। एक तरह से हम बह नकते हैं कि स्वभाव से ही वह विश्व-कूटुम्बी थे। इसीलिए आगे जाकर जब उन्होंने गाधीजी से प्रेरणा प्राप्त की और उनके 'पाचवें पूत्र' भने, तब समुचे विशाल गाधी-परिवार को अपनाना उनके लिए आसान और स्वामाविक बन गया। बचपन से सबको अपनाने का स्वभाव न होता तो थागे जाकर वह इतना काम नहीं कर सकते थे। तरह-तरह के राष्ट्र-मेवक, जनके परिवार के लीग, राष्ट्रीय संस्थाए और जनकी कठिनाइयां सबके साथ जमनालालजी एक-हृदय हो सकते थे, यह थी उनकी विभूति की विशेषता । गांधीजी में भी ये गुण थे । इसीलिए तो गांधीजी को जमतालाल-जी का इतना बढ़ा सार्वेभीम सहारा मिल सका। गांधीओ का विस्तार चाहे जिलना यहा और जटिल हो. उसे सधालने की हिम्मन और गुणलना जमनालालको में थी. और इस दिशा में जमनालालको गाधीकी नो सब तरह से निश्चित कर सके थे। जमनानानजी की और गाधीजी की ऐसी विभेषता जिल्होने ध्यान से देखी है, उनके लिए सो उनकी बामरी के छोटे-छोटे पन्ने और उनके पत्र भी विशेष महत्व के प्रतीत होते हैं।

बेबल अपने को और अपनी धन-मचित व बौजल-गिकन को ही गही. बीन्क अपने परिवार के गढ़ लोगों को राष्ट्रमेवा मे अधिन करने की उनकी संवारों थी। बेबल संवारी हो गही, उम्माह था। उमीमे वह अपने जीवन की हुनार्थना मानने थे। वेदिन बहु गढ़ है हुए भी उनकी अवार्थ आम्मा गाधना ही सर्वोर्डर थी। उसीवा चौड़ा विनन बन्ना आवस्य है है।

जब बभी बोर्ड 'खेबावी' खात्म-साधना मून बनना है, सब नुटुग्ब-बबीला, बाजीविवा बन स्वयताय और सावेबनिब-सेवा सब बुछ सतट समस्तर, सबबो त्याय देने वी बोलिश करने स्वता है। हमारे देस ऐसे ही आस्तार्थी अधिक बावे जाते हैं। ऐसे ही बोबो ने सन्तरा-आध्य को सबसे प्रधान माना है।

हमारी सस्कृति में शुरू में संन्यास का महत्व नहीं था। संन्यास आश्रम का पुनहज्जीयन शकराचायं ने यहे उत्माह के साथ किया। पर हमारे जमाने में सन्यास-आश्रम को बढ़ावा दिया स्वामी विवेकानन्द और स्वामी दयानन्द ने । गांधीजी ने सन्यास-आश्रम के प्रति पूरा आदर दियाकर उमे एक बाजू रखा और गीता में बताये हुए सन्यास-योग को पसन्द किया है। मनुष्य गृहस्य-आश्रम में प्रवेश करे या न करे, ब्रह्मचर्य-पालन का महत्व वह समझे और सबम बढाते हुए गृहस्य-आश्रम को कृतार्थ बनावे, यही या गाधीजी का आदर्श । मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करके कौटुन्विक जीवन नी एकाणिता और सकुचितता छोड दे और जीवन में कमयोग को ही प्रधान बनाकर सेवामय जीवन ब्यतीत करते-करते समस्त मानव-जाति के साप अपने ऐक्य का अनुभव करे और, वहां भी न रुककर, समस्त जीव-पृध्टि के साय तादात्म्य का अनुभव कर विश्वात्मेवय वी साधना चलावे, यही है

गाधीजी का मार्ग । इस मार्ग को युगानुकृत समझकर लमनासासजी ने भी उसे पसन्द किया था। अपनी मर्यादा को पहचानकर यह यथाशक्ति 'जनक मार्गं का अनुसरण करते रहे। उस जीवन-साधना का प्रारंभ अगर कोई ढूढना चाहे, तो इन वासरियों में कुछ-न-कुछ मसाला उसे मिलेगा ही। एक बात खास ब्यान में लेने की है। भारत के लोगों को स्वराग्य चाहिए था। योग्य नेता मिले और सफलताकी आका हो तो लोग लडने

के लिए भी तैयार थे। लेकिन लोग नहीं जानते थे कि स्वराज्य को चताने के लिए जिस तरह पूर्व-नैयारी की जरूरत होती है, बैसे ही संगठित रूप से

स्वराज्य की लडाई लडने के लिए पूर्व-तैयारी की जरूरत होती है।

इम तरह की पूर्व-तैयारी को गाधीजी ने नाम दिया—रचनात्मक कार्यक्रम । ऐसे रचनात्मक काम के लिए निष्ठा और धैर्य की आवश्यकता होती है, जो सामान्य जनता मे नहीं होती। सोग पुष्य का फल प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं जहर, सेकिन जहरी पुण्य या तपश्चर्या नहीं करना

आज में वर्ण-ध्यपस्या का अभिमानी या प्रोत्साहक नही रहा, लेकिन उम ब्यवस्या की सुन्दरता मैं जानता हूं। सोगो के सामने सुन्दर-मुन्दर कारणीं तर भारणें प्रयान कारायों का बासे हैं, दिवारोंने को हरेन और रोवर प्या देवा भी हुन्हीं का बास है। सीन्यू पूरी सिंद्रासीली पहुने क रिण् मैंबार होने हैं। जान-साम को स्पोठावर कुन्ही मुस्सिय सिंप सहस

रण त्यार होते हैं। जात-मान को रोशिवह <u>होते हैं। हैं। इस</u> के नाम हुन्हें राज्यार होते हैं। विक्त समार का सक्टन करता, नेसी, समुनावत, एतीन, त्यर और फिजार्स आदि हे हारा समान को सरनावत, समर्थ बताया और फिला-फिला कार्ति होने सामराय स्थापित करके सत्योग को सामेसीस बताया, यह बास तो बतिये का ही है। याधीओं से बतिये के ये तह हुए ये। इसके हताया वह लोकीसर तैनियंत्रा और सायुर्ध से सरे

भ के हुए ये किस असावा यह लोकार तमानवा आर्थ साहुय । भर्म पूर्ण नेमारित भी ये । शक्तिय सभी महर मक्ता है, जब बनिया उमे पूर्व रोमारी कर देगा है। यूरीर के गोहोत्तर गेमारविनेशोतियन ने कहा था— ''गेमा चलती है पेट पर।'' शामीजी ने नहा या कि सत्यायह की मध्यना का आमार राजत है रचनात्वक कार्यवम पर। उन्होंने यहाँ तक कहा या

ाता चरात हुए २ ५६ । मा आधार राज्य है स्थानायन स्थापन पर। उन्होंने यही तन बहा था मि मेरा 'एसभाग्यक बार्यम्म सारा सारा भाट पूरी तरह ने मफन कर दे. रो गर्याधह के बिगा ही में आरखे स्थापन सा हुंगा है। गारीशी के देश रचनातमक कार्य मा पुरा महत्व जाननेवान हो निमे

लोगों में भी जमनालालजी वा स्थान बहुत ऊपा था। यह गुण तो मनुष्य वो आन्तिवस्ता में में ही प्रपट होता है। शिव्य मले ही लड़कर राज्य प्राध्त कर ले, राज्य पताने घा बाम भने ही शिव्यो का माना जाय, पर दर-असल वह है बनिये पा बाम। चार आध्यों में जिला तरह हुन्य में मिळ हुआ है कि मृतस्थाध्या ही गर्वश्रेष्ट है, उसी तरह हुने समजान पाहिए कि यह वसी में भी श्रेष्टता कहुन करनी चाहिए वेश्य-वर्ण बी।

थपने नाम में कृतायें हो सकते हैं। 'बनिया गांधीत्री' का सामध्यं किममें हैं, मह अबूक देख सके से 'बनिया-जिरोमणि जमनानानओं' हो। यह मब जाननेवाले लोग जमनातानओं नी वासियों के प्राथमिक वर्षों में भी प्लगतमक प्रवृत्ति की और जनका नुकाब देख सकेंगे। इस प्रेरणा को समझने के बाइ हो हम ख्याल कर सकने हैं कि जमनातात्यां सारे देश में इतनी तेजी से क्यों पुमते थें 'देश के छोटे-बड़े सब कार्यक्रतियों सारे देश में इतनी तेजी से क्यों पुमते थें 'देश के छोटे-बड़े सब कार्यक्रतियों

का सपर्क साधकर उनके साम हृदय की आत्मीयता कीसे स्थापित करते थे ।

वैश्य-धर्म की मार्वेभीमता के नीचे ही ब्राह्मण-धर्म और क्षात्र-धर्म अपने-



इस काति के राजनैतिक क्षेत्र मे जवाहरलालजी ने अपना बल जगाया । किन्तु जीवन-परिवर्तन के और राष्ट्र के नव-निर्माण के क्षांतिकारी क्षेत्र मे अपना पूरा-पूरा चल जगप्या जमनावालजी ने और उनके छोटे-बढ़े सब सार्थियों ने ।

सामया न ।

मैं सामियों का नाम इसितए लेता हूं कि लोग मारा ध्यान मुद्दय-मुख्य
नेताओं के नाम पर ही समाते हैं। राष्ट्रजीवन को सजीवन करनेवाली मंति
एक आदमी से कभी नहीं होती। जिस तारह ध्यक्ति का कुदुब-स्वीला
और वश-विस्तार होता है, वैसे ही मन्यासियों को शिष्य-माधाए और
भन्त-मंत्वार भी होते हैं और राष्ट्रपुष्प के पुष्पायों में शरीक होनेवाले
और जेते मिक्र करने में अपना हिस्सा अद्या करनेवाले सामियों की भी सख्या
कम नहीं होती। सबके पुष्पापं का सम्मिलत फन ही राष्ट्र का उथान
है। दुमीलए जमनासालजी के जीवन-मार्य का जिक मा दिवान करते समय
जनके सब सामियों का भी स्मरण करना चाहिए। जमनासालजी कभी
अहेल से ही नहीं। सितने सोतों को उन्होंने अपनाया है, वे सब जनकी

विमूर्ति से सिम्मिलि हैं।

आगर देवों से नये अवतार को पहचानने की शवित होती है तो अवतार

में भी अपने सामियों को पहचानने की सवित होनी ही चाहिए। हम हमें
'तारा-मंतक' वह सकते हैं। याधीजों के पास असरण लोग आये। चद लोगों
यो गांधीजों ने स्वयं चुलाया। चद अपने-आए आकर गांधीजों से चिपक
पर्ये। तिकान दो आदिमियों के बारे में मैं जानता हूं, जिन्हें देखते हो गांधीजों
ने पहचान तिया कि हमके साथ अभेद-भवित का तथ्य बचनेवाला है। एक
ये महादेव देलाई और दूसरे में जमनालालजी। और पूर्वी यह कि हम
दोनों ने जेते ही गांधीजों ने पहचाना, येत ही एक-दूसरे को भी सुरत्त
पहचान तिया। महादेवआई ने जमनालालजों को यात नियं से सुर्वात तिया। महादेवआई ने जमनालालजों को यो जित तथे से सुर्वात तथा। महादेवआई ने जमनालालजों को यो जित तथे से सुर्वात स्वात पा महादेवआई ने जमनालालजों को यो जित तथे से सुर्वात तथा। अगों यात तथे से सुर्वात तथा। अगों भी मैं देशीत रह वा ईस्वरीय सकत या युपरवा। या व्यवस्था मानता है।

अन्योन्य सबध की यह प्रेम-शृंखला की सहती गई, यह देखने का

उन्हें 'सबों के स्थजन' कहा था।

जमनालालजी की यह विशेषता और उनका हृदय सामर्थ्य देखकर ही मैंने आज देश के हितमितक एक आवाज से रो रहे हैं कि देश की एकता कहां गई ? वयों सर्वेद्य फूट-ही-फूट यद रही है ? यमा इसका कोई इताब

नहीं हो सकता ? इलाज हमें गाधीजी के और जमनालालजी के जीवन में ही मिलता है। छोटे-वडे सब भेदों को भूलकर सबकी अपनाने के लिए हृदय की जी विचालता और प्रेम की संजीवनी चाहिए, वह जमनालालजी मे पूरी माता में थी। इसलिए वह सारे देश के, सब धर्मी के, सब क्षेत्रों के और तरह-तरह के विचारों के लोगों को अपना मके थे। सत तुकाराम ने कहा है, ''आप जो प्रेम अपने लड़के-लडकियो और रिक्तेदारों के प्रति बताते हैं, वही यदि आप अपने दास-दासियों के प्रति, नजदीक के लोगों के प्रति और पडीसियों के प्रति बता सकें, तो आपके अदर देवी शक्ति अवश्यमेव प्रकट

होगी ।" जमनालालजी जहा-जहा जाते थे, वहां के कार्यकर्ताओं के साम और जनके परिवार के साथ एक रूप होते थे। व्यवहार-चतुर जमनालाल की लोगों के दोप और उनकी खामिया नहीं देख सकते ये, सो नहीं। किन्तु जनका हृदय क्षमाणील और उदार था। जनका अनुकरण करनेवाले जनकी नि स्पृह भाषा का प्रयोग कर देते हैं, किन्तु उनकी उदारता कहां से लाव और उनके प्रेम की निःस्वार्थता भी कहा से प्रकट करें ? जिनमे ऐसी उदारता है, उनको जमनालालजी के जैसी सिद्धि भी मिल रही है। अध्यात्म

के नियम अटल और सार्वभीम होते है।

एक-एक ब्यक्ति मिलकर राष्ट्र बनता है, इसलिए हरेक में हमें दिल-थस्पी होनी चाहिए और हरेक के यथाशक्ति सहायक होने की हमारी तरगरता भी होनी चाहिए। जमनालागजी की यह कार्यकारी आत्मीयता जिनमें होगी, वे ही सच्चे राष्ट्र-पुरुष बनेंगे।

मन् १६१५ से १६२६ तक जो कार्य गाधीजी ने और उनके साथियों ने धेर्य के साय किया, उसी का शुभ परिणाम सन् १६३० से शुरू होते वासी और सन् १६४% से सफल होने वाली शांति में हम देख सकते हैं।

इस क्रांति है राज्नैतित सेव से ज्वाहरणालकी ने काना बन कराया। हिन्तु जोदन-परिवर्षन ने कोर गएंद्र के नव-निर्माण के व्यक्तिकारी क्षेत्र से करना हुरा-त्या बन जगाया जमनातात्रकी ने कोर उनके छोटे-बढ़े गव गारियों ने।

मैं मालियों का नाम इमिनए लेना हूं कि लीम मारा ध्यान मुक्त-मुख्य नेनाओं ने नाम पर ही सानी हैं। उप्पृजीवन को मधीवन करियाओं जीति एक ब्राइमी ने कभी मही होती। जिन तरह स्थतित का पुरुब-व्यक्षित और यम-विस्तार होना है, बैंगे ही गर्थानियों को शिय्य-भागाए और भवन-परिवार भी होने हैं और राष्ट्रपुरप के पुष्पायों में शरीक होनेवाले और जैने मिद्र करने में अपना हिश्मा अदा करनेवाले सामियों की भी सदया कम नही होती। तबने पुरुषायं का सम्मिन्त फन ही राष्ट्र ना उथ्यन वनने मह सामियों का भी समस्य करना पाहिए। जसनावासजी कभी अकेले थे ही नही। जिनने सीतों को जन्होंने अपनाया है, वे सब जनकी

अगर देवों मे नये अवतार नो पहचानने की मिनत होगी है तो अवतार में भी अपने सामियों को पहचानने की मिनत होगी ही चाहिए। हम दसे तरा-पंजर कर कहते हैं। सामियों के वस असराय नोग आये। चद सोगों नो मामीयों ने स्वयं बुलाया। चद अयंने-आप आकर गामीशी से चिपक गरे। सेिक से आदियों में बारे में में जाताता हुं, जिन्हें देवते ही मामीशी ने पहलान लिया कि दनके साथ अमेद-भनित का सबय वयनेवाला है। एक ये महादेव देवाई और दूसरे ये जनातालाती। और पूबी यह कि इन दोगों ने जैसे ही गामीशी नो वह मान तिया कि देव ही उत्तर तिया के से स्वयं यह कि इन दोगों ने उसे ही से ही एक-दूसरे को भी दुर्देव पहचान लिया। महादेवभाई ने जनजातालाती को ओ वस से थे, उसमें से चद तम मैंने पढ़े हैं। उसपर से कह सकता है कि दोगों का परस्पर आकर्षण भी कम अद्भुत नहीं था। गामीबी के आध्यमियों में से थी विनोशा माने का वस्त्र ता वस्त्र सामियों में से थी विनोशा माने का वस्त्र ता वस्त्र प्रवास ना वस्त्र ता अपन स्वर स्वर ता वस्त्र स्वर सामियों में से थी विनोशा माने का वस्त्र ता वस्त्र प्रवास ना वस्त्र ता अपन स्वर सामियों में से थी विनोशा माने क्या वस्त्र ता वस्त्र सामियों में से थी विनोशा माने का वस्त्र ता वस्त्र सामियों से से थी विनोशा माने क्या स्वर सामियों में से थी विनोशा स्वर सामियों सामियों से सामियों से सामियों सामियों से सामियों सामियों सामियों सामियों सामियों सामियों सामियों स्वर सामियों सामियो

अन्योन्य संदध की मह प्रेम-शुखला कैसे बढती गई, यह देखने का

आकरिसक घटना नहीं होती। मृष्टि से परस्पर संबंध का विकास जीत फैला हुआ रहता है। उसी के अनुसार सबकुछ होता है। कोई भी घटना अकरमात नहीं होती। हरेक घटना का 'कश्मात्' हम जाने या न जानें, होता ही है। जब मनुष्य-जाति की ज्ञान-बक्ति बढेगी, तब मनुष्य, ऐसे

होता ही है। जब मनुष्य-वाति की झान-चिक्त बढेगी, तब मनुष्य, ऐसे सबस को पहचानकर ही इतिहाम लिखने बैठेगा। आवकल के इतिहास अधों के प्रयास हैं। जानमय प्रवीप प्राप्त होने के बाद ही मानव-वाति की

अधों के प्रयास हैं। ज्ञानमय प्रयोग प्राप्त होने के बाद ही मानय-जाति भी सच्ची जीवन-मामा निखी जायगी। मांधी-कार्य का प्रयोग, रहस्य और उमकी कुतायंता तभी दुनिया के मामने पूर्ण रूप से प्रकट होगी। गांधीजी के सपर्व में आने के बाद जमनासालजी का सारा जीवन हैं।

वासरियों के लगभग कई खंड प्रकासित होने वाले हैं। इन सब खडों में के पत्रने के बाद हो जमनासालजी की इन अवर्मुखी आस्त्रनेपदी प्रयुक्तियों लिए योग्य भूमिका लिखी जा गकती है। इन प्रथम खंडों में तो उनकी पूर्व-तैयारी की योडी करवना हो आ सकती है। गांधीजी ने हिन्दू-धर्म में और हिन्दू-समाज में जो महान परिवर्तन

बदल गया था। उसका प्रतिबिंव उनकी वासरियों मे जरूर मिलेगा। ऐसी

ायाजा न हिन्दू-यम में आर हिन्दू-समाज में आ नहीं। चित्रे, उममें मानस्त जीवन को नमा रूप दिया, जिसका महत्व कम नहीं है। उसका प्रत्यदा उदाहरण जमनासालजी के जीवन में बरितार्थ होता पामा जाता है। यह समलकर ही जमनासालजी की ये बासरिया पदनी पाहिए।

गन्निधि, राजघाट, नई दिन्ली —काकां कालेलकर

## पृष्ठ-भूमि

जमनालालजी की डायरी के इस पांचवें भाग में सन् १६३७,३८,३६--इन तीन बर्पों की डायरियों को लिया गया है। यह काल देश में बहुत महत्वपूर्ण रचनात्मक एव राजनैतिक कार्यो एव घटनाओं से भरपूर था।

मन १६३७ मे जमनालासजी का अधिकतर समय वर्षा की संस्थाओं, जैसे मारपाड़ी शिक्षा मडल, नवभारत विद्यालय, नेगांव आधम, मगन

संप्रहालय, नालवाड़ी चर्मालय, महिलाक्षम, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति,

हिन्दी प्रचार विद्यालय के साथ-साथ नागपूर में अध्यकर स्मारक एव नागपर जिला काग्रेम कमेटी के कार्यों की देखभाल एवं सचालन में गया। सन् १८३७ के मार्च के महीने में ही मद्रास में हिन्दी साहित्य सम्मेलन

का अधिवेशन उनके ही सभापतित्व में हुआ और उसके परिणाम-स्वरूप हिन्दी प्रचार व प्रसार के कार्य मे उनका अधिक समय गया।

इसी माल ब्रिटिण पालियामेट द्वारा पास किये गए 'गवर्नमेट आफ इंडिया एक्ट १६३४ के अन्तर्गत देशभर में प्रातीय असेंदलियों के चनाव हुए। काबेस ने भी चुनाव लडा और भारत के प्रमुख प्रातो से काबेस यह-

मन में चुनकर आई। चुनाव अभियान के बीच ही यह प्रश्न पैदा हो गया था कि बहुमत आ जाने पर प्राक्षों से बाग्रेस की पद-ग्रहण करना चाहिए या नहीं ?

चुनाव चरम होने के बाद ही मार्च के तीगरे शप्ताह में वाग्रेम के

टिविट पर चुने गये असेंबली के महस्यो तथा अ० भा० बाग्रेस ग्रहासमिति के मदरयों वा दिल्ली में एक कन्देशन हुआ। उसमें सब सदस्यों से बाग्रेन अध्यक्ष परितः जवाहरलाल नेहरू ने हिन्दी में प्रतिका लियाई 🖅 हम सब

भारत की एकता और स्वराज्य के लिए प्रयत्न करेंगे और अगर अमेंबलिया में पदप्रहण बारना पटा सी असेंबली के अदर और बाहर भारत की आजादी जन्दी-मे-जन्दी मिले, इसके लिए गाम करेंगे और नवे विद्यान का विरोध करके अपना विद्यान हुम स्वयं बना सर्के, इसकी ब्रिटिस सरकार मेमार्ग करेंगे। उसीकन्वेंशन में यह भी निक्चय किया गया कि १ अप्रैत को ब्रिटेश पालियामेंट द्वारा पास किये गए विद्यान 'पायनेमेट आफ इंडिया एक्ट १६३४' के लागू किये जाने के विरोध मे सारे भारत में हहतात को जाय। परिणाम-स्यहण उस दिन भारत-भर में मातिपूर्ण पूरी हहतात रही।

इसी वर्ष वर्धा संघ के सभाषतित्व का काम भी जमनानानवी पर आ गया और उनको चर्धा सच के कार्य को सुद्द करने तथा व्यावहारिक पद्धित पर धादी की अधिकतम उत्पत्ति एव विकी का संगठन करने के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेनी पड़ी। इसके लिए उन्होंने सारे देश का दौरा किया।

वर्धा के दो समाचार-पत्नो 'चित्रा' तथा 'तावधात' में सन् १८१० में
महात्मा गांधीजी डारा एकज किये गए 'तिलक स्वराज्य कोए' के हिगार्व के संवय में जमनालालजी, चूकि वे कार्यस के कोएाष्ट्रण्य भी ते, तथा गांधीजी पर दुर्भार-तापुर्ण एव अपमानजनक सास्टन सगार्थ गये थे। जमनालालजी ने गांधीजी व कार्यस के प्रमुख सरस्यों की स्वीकृति है उन दोनो पत्नों पर मानहानि के दाये दासर किये। भारत की कानून-संहिता में मानहानि का दावा जीवना बडा कठिन एवं दुरकर कार्य माना गर्या है। अक्षर लोगो इससे बचते है। पर जमनालालजी ने बड़े परियम, अपन्य और लगन से इसे लड़ा। उससे कहीं जीत हासिल हुई। योनों यहाँ के संपारको, मुद्रक व प्रकाशको को कैद की सजा हुई तथा चुर्गाना और

मुक्ट्से का पर्वा अदा करना पढ़ा।
आसहसोगी होने के कारण जमनालालजी सरकारी अदालती में आ<sup>ते</sup> से वर्षते थे। पर जहां कांग्रेस, गाम्नीजीतथा राष्ट्रीय इज्जत पर प्रहार हो<sup>ते</sup> सारा, आसर का प्रयार किया जाने लगा तथा चरित्र-हनत का प्रयत्न हो<sup>ते</sup> नगा सो अदासत में जाने से से अल्ड नगी रहते।

लगा सो अदालत में जाने से भी वह नहीं रके। इसी वर्ष गांधीजी की प्रेरणा से एक 'राष्ट्रीय शिक्षा परिपद' की अधियेशन पर्धा के 'भारवाडी किया परुष्ठ' के कार्य गा। जिसके

अधिवेशन वर्धा के 'भारवाड़ी शिक्षा महल' ने वर्धा मे बुलाया। जिसके परिणाम-स्वरूप 'शिक्षा मे बुनियादी सालीम' का उद्गम हुआ और कांग्रेस करोंक प्रार्थ के एको बच्चा प्रदीत की बिचै गए।

हर कर हामलाभने साथ साध्यापती की देशसार, व्यावस्थित बारों से साथ-सार्यालय और मियों ने पश्चिमी के द्वारुक, बटिन रोप सामी हुए पारर्याल संदर्भते तथा विद्यों की सुगताने से भी उत्तर

कर्णाशास्त्र स्थाप ग्राहा ।

र्राट्यार से इंगी ब्यो जसागतावर्गी से बहे पुत्र मार्ड बसलवाव वा दिहार करवाम से मुझीरत स्वरणायी की गहरणसमाद वीहार की पुत्री गारिकीदेशों के भाग नाम हमागे पुत्री सहावरण का विवास सैनापुर्वे के शिष्ट अर्थीसण्ड बनीव एक विद्यामीनिष्ट नमा विकास की अर्थानारमा कृष्यान के पुत्र की सीमानाग्या के साथ गरान हुआ। स्वत्री भागमी समा का विवास बनवला के मुझीरत हमामनेश्री सी प्रमुखाव हिम्मव-मिहार के बहे पुत्र की गरानन हिम्मविग्हा के साथ तथा और प्रमुख पीहार का बनवलमा के प्रसिद्ध गया गर्बमाय, मामानेश्री, क्षिणी हया

माने गये। ये चारो विवाह तो मारवारी अपवाल समाज मे ही हुए, पर अपने भरोजे भी रापाएटण सजाज का विवाह उन्होंने भी हरणदास जाजू बी, जो नि माहेण्यदी मामा के जाने-माने अपनी थे, पुत्री असमुगादेवी से दिया, जो अभवाल-माहेण्यदी का उत-जानीज दिवाह या और समाज-सुगार की दिसा में उस ममय एक सहस्वपूर्ण कटम या। दला सब करते हुए उत्तक्षा मनीमयन सवा आध्यात्मिकता की ओर

रचतान्मर बार्धवर्षा श्री भीताराम सेवगरिया वी बदी पृत्री पन्ना वे मात इसी वर्ष गपन्न हुआ। इन विवाहो में अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक गुधारो वा आधार निया गया और बर्द मामनो में से आइमें विवाह भी

त्तरना पत व रत हुए उनका मनामधन तथा आध्यातमन के कार उनकी पित पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से बदनी है जानी थी। १६६७ में उनके स्पष्ट दर्गन उनके पत्री और दायरियों में जगह-जनह मिनते हैं। इन उन्लेखों में प्रतीन होना है कि इस सबय में बहु पूज्य बापूजी तथा औं किंगोरनाम्पार्ट असे मुख्यतों के साथ तथा अपने परिवार के लोगों से भी अपने मनोमधन पर से विद्या करते थे और उनको भी पूरे विकास में लिया करते थे।

र प्यत्यात न प्राथम करत स : सन् १६३८ का वर्ष सुभाषधन्द्र बोस के सभापतित्व में हरिषुरा काग्रेस करके अपना विधान हम स्वयं बना सकें, इमकी विध्या सरकार मेनांत्र करेंगे। उमीकवेशन में यह भी नित्रनय किया गया कि १ सबैत को विदेश पानिसमेट द्वारा पास किये गए विधान 'पायनेगेंट आक इंडिया एडें १६३४' के पासू किये जाने के विशेष में सारे भारत में हस्तान हो जाय। परिणास-स्थक्त उस दिन भारत-भर में मांतिपूर्ण पूरी हर्शन रही।

इसी ययं भागी संघ के सभावतित्व का काम भी जमनावानती पा आ गया और उनको पार्या नाम के कायं को मुद्दू करने समा क्यावहारि पद्धति पर गादी को अधिकतम उत्पत्ति एवं वित्री का मंगठन करने पी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सेनी यदी। इसके लिए उन्होंने सारे देग का क्षेत्र किया।

यधां के दो समाधार-गयां 'पिया' तथा 'तायाम' में सन् १६२० में महात्मा गाधीओं द्वारा एकज किये गा 'तितक स्वराज्य कोव' के हिंगा के संवय में जमनावातकों, जुकि में बांग्रेस के कोवाध्यक्ष भी थे, वंश्व गाधीओं पर दुर्शवनायुर्ण एवं अपमानजनक लाइन गाधीय गेंच थे जमनावातकों ने गांधीओं व कायेग के प्रमुख सदस्यों की स्वीहति सं वः दोगों पत्रों पर मानहानि से दावे दायर किये। भारत की कानून-गिंठगां में मानहानि का दाया जीतना महा कठिन एवं दुस्तर कार्य माना गमा है जमतर लीग दस्ते चन्ते हैं। पर जमनावातकों ने बढे परिधम, अध्यक्ष्य और समन से इमे तक्का । उत्तमे उन्हें जीत हामिस हुई। दोनों पत्रों ने स्वादकों, मुद्रक व प्रकाशकों को कियों स्वी स्वाहर्दि तमा जुमीना और मुकट्रों का खर्चा ब्यार करता थहा।

अतह थोगी होने के कारण जमनालाल जी सरकारी अवालती में जां से बचते थे। पर जहां कांग्रेस, गायीजी तथा राष्ट्रीय इन्वत पर प्रदार हैं। लगा, असत्य का प्रचार किया जाने लगा तथा चरितन्हनन का प्रयत्न हैं। लगा, असत्य को प्रचार मिला जाने लगा तथा चरितन्हनन का प्रयत्न हैं। लगा तो अवालत है जाने से भी सह तक्षी रुके।

.... जा ज्याराज ज्ञाना साथ वह नहा रका । इसी वर्षे गांधीजी को प्रेरणा से एक 'राष्ट्रीय जिसा परिपर' व अधिवेषन वर्षा के 'भारवाड़ी विसा सकत' ने वर्षा मे बुलाया । जिले परिचाम-स्वरूप 'शिक्षा मे बुनियारी तालीम' का उदयम हुआ और कोंग्रेर गापित प्रांतो में उसके सफल प्रयोग भी किये गए। इस मब हत्तवती के मध्य घर-गृहस्थी की देखभान, व्यायसायिक कार्यों में सताह-भगविरा और मित्रों के परिवारों के माञ्चक, कठिंग तथा उससे हुए पारस्परिक मतभेदों तथा विद्यहों को मुलझाने में भी उनका

बलझहुए पारस्पारक काफी समय लगता रहा।

परिवार में इसी बर्ष जमनाताजनी के बड़े पुत माई कमसनवन का विकार सकतता के मुमिद्ध ब्यवसायी श्री तहरणप्रसाद पोट्टार की पुती सावित्रीदेशों के साथ तथा दूनरों पुत्री मदाला का विवाह मैंगुरी के प्रसिद्ध धर्मनिष्ठ वकीज एवं पित्रासीफिस्ट तथा वितक श्री धर्मनारायण

स्ववाल के पुत्र भी श्रीमन्तारावण के साथ सपनन हुआ। उनकी भागजी नमंदा का विवाद कलकता के गुर्जनिक समाजसेवी श्री प्रमुख्याल हिम्मत हिम्मत स्वित के वे पुत्र भी मयानन हिम्मतिहरूका के नाय स्वा भा के प्रह्माद गोहार का करकत्त तो के प्रति तथा सर्वमान्त्र समाजसेवी, कांग्रेसी तथा पर्यमास्मक कार्यकर्ता भी शीताराम सेस्सरिया वी बडी पुत्री पन्ता के साथ हमी वर्ष प्रमुख्य के प्रति हमी के स्वाद सी वर्ष प्रदेश पर्या हमा । इन विवाहों से अक्षेत्र महत्वपूर्ण सामाजिक मुग्नारो का साथार विवाह भी माने गरे। ये वारो विवाह भी माने गरे। ये वारो विवाह भी मारवाडी अववात समाज से ही हुए, पर अपने मतीजे थी राधाहण्य बजान का विवाह उन्होंने श्री इण्यावा वाजु की, जो कि माहेवरी समाज के जाने-गाने अववात श्री कुत्री अनस्मायोची से

की दिशा में उस समय एक महत्वपूर्ण कदम था।
दिवा सब करते हुए उनका मनीमक्य तथा आध्यासिकता की ओर
उनकी दिव पहले की अवेशा अधिक तेजी हो बदती ही जाती थी। १६३७
में उनके राष्ट्र दर्गन उनके पत्री और डायरियों में नगह-जगह मिनते हैं।
देन उन्तेयों से प्रतीत होता है कि दस सबस में यह पुत्रम बागुशी तथा भी
कियोरनालमाई अंदी प्रतान के साथ तथा अपने परिवार के सोगो से भी
क्योरनालमाई अंद मनोमक्य की पद्मी हिन्स करने परिवार के सोगो से भी

किया, जो अग्रवाल-माहेश्वरी का उप-कातीय विवाह या और समाज-स्धार

पूरे विश्वास में लिया करते थे। सन् १६३८ का वर्ष सुभाषचन्द्र बोस के सभाषतित्व में हरिपुरा कांग्रेग करके अपना विधान हम स्वयं बना सकें, इसकी बिटिश सरकार सेमान करेंगे। उसी कर्न्वेशन से यह भी विश्वय किया गया कि १ वर्षेन को डिटिश पालियामेट द्वारा पास किये गए विधान 'पवनेंमेंट आफ ईंडिया एर १६३४" के लागू किये जाने के विरोध में सारे भारत में हड़ताल को जाय। परिणाम-स्वरूप उस दिन भारत-भर में शांतिपूर्ण पूरी हड़तान

रही।
इसी वर्ष चर्चा सम के समापतित्व का काम भी जमनातानकी पर
आ गया और उनको चर्चा संभ के कार्य की सुदृढ़ करने तथा ध्वावहारिक
पदित पर खादी की अधिकतम उत्पत्ति एवं विकी का संगठन करने में
महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेनी पटी। इसके लिए उन्होंने सारे देग का दौर

वर्धा के दो समाचार-पत्नी 'चित्रा' तथा 'सावधान' में गत् १६२० में महारमा गांधीओं द्वारा एकत किये गए 'तिलक स्वराज्य कीय' के हिया में मंद्रंग में जमनासालजी, पूकि वे कार्रेस के कीयाध्यम भी में तर गांधीओं पर इर्षावनापूर्ण एव अवमानजनक लाइन तथावे गये थे। जमनामालजी ने गांधीओं व कार्रेस के प्रमुख सहस्यों की स्पीहति से वर्ष दोगों पत्नी गर मानद्वानि के सोव द्वार किये। भारत की कानुन्तिहिनों मानद्वानि का दावा जीनना बड़ा कठित एव पुरुत्तर कार्य माना गया है। अवनर भीय स्पर्ध सप्ति है। पर जमनासालजी ने यह परिश्मा अद्वर्य और स्पन्न से होने पद्मी है। पर जमनासालजी ने यह परिश्मा आदर्य और स्पन्न से होने पद्मी अद्वर्य होने होने पत्नो हैं संपादनो, गुक्त व स्वकानकों को कैंद की सजा हुई तथा दुर्माना और गुक्त व स्वकानकों को कैंद की सजा हुई तथा दुर्माना और

क्षाम्योगी होने के बारण बमनानानजी सहबारी अदाततो में जने ते बचने में । पर जहाँ बांधेग, मोधीजी तता राष्ट्रीय इंज्जत पर महारही क्या, भगण का प्रचार विचा जाने तथा तथा परितान्तन बा प्रधान हो। तथा तो महात्वा में जाने में भी कह नहीं हते !

सता ता नारा चार्या चार्या हो। इस है इसी वर्षे सोधीओं को ग्रेस्सा से एक 'राष्ट्रीय शिक्षा वरियर' बी अधिकृत वर्षा के 'सारकारी सिक्षा महार' ने वर्षों में सुसाया । जिसे वरिसाम-नवस्त 'रिसा में बुनियारी सारीस' कर बहुबस हुआ और बोरेंग प्रानित प्रति। शे समबे सफ्द प्रयोग भी तिये गए। इन सब हलबलों के मध्य घर-गृत्रयी की देखभाव, व्यावसायिक कार्यों में सन्तार-मगविश और मित्रों के परिवारों के नाजक, कठिन तथा

इति हुए पारस्यरिय सनभेदी तथा विग्रही की सुलझाने में भी उनका

भाषी गमय लगता रहा। परिवार में इसी वर्ष जमनालातजी के यह पुत्र माई कमलनयन का

रिवाह बलक्ता के मुप्रमिद्ध व्यवसायी श्री लक्ष्मण्यमाद पोहार की पुत्री गावित्रीदेवी के नाय तथा दूसरी पुत्री मदालमा का विवाह मैनपुरी के प्रमिद्ध धर्मनिष्ठ बनील एवं वियागीपिस्ट तथा वितक श्री धर्मनारायण अप्रवास के पत्र श्री श्रीमन्तारायण के साथ मपन्त हुआ। उनकी भानजी

नमंदा ना विवाह कनकत्ता के मुप्रमिद्ध समाजरोबी श्री प्रभुदयाल हिस्मत-मिहका के यह पूर्व श्री गजानन हिम्मनसिहका के साम तथा भाने प्रह्माद पोट्टार का कलकला के प्रभिद्ध तथा गर्बमान्य, समाजसेवी, बांग्रेमी तथा

रचनात्मक वार्यकर्ता श्री सीताराम सेवसरिया वी यही पूजी परना के साय इमी बर्प सपन्न हुआ। इन विवाहो में अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक सुपारों का आधार लिया गया और कई मामलों में ये आदर्श विवाह भी माने गये। ये चारो विवाह तो मारवाडी अप्रवाल समाज मे ही हुए, पर

अपने भनीजे थी राधाकृष्ण बजाज का विवाह उन्होंने श्री कृष्णदास जाजू की, जो कि माहेरवरी समाज के जाने-माने अग्रणी थे, पूजी अनसुसादेवी स निया, जो अग्रवाल-माहेश्वरी का उप-जातीय विवाह था और समाज-सुधार की दिशा में उस समय एक महत्वपूर्ण कदम था।

इतना सब करते हुए उनका मनोमधन तथा आध्यात्मिकता की ओर उनकी रिच पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़नी ही जाती थी। १६३७ में जनके स्पष्ट दर्शन उनके पत्नो और डायरियों में जनह-जनह मिलते हैं। इन उल्लेखी से प्रतीत होता है कि इस सबध में वह पूरव बापूजी तथा थी किमोरलालभाई और गुरजनो के साथ तथा अपने परिवार के लोगो से भी अपने मनोभावो एव मनोमधन की चर्चा किया करते थे और उनको भी

पूरे विश्वास में लिया करते थे। सन् १६३८ का वर्ष सुभाषचन्द्र बोस के सभापतित्व में हरिपुरा काग्रेस

ाधिवेणन से प्रारम हुआ । सुभाषचन्द्र योस स्वास्थ्य-सुधार के बाद १६३४ । ही विदेश से सौटे थे और भारत में आते ही नजरबन्द कर दिये गए थे। । वं १६३७ में भारत सरकार ने उनको बिना शर्त जैल से दिहा कर देया । एक वर्ष तक वह काग्रेस की गतिविधियों को देखते रहे और उन्होंने स यीच महात्माजी का भी विश्वास श्राप्त कर लिया । फलस्यरूप **१६३**८ में हरिपुरा काग्रेस के लिए वह सर्वानुमति से राष्ट्रपति चुने गये थे।

हरिपुरा-कांग्रेस कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण रही। सरदार पटेल के निर्देशन में गुजरात प्रदेश में हुई यह कांग्रेस अपनी व्यवस्था, सुमहता, अनु-गासन तथा उसमे हुए निर्णयो के कारण बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी हुई।

नये भासन विधान के अतर्गत पदब्रहण करने से पूर्व कांग्रेस ने प्रांतों के गयर्नरों के जरिये ब्रिटिश सरकार से यह आश्वासन मागा था कि गवर्नर मंतिमडत के वैद्यानिक कार्यों में अपने विभेषाधिकारी का उपयोग <sup>करके</sup> उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दुनिया में यह शायद पहली भिसाल थी कि एक 'विद्रोही' संस्था ने शासन से इस प्रकार आश्वासन लेकर शासन

मे पदग्रहण करके सत्ता सम्हाली हो। यो तो कांग्रेस के लोग असेंबलियो में पूर्ण स्वराज्य की मांग करने और उसे प्राप्त करने की इच्छा से गये थे। पर बाहर आम सभाओं में कुछ इस प्रकार के धुंआधार भाषण भी हुए कि अदर से हम तोग तेजिस्तेटिव कीसिलो (विधान सभाओ) में "नये विधान को नष्ट करने के लिए" (इ रंक दी कास्टीट्यूशन) जा रहे है। इसका ब्रिटिश सरकार पर यह असर पड़ा कि काग्रेसी मेबरो की नीयत साफ नहीं है। वे अड़ंगा-नीति अपना-मेंगे। अत परस्पर विश्वास के बजाय अविश्वास के वातावरण में नये कार्य की गुरुआत हुई। कई छोटी-मोटी बातो मे गर्वनरों, सेकेटरियो तथा मिवयों में अवसर मतभेद होने शुरु हो गये। पर बड़ा मतभेद तो उत्तर-प्रदेश के मिल्रमंडल और गर्वनर के बीच 'काकोरी पड्यत केस' के कैदियों की रिहाई को लेकर पैदा हो गया और ऐन हरिपुरा-कांग्रेस के अवसर पर उत्तरप्रदेश तथा विहार के मंत्रिमडल ने त्यागपंत्र दे दिया। बाद में महारमा गाधी और वायसराय के हस्तक्षेप के फलस्वरूप समझौता हो गया और गडल ने अपने त्यागपत्र वावसा ले लिये, गवनं रों ने अपना हस्तक्षेप

दारम दे लिया और भँदी छोड़ दिये गए।

असर हआ।

इशि में बाँदेनी मिक्सिक्त मनते के सिमिन्ति में तथा बनते के बाद एनंद परिलामनरूच (मोमान-प्रवर्ध का भी बहुत गीर-मन्दा । वरिम लिज्यामेंट्री बांदें ने दर्द प्रात के नेतायद के लिए भी के एफल मरीमन को बुन्वर भी बागा साहित मेर को चुना। इस पर बंबई में प्रात-बर पारमी गोर्पो में बहा सुबान उठ पढ़ा हुआ। पर बाईस पानिस्दी बोर्ड भी दुरता में तथा जसनावानजी की कुमन और स्वावहारिक प्रात-हार में अप्रिक्त प्रमत काने पर भी मामला मुनवा और ब्यावहारिक प्रात-

हुत से आंद्रिय प्रमान झान पर भी मामला मुलता और बहुता कम हुई।

एन तरह एक तरफ तो उन पर बाम बाबीसा बरता जाता था, उधर

उत्तरा ब्लास्य भी कमजीर होना जाता था। उनके बनन में तहमीफ यनी
रहनी थी। फिर आध्यात्मिकता और अतर्भयन की ओर बदनी हुई उनकी
रिवा थी। फिर आध्यात्मिकता और अतर्भयन की ओर बदनी हुई उनकी
रिवा भी देवकर उन्होंने कांग्रेस प्रमान की भी विश्वय किया। साथ हो।
१६६ में उन्होंने बहुवि रमान के आध्यम की तथा वाडीकेरी के शीकरविदायम की भी याता की, जहां से उन्होंने मानसिक सताय व साधान
बात प्रसान किया था बाजुओं के सामने अनेक बार बहु अपना मनीमयन प्रस्तत
कर समाधान प्राप्त करने गये भी पर अवदाय न मिल याने के कारण बहु
उन्हें अधिक समय ने नहीं यांगे धिक अववाय न मिल याने के कारण बहु

ह्यर एक बात और हो गई। जमनालालजी और सरदार पटेल दोनो ही स्पष्टवादी प्यक्ति थे। कुछ बावों को तेकर दोनों में एक समय तीब मतभेद भी हो गये थे। जमनालालजी का कार्य-समिति से त्यागपत देने पा गढ़ भी, एक कारण रहा होगा गपर बार के दिनों में आपसी बात-चीत द्वारा ही ये मतभेद मिट गबें थे या बहुत पट गबें थे।

इसी वर्षे मध्यप्रात के मित्रमङ्गल के विवादों व मत्रभेदों ने उस रूप धारण कर विया। कार्यस कार्य समिति की कई बैठके हुई, पर बाजूजी के व्यक्तिगत प्रमत्नों के बावजूद कथ्य प्रदेश के मुख्यमधी डाक्टर नारायण मास्कर यहे अपनी बिद पर कटन रहे और परिचासस्वरूप डाठ व्हरे के मित्रमङ्गल के अधिकान मंत्रियों को इस्तीके देने के बाद अत मे पश्चित उग्र कार्रवाहयो के कारण उनको कांग्रेस का अनुवासन भंग के कारण से सेदपूर्वक निष्कासित करना पडा। घरे-प्रकरण में तो जमनालालजी ने सत्रिय भाग लिया, बयोगि मह मध्यप्रात का प्रश्न या और तब वर्धा इसी प्रांत का भागया, और जमनालालजी का विशेष क्षेत्र में प्रभाव भी था। इस कारण उसमें अंत मे सफलता भी मिली। ब्रिटिश भारत की जनता की जागृति का असर देशी रियासतो की प्रजा पर भी पड़ने लगा था और वहां भी लोक जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। यह प्रवन उपस्थित हुआ कि क्या कांग्रेस के लोग जब ब्रिटिश भारत मे उग्र स्वतन्नता आंदोलन के लिए प्रयत्न करते हों तब क्या अपने फ्डोसी देशी रियासतो की जनता को वहां के निरकुश राजाओ द्वारा दवा<sup>या</sup> जाना चुपचापदेखते रहे ? इस विषय पर बहुत विचार-मधन के बाद हरि-पुरा काग्रेस अधिवेशन (१९३८) मे ही देशी रिमासतो के संबंध में एक विशेष प्रस्ताव पास किया गया, जिसमे कहा गया कि ब्रिटिश भारत के राजनैतिक कार्यकर्ता देशी राज्यो की प्रजा के राजनीतिक जन-आदीलनी मे तो कोई प्रत्यक्ष भाग न लें, पर उनके नागरिक अधिकारी व सामाजिक एव रचनात्मक कार्यों मे वे मददगार अवश्य हो सकते हैं। इसका असर यह हुआ कि अनेक देशी रियासती मे नागरिक अधिकारो तथा रचनात्मक कार्यों की तरफ स्थानीय लोगो की दिसचस्पी बढी और उसके साय ही काग्रेस के कार्यकर्ताओं से सहयोग प्राप्त करने की माग भी। जमनालालजी मूलतः राजस्यान के, उसमे भी जयपूर रियासत के ठिकाने अर्थात् रजवाडे के निवासी थे। अतः राजस्थान, खासकर जयपुर के रियासती-कार्यकर्ताओ का जमनालालजी से आग्रह करना स्वाभायिक ही या कि यह अपना ध्यान राजस्थान खासकर जयपुर की ओर भी दें और अपने सुझाव, सलाह हाथा

इस कारण जमनालासजी को अधिकांत्र समय (१६३८) राजस्थान की जयपुर रियासत की और सीकर ठिकाने के बीच हुए विवाद को हल करने में देना पडा। आगे जाकर जमनालालजी की मध्यस्थता से सीकर दरशर

दर्शन वहा के रचनात्मक तथा सामाजिक कार्यों में दें।

रविशकर णुक्ल के नेतृत्व में नया मतिमंडल सना। साद में डा० गरे की

कोर उपपृत्त मामन के बीच समानी ता हो गया। दसी बीच जबपुत प्रजा-मदा वा भी स्टन हुआ और राज्य में नागरिक स्वतंत्रता, बदान सरावता आदि वा द्वाराम वार्य प्रजामत्व में अपने हाथ में पहले मेंना उचित रूपना। सबेधी होस्तान कार्यो, त्यूरक्रस्त्रों पाटनी, विरंजीनाल विध्न, विद्यो तात अधवात तथा, बाबाहरिक्यद आदि के आधार में अस्तानालाजी ने जबार क्रमान्त के नार्य में अन्ता सम्बद्धिया। जब्दार में उसके पहले

अधिकेतन के अध्यक्ष भी बही हुए। उसी अधिवेशन में जयपुर राज्ये में सराज वीडिशो गाह्य पा वा रचनात्मक कार्य एव नामरिक स्वतंत्रना प्राप्त बरने ना एव रार्थ प्रमुख्य प्रया । जननात्मात्री यो भव्यमत ने बाहर थी, धानकर जयपुर की प्रवृत्तिमा बह जाने तथा सामपुर राथिस मत्त्रभेद उत्पन्न हो जाने के कारण भी महामात्री ने जननी यह सनाह थी कि ''अपर सामपुर कार्य के स्वतंत्र नुम्हारी मनाह के अनुमार सार्थ न करें तो हुस जसे हट जाओं।'' परि-

पत दे दिया। इस प्रकार उनकी राजस्थान, विजेषकर जयपुर प्रजासक के लामें के निए अधिक समय सिलने की तांसाना हो गई। इन नवारों के तास जमनासालजी के आस्मितन और सनीसमन की प्रमा, जो बहुन समय में चली आ रही थी, अब और जोर पजन गयी। ये अपने दोगो पर प्रमादा निजाह रखने गयी और जे उन्हें बहुत बड़े वा मीरिसन्य के लामें को पे जोर पजन गयी। ये अपने दोगो पर प्रमादा निजाह रखने गयी और जे उन्हें बहुत बड़े वा मीरिसन्य में साने से वा प्रमान के लामें को प्रमान के लामें के लामें के लामें के लाम हो प्रमान के लाम क

णाम-स्वरूप जमनावालजी ने नागपूर जिला बाग्नेस की फमेटियों से स्याग-

१९३८ को एक विस्तृत पत्र अपने मनोबाबो का विश्तेषण करते हुए निया। १९ तरम्बर को जब बापू से उनका मिलना हुआ तो उन्हें पता पत्ना कि बापू को पत्र नहीं मिला । तब जमनालाल तो ने बापू से कोई शु पटें दिल सोसकर बातें की। बातें बापू ने शालि से मुनी और उननालाल जी का समापान करने का प्रयत्न किया। तेकिन उन्हें उससे पूरा सतोब

ममय रोवा उनके प्रति निर्देयला-सी लगी। अन उन्होंने ४ नवस्वर

नही हुआ।

इधर जयपुर प्रजामकल और राज्य सरकार के बीन स्मिति विस्को-दक हो गयी भी और प्रजामकत तथा सरकार का तनाय यहाँ तक बड़ गया कि जयपुर-भातन ने जमनालालती को १२ दिनम्बर १६३० को जयपुर राज्य मेश बेश-निपेश का नोटिस दे दिला १६ग कारण जयपुर के मिलो का जमनालालजी पर जनवा जयपुर गहुचने का य सही मार्ग-सर्गन करने वा आग्रह यहने लगा।

इस बीच २६ दिसम्बर को जमनासालजी का बागूजी से मिलना हुआ। सब उन्होंने अपने बापू के नाम लिसे ४ नवम्बर के पक्ष की नकत बापू को दियाई और जनपुर की परिस्थिति भी बताई। उस दिन बापू का मैते

दिन या। अतः वापूजी ने जनको अपने ये विचार तिएकर प्रकट किये :
"कल हम कुछ देर बात कर लेगे, अववा एक-दो दिन रहा जा सके ते
रह जाओ। तुन्हारी योभारी की दवा मुद्दों आसान लगती है। पवडाने वा
कोई कारण नहीं है। दुम्हारा विनास है ही नहीं। पर तुम्हारे योगों की मैं
स्वीकार करता हू, वयोकि मुद्दों सो ऐसे अनुभव हो चुके हैं। यहां गाठ
सुतक्षाकर जाना, अभी तो दनना हो कहता ह।"

हम पर जममानालजी ने कहा कि जयपुर-सरकार ने उनकी अपने राज्य में प्रवेश करने की जो मनाई की है, उसका विरोध करके वे उद-पुर जाना आवश्यक समझते हैं। अतः इक सकता सम्भव नहीं है। वे उसी दिन (२२-१२-३६ को) वर्धा से सम्मद्द होते हुए जयपुर के लिए रवाना हों गये। उसी दिन वापू ने जमनालालजी का समाधान करते हुए एक सम्बा पत्र सिवा।

२० और २० को बम्बई के अपने जरूरी काम निवटाकर व मित्रों वादि से मिल-मिसाकर जगनासालजी २० की रात को जमपुर के लिए रवाना हुए। जब वे २६ ता० को तीसरे पहर सवाई माग्रोपुर स्टेनन पर जमपुर के लिए माद्यो बस्तरे के निए उतरे तो जयपुर पुलिस अधिकारियों ने उनको उनके जयपुर राज्य प्रवेश-निष्ध की आशा सुना दी और तिथित वादेश भी दे दिया।

भाषता ना द ।दया । इस समय तो स्टेशन पर्र्डु उपस्थित अथपुर के मिलो तथा पुलिस अ<sup>धिन</sup> —२१ — <u>(१८) ८ ५</u> —२१ — (१. <u>१००</u>) मारियो में उन मनती जो हुए सातवीत हुई, जगने सम्मारित सार्व सेई सार्य

निकत आने को सम्भावना नजर न आने के कारण वह निर्मेषाता भंग न करते हिन्दी पने गये। यहा नवंधी पनव्यानसाम विद्या, हरिभाज उत्तरपाद नवा हीराजा गाम्बी आदि निक्सों ने विचार-विनिध्य करके जननामान्त्री महासाधी से मनाह करने बारहोत्त्री गये। बादूबी उन दिनो विद्यान के निर्देशनों गये हुएसे।

पूरा जनवरी महीना जयपुर, प्रजामहत्त के मिलो, जयपुर मरकार तया बायुजी एव मरदार पटेल आदि से पज-व्यवहार सथा मत्रणा आदि में बीता। जब ममजीने की गारी आशा धुमिल हो गयो तो अन्त में यही तय

बीता। जब ममनीने नी मारी आमा धूमिला हो गयो तो अन्त में मही तब रहा कि निषेधाता। अब करनी चाहिए। तब्दुलार के घाँ में दिल्ली अमे ओरे बहां से १ परसरी, १६३६ को गुयह की गाढी से जलबुर के लिए रचाना हो गये। उसी दिन प्राम को जयपुर स्टेसन वर उन्हें निरस्थार कर

निया गया और १२ ता० को उन्हें मोरांसागर गाव मे नजरवद कर दिया गया। गाव के आग-पाग उन्हें पूमने, यहां के लोगो से मिनने-जुतने की एट थी। पर बाहर के और लोगों से बिना सरकार की इजाजत के वे नहीं मिल सबते थे।

इस गिरपनारी व नजरवन्दी की प्रक्रिया में १ फरवरी की सध्या से १२ ताल को ११ वजे मोरांसागर गृहचने तक उनको जिल कवर परेसान किया गया वह उनकी उन तारोंग्रों की द्वार्थी पढ़ने से पता चलता है। मोरांसागर के एकातवाल का जीवन उन्होंने गांव के आसपास के इनाके में मुसने, वहां की हालत का अध्ययन करने, विदान-मनन करने,

हनाके में मूमने, बहा की हालत था अध्ययन करने, विद्यान-मनन करने, अनने निरोक्तक के साथ मतरज सेलने तथा पठन-पाठन, वित्तत आदि से विताया। यही उनने पुटने ने दर्द मुक्त हुआ और जब शह अधिक बढ गया और बहा के स्ताज से लाभ न हुआ तो सरकार ने उनको ह्वाज के निमिस्त जयपुर के नजदीक कनवितों के याग मे नजरबद करके रखा, ताकि बहा

रहेते उनका इलाज जयपुर के अस्पताल में किया जा सके। वहाँ इलाज का ठीक प्रवत्य तो हुआ, पर उसते भी उसमें विशेष लाभ नहीं हुआ। वही पर नजरवन्दी की अवस्या में ही राज्य-वर्ग के मित्रो द्वारा प्रजा-

वही पर नजरवन्दी की अवस्या मे ही राज्य-वर्ग के मिन्नो द्वारा प्रजा-मंडल और जयपुर-सरकार में समझौते के प्रयत्न तथा वार्ताए शुरू हुई। जनमें जमनानामजी को सहनशीलता, सूमनूम एवं मत्तुलाममित के का अन्त में जमतुर के मुह मधित भी होर्गामत के मात्रमा में हमा बाद में स् महाराजा में हुई प्रत्यार अनेक चर्चा व बार्गामी आदि के गरिणामक्य एक ममशीता हुमा। जमके लाग्यक्य जमनानामित्री को गांव रेस्ट्रीर्रे दिन मजनवरी में मुका कर दिवा गया और गंगी भी की गतार में से

अगरत १६२६ वो त्रवपूर का मानायह बार कर दिया गया। १२ प्रवर्षी में ६ अगरत की मतरवारी के काल में उन्होंने अग चित्रण, मनन तथा आध्या मिन पटनागारत जारी रखा। दिवसित पूर्व प्रार्थण करना तथा आध्या कि दुनो तसो के नाम मानक करते ज

हु प्रत्ये जानना व बमामिन जुनको गरावता पहुँचाने आदि ना नार्व करते रहे। इस बकार वे दो ब्रक्तर की सदाई एक समय में ही नार रहें। अव्यर से बमने को निकारम्य बनाने की नमा बाहर में जबपुर-सार्व राजनैतिक आरक्षेत्रन का नेतृत्व बानी बायंक्ताओं, मिसी, माबियों समाह-मानिय ने सम्बेज्जन हो की

सलाह-मजावर में मार्ग-दर्भन देने थी। ६ फरवरी की मुक्त होने के बाद थे १२ फरवरी को सामूजी से मि यहाँ चले गये।

यापूनी के सामने उन्होंने व्ययपुर संपापह सपा प्रजानहरू की म विधियों की गारी परिस्पिति रहीं। वायूनी ने उननो जयपुर में हुए क क्षीते के बहुवार आगे प्रत्यक्ष बार्य करने की विश्वेतरों जयपुर के मिन्ने कार्यकर्ताओं पर हातकर कुछ समय प्रत्ये क्षास्थ्य गुणार पर प्रीपक के वेने का आग्रह किया। हसके फनस्वरण उनता कुछ समय पूना के ने क्योर क्षानिक में बाठ महता को चिन्नमा में बीता।

इसी बीच जबपुर महाराज का बम्बई में एवसीहेंट हो गया। जम सालजी उनके स्वास्थ्य के समाचार जायने को अस्पतास में जाउर उ पिसे। वस मुलाकात का अच्छा असर वड़ा और उसके बाद हुई वर्षीर्थ परिणाम-स्वस्थ अन्त में सीकर के प्रकश्य का तथा अवपुर-नामस्या मुखद हुत निकला।

पुजन इस स्वयंत्रह के दिनों में सत्याग्रह का संचालन प्राथ. आगरी होता रहा और वहा इस कार्य में जयपुर के निझों-कार्यकर्ताओं व सारि िल्लाका नर्दथी घनस्यामदास विज्ला, हरिभाऊ उत्तास्याय, धीहरूप-रन पारीयात, राधाकृष्य बङ्गाज, अचित्रेस्वरप्रसाद गर्मा आदि मित्रो व

ले हिसों को भी उनको अध्यक्षिक मित्रिय महायता य महायोग मिता। इस्ती क्ये (१८१६) में जमनातानकों के प्रवानों तथा यक्ये के सन्द उपरोगति तथा स्वापारी की गोविल्हाम सेक्सीरमा की उदारता-वर्ण समाजना से कार्य के सेक्सीरमा जाणिया समाजितालय की १८-१०

हानद उठारागान त्वर स्वाचार क्षा सावन्यस्य सम्बन्धाः स्व । उदारागान्य वर्षे स्वाचार क्षा साविष्य स्वाचितानान वी है ६-१० ६ दे यो स्वाचार हुई। जमानावालाओं भी दीन सुरू में ही युवकी नो स्वाचार्याय हिंदी जमानावालाओं भी दीन सुरू में ही युवकी नो स्वाचार्याय हिंदी स्वाचार के सहा-विद्यालाय यो स्वाचार उनके एक छहेरत नी पूर्वि सी। वादोन भी राजनीविष्य तुव राष्ट्रीय दुद्धि ते तो यह पूर्व यहुत ही

परमापूर्ण रहा। महात्मा गांधी की इस्हा के विश्व, जवायुर्ग के होंगे वाली १६६६ वी कांग्रेस के समाप्ति तय के निए थी मुमाप्यण्ड बोग पुतः यह हुए। गाधीजों के विवारों और मुमाप्यायू के विवारों में हिसा-अहिमा तया तत्मात्र करते ने करते आदि के अग्र को तेकर मत्रवेश उपन्त हो गये। गरियाम यह हुआ कि गाधीजों ने राष्ट्रपति यह के लिये मुमाप्यायू और पट्टापि के बुनाव में पट्टापि की हार को अग्री हार माना। इसते गाधी-समर्थक कांग्रेमी हलकों में इस बुनाव-परिणाम को यही गम्भीरता में दिसा स्था को अर्थ ही हलका मद इस बुनाव-परिणाम को यही गम्भीरता में दिसा स्था को अर्थ ही स्था बुनाव मा मही इस बेन मुमाप्यायू बीमार हो गये। अपनी बीमारी की अवस्था में ही उन्हें विधुरी (अवलयुर) कांग्रेम की अध्यक्षा वाला करती पट्टी। कांग्रेस की समर्थकों के बीच बड़ा गम्भीर विरोधी बातावरण वैदा हो गया। सलतीते के कर्य स्था अर्थ हा स्था हो गया। सलतीते के कर्य

प्रयत्न हुए, पर अन्त भे अधिक भारतीय काग्रेज कमेटी तथा विषय समिति
में महाश्मा माधी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए पश्चित गोविंद-बल्लम पंत का यह प्रस्ताव, कि "काग्रेज के अध्यक्ष महात्मा गांधी की ननाह में अपनी कार्यकारिणी का संगठन करें," सर्वसम्मति से पास हो गया। इयर यह मब हो रहा था, जबर जन्हीं दिनों गांधीजी राजकोट के सत्या-

भ्यर पह नव हा रहा था, उधर उन्हादना गांधाजा राजकाट क सत्या-प्रह आन्दोलन में पूरी तरह जलके हुए थे। सत्याग्रह गुरू हो गया था और पूज्य कस्तूरवा और मणिवेन पटेल को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया मया था। महारमाओं को आमरण अनमन करने तक का भी निर्णय करने पड़ था। अनत में भारत के बायनराय लाई निनियमों के बीच में पढ़ें से विवाद का निपटारा हुआ और तम हुआ कि भारत के 'मंच ग्यायापीयों सर मोरिम ग्यायर को पच मानकर वे जो फैराला कर है, जो दोनों का मानने । पच के निर्णय ने महारमाओं को भागता को होई माना। इनगर राजकोट के दरवार के होते में जुन असानोप उमहा। तम पांधीनों ने वह कालकर कि मेरे अनमन के दवाब के नारज वायनराय के हारा राजकोट स्वार पर सायद अनावश्यक दवाब पड़ा हो और मह एक प्रकार की हिला हो है, अतः 'ग्यायर अनावश्यक दवाब पड़ा हो और मह एक प्रकार की दिला हो है, अतः 'ग्यायर अनावश्यक दवाब पड़ा हो और मह एक प्रकार की दिला हो जीतने वा कार्य महारमाओं ने राजकोट दरवार वी अपनी महिष्ण पर छोड़ दिया और हम प्रकार पूर्व अहितासक तथा हुवयनपिवर्तन कारी रुव अपनाकर अवने-आपको राजकोट-प्रकारण से एकरम अनन कर

लिया । इधर काग्रेस अधिवेशन के बाद सुभाषबाबू का स्वास्त्य अधिक शराब हो गया और अपने स्थास्थ्य सुधारने व कुछ दिन विश्राम करने के तिए व एकांत स्थान पर चले गये और २-३ मास तक नई कार्य समिति नही वर्ता जा सकी। नेताओं ने इस बीच काफी दौड़ग्रूप, सलाह-मशविरा और प्य ब्यवहार किये, ताकि महात्माजी और सुमापवाय के बीच समावय की स्थिति वन सके, पर परिणाम नहीं निकला । अन्त में सुभाषबाबू ने नांगेत की अध्यक्षता से स्थागपन दे दिया। इस परिस्थित से निवटने और अतिम निर्णय लेने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने कलकत्ता में कांग्रेस महासमिति का विशेष अधिवेशन करने का निश्वय किया गया और श्री राजेन्द्रवाह को उसका अध्यक्ष बनाया गया । इस निर्णय पर अपनी प्रतिविया प्रकट करि हुए सुभाषवाबू ने एक विवादास्पद वक्तव्य प्रकाशित किया। उस पर का<sup>वृत</sup> के नये अध्यक्ष श्री राजेन्द्रबायू ने सुभाषवायू से उस बारे मे अपना स्पदी करण मागा । सुभापवाबू ने जो स्पष्टीकरण दिया वह कार्य समिति को स्वी कार नहीं हुआ और अतत. सुमापबाबू को कांग्रेस का अनुशासन भंग करने के आरोप में छ. वर्ष के लिए कांग्रेस से निलबित कर दिया गया।

.. पार्च ४० पार्च काल्य कामस स निलायत कर दिया प्रयोग सुभाषवाबू ने फावंड स्लाक के नाम से एक नई संस्था बनाई और उसर के अन्तर्गत अपना कार्यक्रम बनाकर काम करने लगे।

यह वर्ष (१६३६) विषय राजनैतिक दृटि से भी बहुत महत्व-पूर्ण एव घटनापूर्ण रहा । यूरोप में हिटलर का असामान्य रूप से एक घूम-कत् के जैसा उदय हुआ। उसने जर्मन देश को जगाकर और युद्धरत करके

आसपाम के देशों को हटपना-शुरू कर दिया।

महात्मा गाधी ने २३ जुलाई को शान्ति और अहिंसा को अपील करने हुए एक खुना पत्न हिटलर को निद्या, जो अपने मे एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। पर मुद्ध के मद से चूर हिटलर को गांधीजी की यह शान्त व

बन गया है। पर मुख के मद से पूर हिटलर को गांधीओं की यह शान्त व अहितक बाणों वहा सुगई देती! ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री सेम्बरोने में हिटलर से म्यूनित्व में एक समझौता किया। समझौते की स्वाही सूलने भी नहीं गाईं भी कि हिटलर ने उसे तोडकर अनुना अद्यागाये अभियान जारी

नहीं पांड था कि हिटलर ने उस ताड़कर अनुना अवसामा आभागन आरं रखा और पोकेट पर हमता कर दिया। परिणासरकरूप रे सितन्यर १९३१ की विजय का डितीय सहायुद्ध छिड पया। इसमें एक ओर सूब में बिटेन, फास, असरीहा, चीन आदि देस वे और दूसरी ओर जमेंनी और रूप से पे

जार में हरती भी उसके साथ माभिल हो गया। आद में जापना की जर्मनी के साथ धार्मिल हो जाने पर रूम ब्रिटेन आदि मित्र-राष्ट्री के साथ हो गया और जर्मनी ने रस पर भी हमला कर दिया।

इधर मारन के बायतराय के भारत के नये विधान के अत्तर्गत निर्ध-बित प्रतिनिधियों को राज लिये बिना ही ३ तितन्य १९३६ को भारत को ब्रिटेन के साथ गुढ़ में शामिल घोषित कर दिया। इसकी कारेस पर

का शहर के साथ मुद्ध में साधार पाणित कर दिया । इसना कायत पर साथ देग-मर में नुषी प्रतिक्विया हुई। शहराय के भारतीय नेताओं को बात के निष् बुलाया । उनने शर्वाए हुई, पर कोई परिलाम नहीं निकत्ता। अन्त में वायेत मन्त्रिमहत्ती ने २२ अनुब्रवर ११३६ को स्थागपत दे दिये और यह माग पेण को कि ब्रिटेंग अपने युद्ध के उद्देश्यों को स्थार नरे और भारत के भविष्य वानिज्य करने के निए एक वास्टीद्यूग्ट अनेम्बरी (राष्ट्रीय प्रवाद) भ्रवाई बाय।

अभन्यना (राष्ट्राय पदायत) बुलाइ जाय । इसी वर्ष २ अक्तूबर को महारमा गायी को ७१की वर्षमाठ विश्व-भर में और गामकर भारतवर्ष में मनाई गई। उस अवसर पर डा० सर्वपल्ली

भ आर प्रामकर भारतवर्षम मनाइ ग्रहा उस अवसर पर ठा० सवपल्ला राधाकृष्णन द्वारा सपादित ग्रन्थ निवाला गया, जिमे आवमपोर्ड यूनिवर्मिटो प्रेस, लन्दन ने प्रकाशित किया । इसमे संसार-मर के तैसकीं, विचारको व चितको के महात्माओं के जीवन विषयक तथा उनकी विचार धारा के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण लेख थे । इन तीन वर्षों की देश की उपरोक्त परिस्थित में अति परिधम के

कारण सथा सम्बे असँ सक जेल में रहने के कारण जमनासानकी को स्वास्थ्य-सुप्रार के लिए नेचर बयोर वनीनिक पूना, नासिक जारि वर्षी में रहना पड़ा। शारीरिक स्वास्थ्य हो ठीक होने लगा, पर उनका मनो-मयन तो बढ़ता हो। यदा। उन्होंने वापूजी को कई पड़ सिक, वर्षाए सैं, मिजोरसालभाई से परामर्ज किया। अपने परिवार के सक्सो से भी दित की वालें कही व समाधान बोजने का प्रथल किया, पर ऐसा लाता है कि शारीरिक अस्यास्थ्य के साथ ही उनको आसम की विकलता दिन-प्रतिदिव वर्षी गारीरिक अस्यास्थ्य के साथ ही उनको आसम की विकलता दिन-प्रतिदिव वर्षी वर्षों के उनको अपने छोटी-छोटी बुटियां भी बहुत वर्षी व्यवते जारी भी और वे अत्यत् संबाध छट्टपटाहट अनुभव कर रहे थे। वे आस्मिक उपनित्व वर्षात्मक वर्षात

सीन वयों की इन डायरियों में उनके इस प्रकार के दुवरफा सपर की खाकी मिलेगी। वे अपने को कार्यों में ध्यस्त रखते हैं। बापूजी के कार्य की कार्यकर्ताओं की, रावगात्मक सस्थाओं की, परिवार की, आरमीयजर्ग के अपने मिले तथा स्त्रीह्यों की ग्रंट-खबर, गत-बवहर, बातचीत, दिवार विनिमस आदि से जानकारी रखते हैं। समस्याओं का समाधान दोजते हैं। पितार के तथा सामज के कार्यों में सम्मितित होते हैं—ही, नजाक भी करते हैं, पर हर दिन एक क्षण को भी बहु अपने अस्वर हाकने से नई पूक्ते हैं। यह अपने आते हते हैं प्रकार के प्रविच्या का स्वर्ण के साम के साम

—मातंबद उपाध्या

# 10822 4.20 Jo

जमनालाल वजाज

की डायरी

युनिविभिद्री मेग, सन्दर्भ ने प्रवाशित किया। इसमें संभार-कर वे सेयरी विभारको व निक्षको के महा मान्नी के जीवन विश्वपक सवा उनकी विभाग धारा के सम्बन्ध में सहत्वपूर्ण तेल के

धारा के मान्याम में महत्वपूर्ण लेख थे। इस गीम पर्नी की देश की जयरोकत महिन्यित में भित्र परित्य के कारण तथा तस्त्रे असे कह देश में उन्हों के कारण जमानाताती ही क्यारप्य-पुष्पाद के लिए नेधन क्योर क्योरिक पूना, मानिक आदि वर्षी में रहता परा। मारोदिक स्वास्थ्य की टीक होने पाना, पर उनदा स्वी

में रहता यहा। बारीहिक ज्यारम्य को द्वीर होने कहा, वर उन्हां सी मपन तो बाना ही गया। उन्होंने बानूओं हो कई गत्र निर्म, वर्षार्य मी मपन तो बाना ही गया। उन्होंने बानूओं हो कई गत्र निर्म, वर्षार्य मी कियो स्कार कर हो हो हो हो है कि बात कर है। बाना हो दिव की सारीहिक अस्तारम्य के साथ ही उन्हों आपा की विकारणा हिन कारीहिक अस्तारम्य के साथ ही उन्हों आपा की विकारणा हिन की ही विवार की साथ ही उन्हों और बहुत कर है। विवार की साथ ही उन्हों की व्यवस्था जा रही थी। उन्हों अस्त बहुत कर है थी। उन्हों अस्त कर है सी विवार की साथ ही अस्तर से साथ ही उपरादाहर अनुभव कर रहे थे। विवार साथ सी और वे अन्तर से बारी इस्टाइटर अनुभव कर रहे थे। वे

आस्मिक उन्मति य आस्मारिमकः उत्थान की और बहुत तेजी से अवमर होना पार्ति थे और उनमें अपनी धीमी मिन के प्रति वे बहु दुर्थी व व्याकुल थे।

तीन वर्षों की इन हामरियों में उनके इन प्रवार के दुतरवा सवर्ष है साती मिलेगी। ये अपने की बायों में स्थान रहते हैं। आपूर्जी के बार्य की कार्य कार्य कार्यों में अपने को बायों में स्थान रहते हैं। आपूर्जी के बार्य की कार्य कार्यों में आपने पिलों तथा स्वेदियों की अपने पिलों के वालकारी रहते हैं। वास्त्राओं का सामाधान चांतरे हैं। विस्तार के तथा समाधान के कार्यों में सामियितत होते हैं—सुसी-मजाक के कार्यों में सामियित होते हैं—सुसी-मजाक के कार्यों में पह स्वार्य सामियों की यह अपने आपने सामियों की स्वार्य प्रकार सामियों की कार्य किता, यह पाटकों को उनकी आपे की, १६४०-४१-११ की कार्यारियों को पढ़ने ते सात होगा।

## 10822 4.20.20

जमनालाल वजाज

की डायरी

## 9830

वर्षा, १-१-१६३७

देर में उठा। कई लोग मिलने आ गये। उनसे बातें की।

प्रार्थना व गीला पाठ ।

महिला आश्रम मे भागीरथी बहिन, रतन बहन आदि से मिलना।

काका माहब व नरहरि भाई से बातचीत।

बैतुल के बिहारीलाल आदि कई लीग आ गये थे। श्री तुकडीजी के साथ भी बहुत से लोग थे। श्रीमती अप्पास्वामी व कुमारप्पा आदि भी भोजन

को आये। २०-२५ जनो की पगत हुई। श्रीमन्नारायण व आर्यनायकम से मारवाडी शिक्षा मण्डल, नृतन भारत विद्यालय की मराठी, उर्द शाखा बादि के बारे मे देरतक विचार-विनिमय। इमारतों के बारे में भी।

मानंग्ड उपाध्याय व बैजनाथजी से 'सस्ता साहित्य मण्डल' के बारे मे विचार-विनिमय ।

चि । सदमी भी चिन्ता ।

वर्धा, नागपुर २-१-३७

प्रापैता के बाद गीता पाछ। 'मधुकर' में में 'कृष्ण भक्ति का रोग' पढ़ा। जल्दी तैयार होकर स्टेशन।

चि ॰ रामनिवास रहया मैल से बालवाला गया । उसके साथ फर्न्ट बातास का टिक्टि नेकर नागपुर सक उससे बातचीत करते हुए गये।

नागपुर में डा॰ फरें में 'अध्यव र स्मारव' के बारे में बातचीत । आज 'क्षप्रवेश र-दिवस' छा ।

पूनमचन्द रावा से वहां की स्थिति पर विचार-विनिमय स्था समझता। उनके बही भोजन । गोपीजी व मोगोबाई को लेकर महाराजबाग, रिल्लयो के अन्पताल में, गये । का० माटिन नही मिली। चि० शान्ता भी नहीं मिली। दाण्डेकर के ' गये। दाण्डेकर व महस्रवुद्धे के आग्रह के कारण डा० घरे से देर तक आपन

समझौते के बारे में बातचीत । पूनमचन्द को भी गुलाया। उसे समझाया।

'अभ्यकर स्मारक' सभा हुई। ब्यादधान हुए। रात २।। बजे तक पूनमचन्द व उनके मित्र व खरे व उनके दल के लोगी से बातचीत। आधिर समझीते की आशा हुई।

मोटर से वर्धा।

वर्धा, ३-९-३७ रात को ४।। बजे मोटर से वर्धा आया । इस कारण देर से उठना हुआ।

भागन सं स्थापना हिरसन से सातचीत ! सन्यमारायणजी व श्रीमन् में हिन्दी प्रचार के बारे में देर सक बाल्बीत होती रही। उन्होंने टण्डमजी के मन में जो डर हैं, वह कहा !

गरनावाना य सिलहर-आश्रम के बारे में बातें। श्री भिड़े व दामले से मराठी बाज्य के बारे में वर्षों हुई। ३ से ६ तक मारवाडी जिला मण्डल की साद्यारण सभा। कार्यकारणी मीटिंग हुई तथा विधान कान्केस भी हुई। मई गवनिंग कमेटी ने आण ते

नात्म शुरु किया। महत्व के काम का कैसला हुआ। मराठी शाखा व उर्दू भाषा रापने का निश्चय हुआ।

श्री मयुरादासजी मोहता से घोडी वातें। चिरजीलाल बडजाते से बैठ वर्गरा की वातें।

8-9-36

श्रीमतो अगाया हेरिसन के साथ में संगव जाने की सैयारी। रास्ते में सर्व गास्त्री साथ हो गई। रास्ते में राजकुमारी अमृत कृषर वर्धां माती हैं मिगी। उनके साथ बारता आ गसे। गारपाडी विद्यालय (अब नृतन भारत विद्यालय) में राजकुमारी अमृत कौर वा व्याच्यान हमा।

'प्रामीकन' में जवाहरलास के विवाह की सबर पढकर मोडा आपवर्ष

ean a and the table factorist of the t

क्षा हम प्रमाणक स्थान स्थानकर्त जनके जानते स्थानके क्षेत्रक का जानकी प्रदृष्टि अर्थिक स्थानको का दिल्लाका

क रागा वा (उत्पान) करणपुरवारी भागून कुछर ते साथ रोगांव पात्रक साथ्य ( व्यप्त वर्ग मीतः घर ) करत नर्गावण हमीन (कांगिया यापि) दिस्ती से व्यप्ति ।

कार कर्णाको हुनैस (काणिया बादि) दिस्ती से व्यप्ति । सारापुत ने नागु बाई व कोड़ी बाई वापरेगाप के जिए काण् ।

विक्ताराष्ट्रणा के साथ महित्रा काश्मा विद्यालम का श्यान निश्चित्र किया। धारीत्यो बहुत ने मिता। विक्तारकन नीमच से कार्य, उसे राज्यस्य दी।

महादेवी कमा में मदिर ये चामीराम पुत्रारी का सूत्रासा किया। उसमें एक प्रकार से समाधान माजुम हुआ।

एवं प्रकार संसम्प्रांत साद्म हुआ। दा० जाविर हुमैन, स्प्रांत सार्य य मैंने मिलवर जामिया हुस्ट, उसवी सहामता नथा राजानशी पद वे थारे में स्पट्ट य सूत्रागयार चर्चा।

सहायता नथा पाजानशी पद व यारे म र्यप्ट व सुत्रागवार चर्चा । 'गृतन भारत विद्यालय' व महिता आश्रम मे दा० जाविर ने मृत्दर भाषण हुए ।

हुए । टा॰ जाकिर व पान माहब के साथ सेमोब जाकर आया । आयू क्र विचार पूना व तावपरोर जाने का है ।

पूना व तावणकार जान का है । पुत्रराज पटवाई वर्णका आये थे । मोतह हजार रचये, जो मुस्लिम छात्रवृत्ति के लिए रमे थे, वे जामिया को

मानह हजार रुपये, जो मुश्लिम छात्रवृत्ति के लिए रसे थे, वे जामिया व देने का निश्चिय हुआ।

यर्धा-मागपुर ६-१-३७

विचार व आत्म-निरीशण। पत्र-व्यवहार।

पत-भवत्र । स्में जापिर हुर्गन को पत्र व १६ हजार की हुटी आमिया के लिए दी। गोनुबार्ट बजाज, गयाबियन, पूनमचन्द, चिरजीनाल के साथ नागपुर पंदो मोनुबार्ट को आपरेशन व माजी जीवन रहन-सहन आदि के बारे से समझाया। क्षा॰ मार्टिन नहीं मिली। चि॰ घान्ता भी नहीं मिली। दाण्डेकर के धर गयं। दाण्डेकर व सहस्रवृद्धे के आग्रह के कारण डा॰ खरे से देर तक आपस के समझौते के दारे में बातचीत। पूनमचन्द को भी बुताया। उसे भी समझाया।

'अभ्यक्तर समारक' सभा हुई। ब्याटयान हुए। 'रात २।। बजे तक पूनमचन्द व उनके मित्र व खरे व उनके दल के सोगी में बातचीत। आधिर समझीते की आशा हुई।

मोटर से वर्धा ।

सर्धा, ३-९-३७
रात को ४॥ वजे मोटर से यधां आया। इस कारण देर से उठना हुआ।
पोनक व अगाया हेरिसन से वातचीत।
स्वाराणकारी व शीमन से हिन्दी प्रचार के बारे में देर तक बात<sup>चीठ</sup>

गण्यनारायणजी व सीमन् ने हिन्दी प्रचार के बारे में देर तक बात<sup>बीठ</sup> होती रही। उन्होंने रण्डनकी के मन में जो डर है, यह कहा ! गरनावाला व मिलहट-आध्रम के बारे में बातें।

गरपायाना व मलबहुर-आक्षम क बार म बात।
भी निष्ठे व दासले से मराठी बान्न के बारे में चर्चा हुई।
३ मे ६ नक मारवाटी जिस्सा मण्डल की साधारण सभा। कार्यकारियों
मीटिंग हुई तथा विधान कारकेस भी हुई। नई गर्वालग कमेटी ने आजे में
पार्ट्य कुर किया। महत्व के काम का फेसला हुआ। मराठी आखा व वर्षे
भागा रंग्ने का निश्चस हुआ।

मान्त्रा रत्यने का निश्चय हुआ । श्री मयुरादागजी मोहता से घोडी बातें । चिरजीनान बडजाते से बैरु वर्षरा की दातें ।

४-५-३७ भीमाी आगाया हेरियन के साय में सेवाय जाने की सेवारी। रास्ते में सर्व सायती गाय हो स्पूर्व में राजकुमारी अमृत कुंबर वर्धी शांती हैं मिरी। उनने गाय वारम आ गये। सारवारी विद्यानय (अब बृतन भारत विद्यालय) में राजकुमारी अमृत क्रैर

का स्वारमान हुआ। 'कानीरल' में बवाहरणांत के विवाह की ग्रवर पढ़कर बीड़ा आर<sup>वर्ग</sup> हुआ । हा ० गान माहब निर्विरोध चुने गये।

अब्दुत गपरार खान व उनके लड़के लाली व मेहर में उनकी पढ़ाई आदि कें बारे में विचार।

राजक्रमारी अस्त कुबर के साथ सेगाव जाकर आया। बापू का भीन था। डा॰ जाकिर हुमैन (जामिया वाले) दिल्ली से आये।

नागपुर में मोन बाई व छोटी बाई आपरेशन के निए आए। ধ-৭-ইড

चि० राधाकृष्ण के साथ महिला आश्रम विद्यालय का स्थान निश्चित किया। भागीरभी बहुत से मिला। चि० सज्जन नीमच से आई; उसे मान्त्वना दी।

महादेवीअन्मा ने मंदिर व घासीराम पुजारी का खुलासा किया। उससे एक प्रकार से समाधान मानुम हुआ।

डा० जाकिर हमैन, ग्रान साहब व मैंने मिलकर जामिया ट्रस्ट, उसकी सहायता तथा खजानची पद के बारे में स्पष्ट व खुलासेवार चर्चा।

'नतन भारत विद्यालय' व महिला आध्रम में ढा॰ जाकिर के सन्दर भाषण हए । डा० जाकिर व खान साहब के साथ सेगाव जाकर आया । बापू का विचार

पूना व झावणकोर जाने का है। पुखराज घटवाई वर्गरा आये थे।

. सोलह हजार रुपये, जो मुस्लिम छात्रवृत्ति के लिए रखे थे, दे आमिया को देने का निश्वय हआ।

वर्धा-नागपुर ६-१-३७

विचार व आत्म-निरीक्षण।

पन्न-व्यवहार ।

डॉ॰ जाकिर हुमैन को पत्र व १६ हजार की हटी जामिया के लिए दी।

सोनुबाई बजाज, गगाबिसन, पुनमचन्द, चिरजीलाल के साथ मागपुर गये। सोनुदाई को आपरेशन व भावी जीवन रहन-सहन आदि के बारे मे समझाया ।

क्षा॰ मार्टिन नही मिली। चि॰ भाग्ता भी नही मिली। दाण्डेकर वे घर समे । बाण्डेकर व महस्रवृद्धे के आग्रह के कारण डा० गरे से देर तक आपने समझोते के बारे में बातचीत । पूतमचन्द को भी बुनाबा की है समझाया ।

'अभ्यकर स्मारक' सभा हुई। ब्यादवान हुए। रात २।। अजे तक पूनमचन्द व उनके मित्र व खरे व उनके दर्त के तीरी से बातचीत । आखिर समझौते की आशा हुई ।

मीटर ने वर्धा। वर्घा, ३-१-३७ रात को ४।। बजे मोटर में वर्धा आया। इस कारण देर से उठना हुन।

पोलक व अगाथा हेरिसन से वातचीत । सत्यनारायणजी व श्रीमन् में हिन्दी प्रचार के बारे में देर तक दात<sup>वीठ</sup> होती रही। उन्होंने टण्डनजी के मन मे जो डर है, वह कहा।

त्तरलावाला य सिलहट-आश्रम के बारे में बातें। श्री भिड़े व दामले से मराठी ब्रान्च के बारे में चर्ची हुई।

३ से ६ तक मारवाडी शिक्षा मण्डल की साधारण सभा। कार्यकारिती

मीटिंग हुई तथा विधान कान्फ्रेंस भी हुई। नई गर्वानग कमेटी ने आंडरे

काम शुरू किया। महत्व के काम का फैसला हुआ। मराठी

पाखा रेगने का निश्चय हुआ । श्री मयरादासजी मोहता से थोडी बार्ते ।

विरजीलात वडजाते से वैक वगैरा की

हुआ ।

. हा० ग्यान माहब निर्विरोध चुने गये।

अब्दुल गंपपारे खान व उनके लड़के साली व मेहर से उनकी पढ़ाई आदि के थारे में विचार।

कै थारे में विचार । राजकुमारी अमृत कृषर के साथ सेगाव जाकर क्षाया । यापू का मौन था ।

डा॰ जाकिर हुमैन (जामिया वाले) दिल्ली से आये। नागपुर से मीन बाई व छोटी बाई आपरेशन के लिए आए।

### X-9-30

वि० राधाकृष्ण के साथ महिता आश्रम विद्यालय का स्थान निश्चित किया। भागीरथी वहन से मिला। वि० सज्जन नीमच से आई, उसे

सास्वना दी। महादेवीअम्मा ने मंदिर व घामीराम पुजारीका खुलासा किया। उससे

एक प्रकार से ममाधान मालूम हुआ। डा॰ जाकिर हुमैन, खान साहब व मैंने मिलकर जामिया ट्रस्ट, उसकी सहायता तथा प्रजानची पद के बारे में स्पष्ट व खुलासेवार सर्वा।

भ्नेतन भारत विद्यालय' व महिला आश्रम मे डा॰ जाकिर के सुन्दर भाषण हुए । डा॰ जाकिर व खान साहब के माय सेगाव जाकर आया । बायू का विचार

पूना व सावणकोर जाने का है।

पुखराज घटबाई वर्गेरा आये थे। मोलह हजार स्पर्ये, जो मस्लिम ह

मोलह हजार राये, जो मुस्लिम छात्रवृत्ति के लिए रसे थे, वे आमिया को देने का निश्चय हुआ।

वर्धा-नागपुर ६-१-३७

विचार व आत्म-निरीक्षण ।

पन्न-व्यवहार।

डाँ॰ जाकिर हुमैन को पत व १६ हजार की हुटी जामिया के लिए थी। सोनुबाई बजाज, गगाविमन, पूनमचन्द, जियजीलान के साथ नागपुर गये। सोनुबाई की आपरेजन व भाषी जीवन रहन-सहन आदि के बारे से समझाया। बाद में डा॰ खरे से मिले। उनकी मनःस्थिति व विचार-पद्धति सतीप-जनक मालूम हुई। पूनमचन्द का ब्यवहार सन्तोधजनक मालूम हुआ। उसका य पतीवाई का फार्म भरवाया। अवारी का व्यवहार ठीक नहीं मालूम हुआ। आशा है वह समझ जायेगा। डा॰ खरे से नगर कमेटी,

नागपुर में पूनमचन्द रांका, छमनलाल भारका, बजरंग ठेकेदार से बातें।

अम्मकर ट्रस्ट कमेटी व असेम्बली सीट का साफ खुलासा । ग्रान्ट ट्रक से वर्षा । बापूजी पूजा वावणकोर गये । परमेशवरी व ईश्वरदयाल, (देहली वाले ) के डेबरी की बातें । वर्षा, ७-१-३७

कु० अगाया हेरिसन कलकत्ता गई । महादेशी अम्मा, प्रकाशवती व चि० सञ्जन से बातचीत । प्रकाश व स<sup>ज्जन</sup> को भली प्रकार समझाया । उसके ध्यान मे आया ।

को भली प्रकार समझाया । उसके घ्यान मे आया । चि॰ मदालसा का स्वास्थ्य आज ठीक मालूम हुआ । बच्छराज-जमनालाल दकान के काम की सभा । चि॰ गगाविसन व सस्मी

बच्छराज-जमनालाल दुकान के काम की संभा। विक गर्गावसन व सहमी से चिक पार्वती की समाई की बातचीत। उनकी स्वीकृति।

से चि० पार्वती को सगाई की बातचीत । उनकी स्वीकृति । जे० सी० कुमारप्पा के पाव का एक्सरे लिया । डा० शहानी से बातें । श्री कु० शान्तादेवी (अग्रेज) के टासिल का आपरेशन शहानी ने किया !

श्री कु॰ शान्तादेवी (अग्रेज) के टासिल का आपरेशन शहानी ने किया उसे खूब कष्ट हुआ। आपरेशन के समय खडा रहना पडा। श्री राजकपारी असत कवर से वार्त । बहु कुल श्री पोलक पान्ड टंक वे

श्री राजकुमारी अमृत कुबर से बाते। यह तथा श्री पोलक प्रान्ड देंक से गये। श्री जैनेन्द्र (देहली यालो) से बातचीत। काका साहब, सत्यनारायण, श्रीमन् से, प्रचारक विद्यालय के बारे में

काना साहब, सत्यनारायण, श्रीमन् से, प्रचारक विद्यासय के बा<sup>र म</sup> विचार-विनियम । बागूराव यरे, नाना के महाण (गिरबी) के बारे मे गगाविसन से बात<sup>बीत ।</sup> शिक्षा मण्डल के मराठी विभाग के मास्टरों से दामले व भिड़े के सा<sup>पते</sup>

बापूराव घर, नाना के नहाज (भिरती) के बारे से मनाविस्तत से बातेचा सिक्सा मण्डल के मराठी विभाग के मास्टरों से दामले व भिड़े के सा बातचीत, स्पट्ट खूलसा किया। चतुर्भुजगाई, पापसी, जोगलेकर से अवारी व चुनाव की बातें। से को अपार्ट के मार्टी बजार की बातें।

मार्गे यत्ते आदि से आवीं चुनाव की बातें। ११ वजे गये सोने को। लुम्में इच्छी ने राज्य आ। बोले मीटर से नार्गुर रवाना । है मेरे दार स्पेरे है परा बहुते । बना दान हो ग्रेर गाउवणाव माहे, पुनस्तराह, सवारी सोगारे, राह रहाले, जबला हैनेयार, दानरे स्नाहि में बातें । बहुत दो पहिस्मित हुमें तीर से समझ से साहें। स्वी सोगोंने ना द्यवणात व बातवीत सलीय बारण रहीं। दोट दानरोंने से सी सामी स्मित हुई।

कारण पर । उर्द प्रधान के सिक्स मा उस पर । पर्ध साहदराष्ट्र में नहीं, वह कोमले से दो बाद सिक्स । आगिर परिश्रम बारण आने मण्य हुआ—धी पूलसण्य च घलीबाई वा मी प्रण्य ही नहीं या, क्याने ने भी साम बारण के रिखा । बिशादेती, पत्यालाल भी मान कारों नो मोज स्मी मण्यता सिक्स ।

जार नासार कार पर रना मिला। दार्ण्डेनर-तदमी से भागीरथी बहुन, सज्जन व पूनमचन्द्र में साथ मिले। नगर नाग्रेस नमेटी से बारे से विचार-विनिमय।

वेग देशव गोडमें से बातचीत ।

#### €-9-**३**७

हुनान पर बण्डराज भी मामा। मेती भी कामनी का बाम देर तक हुआ।। अस्पतात में जाकर गान्ताबाई, रामदेवजी, नामदास की देखा। जमदीश अस्पतात में वालें। दामोदर व राग्राहरण को समझासा।

ग्रान माहब, मेहर, लात्री में बातचीत ।

गाधी सवा मध का देर तक कार्य हुआ। किजोरलालभाई, जाजूजी, धोले, महोदवजी के साथ सीट करवार्य। अप्पा मवाने, गोडे, बाबा साहब ने चुनाव सम्बन्ध में बातचीन। उन्हें

ममलाया। तिलक-हाल मे चुनाव के सम्बन्ध में सार्वजनिक मश्रा। आज से वर्धी में

चुनाव आन्दोनन गृरु निया। भैने अपने विचार स्पष्ट भाषा मे कहे। रात को हरिजन कार्य की सहामता के लिए प्रो० अनर का जाडू का खेल। रात को एक्सप्रेम में इन्टर में धुलिया रवाना।

चालीमगाव-घुलिया, १०-१-३७

#### चालीसगाव मे गाडी बदली !

स्रो गकेटिया मिलने आये। घुलिया तक साथ रहा। काणे मास्तर के वारे

मा में प्रताय मेठ में रामादर की बहत मारीकाई के पैगाँउ का दियारे । गापापत्री, चन्द्रपापत्री आदि से बाउँ । उन्हें सूब गाप-गाप करों । य मेड पर उगका भगर हथा।

देने में प्रचार गेर में सानियामती ने मान नहीं ने पदर्शनी में ! नहीं रि प्रनाप गढ बोर्ड । अस्ता गारब गरमन्दै गमानि में । रहर के घर गुरुशाला के बार में स्वादिकती में बाते। मोगाबाई प गपुर

त सारधीर । रर सभा ६ यते सुरू हुई १० ॥ तक मन्द्रि । ठीव भाषण हुए ।

र गड़ के यहा फिर निवटार की वार्ते । रास्ता नहीं बैडा । राप के देरे

गये । प गठ ग चनाप-कार्य के बारे में बालें।

ध्तिया बन्बई. ११-१-३ अ त्रिको भीराम की मनाइका का पत्ता समा । बह समाई स्थाना नहीं

ता है। दो यथे का तो बहाना था। उस समझान का प्रपन्न, कोई पन

कार की बहित मांगीयाई का कडूचापत्री व कडेयापान के साथ ता. प्रताय गढ और मैन मिलकर किया। द्यानियरामत्री (रामेरवर के

त), बरवे, जोनिमान शादि वे मामने मामना निगट गया। शमटा व बादी से ये लोग बचे।

प गेठ य करहैयालाल जी ने 'मो नेवा मण्डल' के बारे में देर तक गर-विनिमय । नन के बाद धुलिया ने मनमाइ तुरु मोटर ने । राभेश्वरत्री, गगांव

राम साथ मे । रास्ते मे उनकी घरेलू वार्ते--श्रीराम, गगा व रामेश्वरजी समझाना ।

माड ने यड में बस्बई रवाना। गाडी में युव भीड थी। श्रीराम से तें। उमे विचार करने को कहा।

है आठ वर्ज रात को दादर। वहा में सीतारामजी को तैकर जुहू पहुचे !

ज्यु-हार्ट्स, १२-१-१७

जातकी देवी से बिक सम्भी व श्रीमाम की मार्गाई ने सम्बन्ध से जी नई परिस्थिति देवा हुई बहु सब का जी की भी श्रीमाम से बात करने व

पुरतीनम को मसमावर करने को कहा। श्री मीतारासकी नेक्सीरमा कार कतरना गर्छ। उनने गुणह कीर शास को भी नमेदा की महाई आदि के बारे में यातकीत।

पाना पर्वा वा गाव पान पान पान पान पान हो। हीगमानवी मान्त्री, हरिफाऊजी, त्रन बहन में देर तब बानें। रामिन्ह, माधेनान बोधरी (बधरुर), उनवी न्यो, बन्या बानिवा लायम सादि की चर्चा।

वर्षा । महावौज्ञाल के कौमिल उम्मीदवार आये, उत्तरी जो भूल हुई, यर बताउई । सरदार में देर तक पोलीवजीतिक में बातचीत ।

आफित मे पत्र-स्वत्रहार, जीवननान भाई, जमनादाय गाधी, आबिद सनी आदि में बातें । थी जीहरी को पत्र निराने को बहा ।

हा।। बरीय चुडू पट्टूना । जहु-पूना, १३-१-३७

'हरिजन बन्धु' पूरा पड निया । जानरी देवी में विस्तार-पूर्वक भण्य सुलानेबार बातचीत । मन हनका हुआ । आगे के मार्ग का विचार । देव सीकरी छोडकर जाने लगा । उनपर मोध व विचार । उसे समजाता

जानवी की भी । भाग्यवती दानी के घर जातकी, कमला व नर्मदा के माथ गये । उसने पर के जिला पर करने का करत कामर जिला ।

भाग्यका दोनाक पर जातका, वसता व नमदाक नाय गयः। के विवाह पर आते का बहुत आग्रह विद्याः। भरदार बरूपक्ष मार्दे में मिलना । देर तक विनोद व काम की बालें

गरवार वन्याम माद्र गा गनवा । गर र तक विनाद व काम का बात मोविन्दानान्त्री के यहां मया । बहु नहीं मिने । यो मानता बहुन से बाते कारिन तसा चारी मण्डार गये । १३। बजे बी गाड़ी से पूना रवाता । वि नमेदा व मोहन माय में । पूना में मुख्ता बहिन के यहा रहरे ।

₹¥-₹-

थी मुद्रता बहिन के साथ पूमना । हा। से ११॥ तक उसका उसक बराना। प्रत्येक तहनील में एक कार्यकर्ता की योजना समझाना। मेरी अं में समय हुआ तो याच लाख व वे दस लाख देवें तो मोजना सफझ



जुहू-बम्बई, १२-१-३७ जानको देवी से चि० लक्ष्मी व श्रीराम की सगाई के सम्बन्ध मे जो नई

परिस्थिति पैदा हुई वह सब समझाकर कही। धीराम से बात करने व पुरपोत्तम को समझाकर कहने को कही।

श्री मीतारामजी सेकसरिया आज कलकता गये। उनसे मुबह और शाम को भी नर्मदा की समाई आदि के बारे में बातचीत।

हीरालालजी शास्त्री, हरिभाऊजी, रतन बहुन से देर तक बाते । रामसिंह, माघेनाल चौधरी (जयपुर), उनकी स्वी, बन्या वालिका आश्रम आदि की चर्चा ।

महाकौगल के कौमिल उम्मीदवार आये, उनकी जो भूल हुई, यह बतलाई। सरदार में देर तक पोलीवलीनिक में बातचीत।

आफिम मे पत्र-व्यवहार, जीवनलाल भाई, जमनादास गांधी, आबिद अली आदि में बातें। श्री जौहरी को पत्र लियने को कहा।

£।।। वरीय जुह पहचा।

#### जुह-पूना, १३-१-३७

'हरिजन बन्ध' पूरा पढ लिया । जानकी देवी से विस्तार-पूर्वक स्पष्ट रामानेवार बातचीत । मन हलका हुआ । आगे के मार्ग का विचार । देवा नौकरी छोडकर जाने लगा। उसपर फोध व विचार। उसे समझाना। जानवी यो भी।

भाग्यवती दानी के घर जानकी, धमला च नमंदा के साथ गर्म। उसने पत्नू भे विवाह पर आने मा बहुत आग्रह विथा। मरदार बल्लम भाई ने मिलना । देर तक विनोद व काम की बाते। गोविन्दलालजी के यहां गया। वह नहीं मिले। श्री मान्ता बहन से बातें।

आपित सथा खादी भण्डार गये। १।। वज बी गाडी से पूना रवाना। चि नमेंदा व मोहन साथ मे । पूना में मुझता बहिन के यहां ठहरे।

#### 14-1-20

श्री गृहता बह्ति वे साथ घूमना । हा। मे ११॥ सक उसका उत्साह बदाना । प्रत्येव सहगील में एक बार्येवर्ती की योजना समझाना । मेरी ओ से सभव हुआ तो पाचलाख व वेदस लाख देवें तो योजना सपल ह



गर्दे स्ते । ६ बन्ने सरमनेत गहुँचे । रागानेत में पत्नादात साहोदी ने यहां ठहरे । रदानित सार्यनकीयों के सरभेद तथा शोरत परितियति सम्बद्धी । विचार-विनियत, रात ११ तक । स्त्री भाव राहक दिसोदिया, सन्ता पदयर्थन सादि थे ।

र्जाहर गमा मे देर हो गई। बादा ठीर बोने । मैं नहीं बोना । देह, मालबी, गंगमनेर-बुना, १७-१-३७

दर्, अतत्वतः, गामनर-भूता, ५७-१-६७ फनाराल लागेटी, पत्ना लाल लोहिया बनेशः शममनेर रचाना । राज्ये से गुदर ना समय सा, इच्छ टीक मालूस होते थे । स्टायणी नदी के रायन्यान पर नाल्या निया ।

दे?-जुरारामना स्यान, सदिर, वैकृठवाम, ४डायनी वाडोर, बडी मब्छिया आदि देखी । आनन्दी-—मानेस्वरमहाराज का स्यान देखा । श्री हरिमाऊ तलकुति मिले ।

पूना — योटा आराम । श्री भ्याममुन्दरजी अग्रयाल मिलने आये । विवाह, गगाई य रोजगार की बातें ।

सतः तुवाराम सिनेमा---रामितवाम, वमाना, नर्मदा के साथ देखा । ठीक मालूम हुआ ।

पूना, १८-१-३७

श्री हरिभाऊ पाटक गुवह मिलने आये। देर तक बातचीत । श्री दयाजकर, चन्द्रभान (चन्द्र), सूर्यभान मिलने आये। करीब पीन घटा तक उनके विचार जाने। उन्हें सलाह दी।

श्री अन्ता साहब भोपटकर में मिला। देर तक बातजीत। उन्होंने अपना वर्द व नियनि ममसाई। ध्यतिकाल टीना के बारे में दिचार। तात्मा माहैव कैनकर सहा मही। बन्दई मेरे हुंगे हैं। शोकजीवन-व्यातिक में गये। वहा उन्होंने, श्री भोरटकर की ओरने मिला प्रकार टीका वाले नेपा लिये जाते

उन्होंन, श्री भारदकर सा आर सा तक प्रकार टाका बाल लेवा ।तस जात है, यह बतलाया । श्री खाडिनकर व उनको न्वी से मिलना । वह वर्धी नहीं श्री सबेती । श्री डा॰ पाठक मिल । उनका लड़का भारकर भी मिला । दयागकर भारकर व गोपाल बजाज (वनारस वाले)से बात ।

गोविन्दराय महगांवकर से मिलना। अवार्ड-पन्न दिखाया। उनके पर के काग्रेसी कार्यकर्ता—सासकर गुप्ते-जोशी के व्यवहार आदि से निराह प्रकट करना । अन्य वार्ते । सुत्रता बहिन के साथ शाम को घूमने जाना । चि० कमला रुइया भी साय धी। सोमेश्वर के मंदिर मे व्यापारियों की जाहिर सभा हुई। हरिजनों को नहीं आने दिया । दूसरा दुख। माफी मागनी पड़ी। दादा धर्माधिकारी भी योले । ठीक सभा हुई। बाद मे मदनलाल जालान व प्रहलाद से वातें। 94-8-30 सुवता बहन के साथ दादा की वातचीत ! कैट मे भगवानदास एण्ड क० के मोहनलालजी से मिलकर आये। शाम के भोजन की तया अन्य व्यवस्था। श्री शकरराव देव, गुप्तेजी, हरिभाऊ जोशी आदि मिलने आये। बाद मे यास् काका जोशी भी आ गये। दयाशकर बी० ए० (राजवशी अग्रवाल) से देर तक बातचीत। उसके सम्बन्ध के बारे में। लोक प्रक्ति प्रेस की व्यवस्था का निरीक्षण । वहां फोटो सी गई । मनिवार वाडा मे जाहिर सभा ठीक हुई। मैं व दादा धर्माधिकारी बोते। बाद में छावनी में भी सभा हुई। वहां भी दोनों जने बोते । भगवानदास क० के यहां औरो ने भोजन किया। वहा रतन, चंद्रभान,

श्री रा० व० हनुमतरामजी राठी से दो घंटे तक विचार-विनिमय । स

सकती है।

भगवानदात क० के यहाँ औरों ने भोजन किया। यहा रतन, चंड्रभे गुर्यमान आदि से बातें। पूर्वमानमामनेर, १६-१-३७ गुद्रता बहिन, रामनिवास से। रामनारायण स्टबा कर्ताओं की मिलनरी पट्टिक की नेवा सरचा के साध्य कर्मने का विचार कहा। श्री करवीकर श्रीकाल के नायदक मिलने

२॥ बजे मोटरमे सगमने र स्वानः



प्रानी स्थित वही. ग्राम-वार्य बादि की । श्री हरिभाऊफाटर, बानू कारी मे उने आये। पुत्रता बहिन से घमने समय प्रेमा का परिचय । चि० मोटन की मोना व गंगाग्रर राव की लड़की से मिलना। मोच की माल्म हुई। पदन राज जानान में मिनना। ३-२५ की माडी से बस्बई स्थाना । स्टेगन पर अल्ला साहर भोगाकी

वृता-बम्बई-जुह, १९-१-३७ त्री प्रेमा कटक आई। उसमें बातचीत । बापू से, कल्यान में पूरा तह, नो बात हुई वह प्रेमाने सविस्तार कही। वा के विचारों मे परिवर्तने।

धर्मातस्य कोमस्योः जमतादाम गाधी य जवनपुर अनायानम बाजे में बारफीर । सर्दारम निपना । उनसे बहुत देर तर सामग्रीत । आदिस में नरीमार बरोरा कई सार्य भारते आये । सीतिवासत्री बगडवाने से सम्मेनत-कर्षः भूगाभाई चाता माटब सेर में गाडवे महाराज को धर्मगाता, नामिक के

जह.सम्बई, २०-१-३७

तर में तादबात में देशतर बातशीत । 77-412 +1-1-10 दा। इत महीरात हे युना बन्दे । भी राज्या तसी अपूर्णत विश्वकार महत्त्वकी मृत्त्रमण नेगाणी हात

मात्रज्ञ जिन्दरास्यात्र्ये त्रवतः कादिन्यसम्बद्धे सन्तर्यात्रम् । बार्व भाग गार के रिगासिनका सन्ध्यापन स्वतार स्वतार ।

तररात क पन्न माई ने साथ माइन । बाइमीत बाह्या भार हे नारे · · ·

सरतीर प्रातासरस र जरदर प्राद्धिके बार्रायोग ह TIR TER TER ER ER ...

मंदरम ने र रह विश्वया

विने ।

रुपा व भारत्व सर राष्ट्रपार्च का द्वर व साम सम्बंधारणी

कुर्ता की सभा से चुनाय भाषण । षाटकोषर की सभा ने भाषण ।

## २२-९-३७

भी मोनी बश्न, शीवनदास मार्डब मृत्तीचना आये। ढा० नरदेगाई ने यहा जानकी देवी व उमा के मात गये। वहा चि० लक्ष्मी, पुरयोक्तम जायोदिया आपा माहब रणदिंग भी आये पे। ऑफिस में मधुरादास क्षेत्रमणी, सर नीरोजी शवमतवाला आदि से वार्षे।

### २३-१-३७

जीवनतान बाई, रामजीभाई, पूनमकर । आविदअसी, मूलजी, लुक्मानी आये ।

वि० श्रीहरण नेवटिया की भावी योजना व विचार समझें।

२४-५-६७ श्री डा॰ पटेल, उनकी स्त्री व गुप्ता वान्ट्रेवटर के मिलने व जमीन देगने

का दांच पदल, उनका स्वा व जुला राष्ट्रपटर के नियम प्रमाण राजा क्रावित क्रिया परियम भी मिनले आये । यक्वई ने और भी कई जने मिलने आये । माहना में मीविन्यमानबी के बहा व मान्ता के पर होते हुए युकान । बाद

मे भारवाडी विद्यालय में थी गोविन्दलालयी का सम्मान छह सस्थाओं की और से । समापति वजना पत्रा, व्याट्यान । बही पर भीजन । स्टेमान । ननसर्विमोर मरतिया आँद से याते । ६-१० की गाडी में वर्धा रवाना ।

मुगावत, अकोला, वर्षा, २५-१-३७ अकोला में बिजलालजी दियानी, चि० तारा, निर्मला, मुणीला मिले ।

अकारा न प्रभावाराचा विद्याता, त्वर दारा, तमस्या, नुशाला त्यस्य । राष्ट्री मे गोवधेन, रमाकान्त व पुरसोत्तम से बानें । वर्धा पहुचे । स्तान वर्गरा के बाद अस्पताल । ३-१० को बहा लक्ष्मी

(भगवितान) को सहका हुआ। बजन साढे मात रसला। उमें पूटी दी। दुवान पर वाग्रेस चुनाब के बारे से ४ षटे तक विचार-विनियस। हालर समग्री।

२६-१-३७

राधाकृष्ण से बातचीत-चुनाब के सम्बन्ध में।

ाधी चौक मे झंडा बंदन । आज स्वतंत्रता दिव निमित्त झण्डा फहराया। ाप्ट्रगीत के बाद थोडा व्याख्यान । पुलिस वालों की तैयारी I नाव-कार्य श्री तुकाराम (रोहणी वालों) ने सही की, देरतक बातचीत l गका कालेलकर के साम सेगाव जाते-आते बातचीत । बापू से आज के देन के बारे मे बातें। जल्दी वापस। खान साहब ने पेशावर के मीठे निंदू टेये ।

ो माधोराव (अप्पाजी सवाने) वॅकटराव गोडे से भी चुनाव सम्बन्ध में

र तक बातचीत ।

गोधी चौक-जाहिर सभा । पहली सभा स्वतव्रता दिन निमित्त । काका साहव कालेलकर मुख्य बक्ता थे । मैं सभापति को हैसियत से पोडा बोला । तेजराम, धोन्ने ने ठहराव रखा । दूसरी सभा-काग्रेस चुनाव के सम्बन्ध में काग्रेम उम्मीदवार को मत देने के बारे में कहा।

कमला लेले, ठाकुर किसनसिंह व भीडे बोले। वर्घा. अकीला. २७-१-३७ भजन । अकोला जाने की तैयारी ।

यधा स्टेशन पर क्रिजमोहन विङ्ला मिले। वस्वई से कतकता गर्वे। उनसे बातचीत की। श्री आर्यनायकम व श्रीमन्नारायण के साथ पदल स्टेशन। मूर्तजापुर तक मारवाडी गिक्षा मण्डल, हिन्दी विद्यालय, मराठी विद्यालय, उर्दू विभाग

आदि की चर्चा व विचार ठीक तौर से किया गया। मूर्ति गपुर से अकोला तक श्रीमन्तारायण से बातें। उसके विचार जाने। मगाई-विवाह के सम्बन्ध मे युसासेवार वातें । उसकी मन स्थिति समसी ।

अकीला-विजलाल विवाणी से बरार की परिस्थित समझी। सरदार की मदद के लिए तार भेजा। शाम को व रात की देर तक बातबीत।

मानाभाई, विजया भाभी, तारा, शान्ति, निर्मेला से वानाभाई की स्थिति

समग्री । स्टेशन आये । गोपालदाम मोहता मिले । पैनें जर में बर्धा खाना।

यर्धा, हिंगनधाट-वर्धा, २४-१-३७ वर्धा ४।। अञ्जे करीब पहुचे । बगले मे मुह-हाथ छोकर प्रार्थना, गीताई,

भजन । पि॰ राष्ट्राहरूण व मिवराजजी, तेजराम आदि से कांग्रेस चुनाव के बारे भे देरतक बातचीत । चि॰ गंगाबिसन से भी इन सम्बन्ध में बातचीत । चि॰ महासमा में असके भाषी जीवन, समार्थ आदि के बारे में विचार-

विनिषय । वि॰ वासती ने अपनी योड़ी स्थिति कही ।

हिंगनपाट में डा॰ मजूमदार के घर कार्यकर्ताओं से आतचीत विचार-विनिमय, परिस्थित समझी। काप्रेम चुनाव की आहिर समा ठीक हुई। जनता भी ठीक जभी भी। १२

मंत्रे वर्धा पहुंचे।

- वधा पृष्व । सर्धा-नुष्वांकश्चां, २६-१-३७ आनशे देवी, कमला बन्धर्द ने आये । सरयप्रभा से दवादाने आदि की बातें । श्री अपूर्वत्र वेश के स्थाप्त रहन-महन के सारे में स्थित समागे । श्री बंदरात को के बच्चा साहब सवाने में कायेग-सुनाव के मानदाय में देर तक विचार-विनित्तय । पत्रावदाव सालवे से भी बातें, जिले श्री दोस्ट

ते विचार-विनित्तम् । तालुवा के मुद्रप-मृष्य वार्यवर्णाओं से विचार-विनित्तम् । मेल ने पुनर्गाव । विववान टालवाने के यहा वातचीन । उन्होंने यादवराज

को मदद करने की कहा। कारण दतलाये। जाहिर सभा मे श्री करदीकर व मेरा भाषण हुआ।

मोटर से वर्धा।

्रे०-१-२७ वि॰ चाति बन्दर्ध में मार्ड, दमबी मो व मुणीला साथ में । चीरता मण्यन की गमा १॥ ने ११ सक हुई। मारवाडी जिद्या मण्डल की रूपर २-१ तक हुई।

भूनाव-सम्बन्ध में बातधीत । दिन में व रात २।।। बने तक कोशिश होर

गाधी चौक मे झडा यदन । आज स्वतंत्रता दिन निमित्त झण्डा फहराया । राष्ट्रगीत के बाद थोड़ा ब्यादयान । पुलिस बालीं की तैयारी । चुनाय-कार्य श्री तुकाराम (रोहणी बातों) ने सही की, देरतक बातवीत। काका कालेलकर के साथ मेगांव जाते-आते बातचीत । बापू से आज के दिन के बारे में बातें। जल्दी बापस। खान साहब ने पेशावर के मीठे निंदू दिये। गाधी चौक-जाहिर समा। पहली सभा स्वतव्रता दिन निमित्त। काका साहब कालेलकर मुख्य वनता थे। मैं सभापति को हैसियत से बीडा बीला । तेजराम, धोत्ने ने ठहराव रखा । दूसरी सभा--काग्रेस चुनाव के सम्बन्ध मे काग्रेम उम्मीदवार को मत देने के बारे मे कहा।

श्री माधोराव (अप्पाजी समाने) वॅकटराव गोडे से भी पुनाव सम्बन्ध में

देर तक बातचीत ।

वर्धा स्टेशन पर विजमोहन विङला मिले। वस्बई से कलकत्ता गर्ये। उनसे वातचीत की। श्री आर्यनायकम व श्रीमन्नारायण के साथ पैदल स्टेशन। मूर्तजापुर तक मारवाडी शिक्षा मण्डल, हिन्दी विद्यालय, मराठी विद्यालय, उर्दू विभाग

वर्षा, अकोला, २७-१-१७

कमला लेले, ठाकुर किसनसिंह व भीडे बोले ।

आदि की चर्चा व विचार ठीक तौर से किया गया।

भजन । अकोला जाने की तैयारी ।

पैसें जर से वर्धा रवाना।

मूर्तिजापुर से अकीला तक शीमन्तारायण से बाते। उसके विचार जाते। सगाई-विवाह के सम्बन्ध मे खुलासेवार बातें। उसकी मन स्थित समझी। अकोला-विजलाल वियाणी से बरार की परिस्थित समझी। सरदार की

मदद के लिए तार भेजा। शाम को व रात को देर तक वातचीत।

नानाभाई, विजया माभी, तारा, शान्ति, निमंता से नानाभाई की स्थिति समझी । स्टेशन आये । गोपालदास मोहता मिले ।

वर्षा, हिननघाट-वर्षा, २८-१-३७ र्जा ४।। दजे करीद पहुचे । यसले में मुह-हाय घोकर प्रार्थना, गोनाई,

च∘ राधाकृष्ण व निवराजनी, तेजराम श्रादि मे कांग्रेस चुनाव के बारे मे रेरतक बातचीत । चि॰ गमाबिसन से भी इम सम्बन्ध में भातचीत । चि॰ मदानता से उसके भावी जीवन, सगाई श्रादि के बारे में विचार-

विनिमय ।

उन ।

चि॰ वासती ने अपनी थोड़ी स्थिति कही।

हिगनसाट में डा॰ सबूपकार के घर कार्यकर्ताओं से बातचीत विचार-वितिसस, परिस्थिति समझी । कार्यम भूताब की जाहिर सभा ठीक हुई। जनता भी ठीक जभी थी। १२ स्पेत्र पार्थिय ।

वर्धा-यूलगोब-बर्धा, २१-१-३७

ानको देवी, कमला बन्बई से आये। सत्यम्मा ने दवादाने आदि की वार्ते। । पतुर्भुत बेदा के स्थमात रहन-सहन के बारे में स्थिति समगी। । वेकटराव पोडे व अपना साहब गवाने से करवेग-बुनाल के सायवाम में र तक विचार-विनिध्य। पत्राबराव सालवे से भी बार्ते, जिले की इन्टि

ा वयर-व्यानमय । श्रानुका के मुक्प-मुक्य वार्यकर्ताओं से विचार-विजियम । मेस से पुत्रभाव । शिवराम टालवार्त के यहा बातचीत । उन्होंने यादवराव को मदर करने को कहा । कारण बतलाये ।

जाहिर सभा मे श्री करदीकर व मेरा भाषण हुआ।

मोटर से बर्घा।

२०-१-३७

चि॰ गांति बर्म्बर्ट से बार्ड, उसकी मा व मुझीना साथ मे । महिना मण्डल की सभा 211 से ११ तक हुई ! मारवाडी शिक्षा मण्डल की सभा १-५ तक हुई । चुनाव-मान्वस्य में बातचीत । दिन में च रात २॥। बन्ने तक कोशिक्ष होती

वलकिशोर भरतिया आये। वर्धा, आर्वी ३१-१-३७ जल्दी तैयार होकर वर्धा से मोटर से आर्वी रवाना हुए । रास्ते मे खरा<sup>गण</sup> की सभामे भाषण ।

हा, वक्टराव, अप्पाजा, पंजाबराव, अमृतराप, जगर

नांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी ।

आर्वी मे गोपालदास के यहां उतरना । रात को आप्ठो में भाषण हूँआ । ठीक सभा हुई । वही पर देशपाण्डे के पर

पर सोये। आप्टी-आर्वी, वर्धा १-२-३७

आप्टी से छोटी आर्वी, लीगपुर आदि १० गावों में गये। कई जगह बात-चीत, ब्याच्यान व समझाना । काग्रेस उम्मीदवार थी केदार की परिस्थित ठीक मालूम हुई । तलेगाव व आर्वी मे जोरदार भाषा मे स्पप्ट भाषण देना पड़ा । श्री केदार, गोपालदास, बावा साहब, यत्तेजी आदि साथ मे थे। वर्धा रात को १२॥ बजे करीब पहचे।

वर्घा, पवनार, सेल, सालोडी, सिदी २-२-३७ गजराजनी (झुनसुनवातो) से बातचीत । बाबा साहव देशमुख, शिवराजजी, तेजराम के साथ सालोड गये। वही राव साहेव, विट्ठलराव देशमुख से देर तक बातचीत हुई। आधिर हरियन बोट सालोड सकल में दोनों विश्वनाथ की मिलें, ऐसा ये प्रमतन करिं।

पर गाय में भोजन। देर तक बातचीत। रामराव के बारे की परिस्पित समझी । याया साहब, चेंकटराव व गोडे के साथ पवनार गये। दोनो देशपुष व विरवनाय से मिलना। विश्वनाय की हालत गराव, बीमार था। उमने

कुछ भी काम नहीं किया। मेल के बायेबतांत्रों में मिले । स्थिति समझी । गिन्दी में जाहिर ममा। बादा माहव देशमृत्य समापति। अमृतराद वा

मम्या भीडा भागण, जवाब । रात को २ वर्ज वर्धा पहुंचे ।

वर्छी, ३-२-३७

राष्ट्रप्रजाग कामणी; सई । वापाप र देवरी रेप्टर की स्प्यस्त्य देखकर आये ! देवती में अधिय समय करा ।

दीसर से आजी या एक्सावेगी की ध्यवरणा देखी । एक्सावेगी से भाषण की हुका ।

ولادد. در المحدد مستحد أميد المنظ حن

सेंदु, हिंगमी, वर्षा, बायगाव, देवती, पूत्रगाव, किर वर्षा पर्यनार व सेंगू वा पोलिस पूम वर देखा। यहां ने पोलिस वा परिणाम टीक आने नी स्नामा। विज्वताय ने बारे से पोटा विचार।

डा॰ बार्गलगे मे बार्ने । पुग्रराज के चुनकर आने की पूरी आजा । वर्धा-सेताव, ४-२-३७

ह्रिमाऊजी, भागीरधी बहन व मान्ता से घोडी वातें। श्री बेदार मे आर्बी चनाव-व्यवस्था की बातें।

मनवाडी में इमारत सब कमेटी भी मभा। जाजूजी ये बुमारता का मनभेद देश दुख हुआ। यहां भी मेदार आये। आर्थी के सम्बन्ध में बातचीत, व्यवस्था।

मेगाव में बादूनी से जवाहरलाल के पत्न व मालपीयजी के सम्बन्ध में विचार। देहनी देरी के बारे में स्वीवृति। बालकीया को देखा, प्रार्थना।

वर्धा में कालूराम से बातें।

वर्धा-आर्थी, ६-२-३७ जल्दी तैयार होकर आर्थी हो। बोजे पहुचे। गोपालदासजी के यहा भोजन, बहा में बायासाहब को साथ लेकर ऑफिस । केदार में बाते. व्यवस्था.

आप्टी गर्व । नापस आर्वी । थोडी देर ऑफ्रिम व्यवस्था देखकर घनोजी, देर हो गई थी ।

डा॰ अभ्यकर के घर पर घतोडी में नाग्ता । विस्त ११ बजे रात पहुंचे । विस्त, वर्षा, आर्थी-चान्दा, ७-२-३७

बाबा साहव की स्त्री श्री सौ० बाई से घरेलू बाते। विरत में सभा ठीक हुई। भाषण भी अच्छा हुआ।

जबदंस्त तैयारी, नायड् की ओर से। घनोडी में भी सभा ठीक हुई। आर्वी होकर वर्धा। वहा से चान्दा। चान्दा में सभा ठीक हुई। लोग खूब जमे थे। मैंने व रियभदास ने भाषी दिये । रियभदास ठीक बोलता है । मेरा भाषण भी ठीक हुआ। स्टेशन पर सोये । वर्धा-नागपुर, ६-२-३७ प्रार्थना, गीताई। चान्दा से सुबह वापस आये। आते समय गर्गाविमन धर होकर आये । धूमना, महिला आश्रम, जानकी, कमला, गोवर्धन सर् में । हरिभाऊ, भागीरयी बहुन आदि से बातें, उत्सव की तैयारी । २।। बजे की एक्सप्रेस से नागपुर। पुनमचन्द, बजरंग, खरे वर्गरा नहीं मिले। अवारी, छमनलाल, आकरे मिले । उद्घोजी, भिकुलाल, वजरंग, वर्तुमूर्व भाई, छगनलाल, खरे की सफलता की पूरी आशा, जगातदार ही भी। पलमुल तथा अनुसूमा वहन व नायडु के बारे मे थोड़ा डर। वर्घा, ९-२-३७ विशोरनाल भाई, गोमती वहन से मिलना। महिला-आश्रम रास्ते में वान

रोहणा में सभा तो नहीं हुई। लडको से बातचीत। विनायक राव री

रमुलाबाद में भी भाषण ठीक हुआ।

साहर से वातचीत । हरिभाऊ उपाध्याय व भागीरथी बहुत से बातें। दुकान पर ३ मे ४॥ तक सुबाल चन्द के चुनाव की व्यवस्था। कार बाटना । दार से १।। तक सार्वजनिक सभा बालाजी मदिर के सामते। १२ में क्यादा यक्ता दोनों पक्ष के बोले । भाषण, कई बातें छूट गई—देर ने नारण।

वर्धा-बम्बई स्थाना, १०-२-३७

पदम दुकान । मुनानपन्द के चुनाव की व्यवस्था । बाबा साहब बाही भादि में बात्रभीता ं में तुमें बाबई खाना शीगरे दर्जें में । साथ में जानती देती। थी। पर गारी हिल्ली थी।

म्बर्ड में ह्याव रतीलात को दोट देना तथा काग्रेम ब दानी का भी काम गा

बस्बई, जुहू, ११-२-३७ दादर उनरे । मामान पहने तुलामा हुआ न होने के बारण ७ रुपये ६ आने

भागर कार र भागान नक न कुमान्य हुना न करने के नारे में बातें । देसाई देना पदा र बुरा लगा र पोप भी आया । केलक्ट्रेकरी के उसके से प्रकटन सिंख के जनसम्ब के वारे में बातें । देसाई

बेलबदेवशी में रान्ते में शकार मिल के नुक्तान के बारे में बातें । देसाई व त्रिवेश को बदतने का विकार ।

राउन हान में थीमनी हमा में निना व रहीताल गांधी (बाधेमी उम्मीदवार) बीचेंडम के दोत्रों बीट, मेर व जातकी के, दिये। बहुर खडे रहें। मोचेंडमरहालाओं व जुनुत रिकोरओं विष्टमा में मिलता, बातबीत।

बात्रर्र हाउन में गर मौरोजी में मिलता । जह-सम्बर्ष, १२-२-१७

केल केटब हो, जादिद जानी, मूल ही मिलने जादे। हाउमिय जादि की बातें। केल के बही भी दन। सल्लाहित कालकीय।

हरवर्ष हाउम में गर गौरोत्री में बातबीत व वैमला, रमीद बादि । मूनजी

शिषका स मिल । परिणास नहीं आया । वेशिस इत व शाबिर अर्जी से सिले ।

हिनुस्तान गुगर भी गमा, विभार । मानी प्रवन्ध ।

सरपुरतान गुणर पर रामा, विसार । माना प्रयोगी । सर-सामर्गनान १२०००

ण्डु-संबर्ध-पूना, ११-२-१७ गारीवरन निमने आई, जाजुजी से नार स यन में दुन्य बहुबा, अप्य साने । सी गान-एन-जाय स मणीवरन, मृत्यों सिने । उत्तरोते देर तस पत्र की

ातामा व भागत भोषा व स्पती वे सारे संबते वी। वार्याभावेते, पेपर वे १ वट वा लगी हुआ। देरे-१४ वी गाडी ने पूना प्याना, जनेत वे नाय। १ पत्रे वस्त्रा किनाद भागामा गुना समागत सम्बद जनवामा। वहा

कार्यक्षीय साहता, हुछ । पूना मिल म सभा म बान वादेश की बोट देन काकहा ।

वृता-कस्याण, १४-६-१७ भिः यज्ञ रुल वे दिवाह संस्था १८। ४ से ७ तम दिवाह संस्ट्रे। सम्बद् रमुलाबाद में भी भाषण ठीक हुआ।
रोहणा में सभा तो नहीं हुई। लड़कों से बातचीत। विनावक राइ के
जबदंस्त तैयारी, नामकू की ओर से।
पनीडी में भी सभा ठीक हुई। आर्थी होकर दर्धा।
बहा से चान्दा।
बाह्म से सभा ठीक हुई। लोग खूब जमें थे। भैने व रियमदात ने भारन
तिये। रियमदात ठीक बोलता है। सेरा भाषण भी ठीक हुआ। स्टान परे
तीये।

वर्धा-नागपुर, ८-२-३७ प्रार्थना, गीताई। चान्दा से सुबह वापस आये। आते समय गंगाविन्त हे पर होकर आये। चूमना, महिला आश्रम, जानकी, कमला, गोवर्धन स<sup>व</sup> मे। हरिभाऊ, भागीरबी बहुन आदि से वार्ते, उत्सव की तैयारी।

में । हरिभाऊ, भागीरची बहुन आदि से बातें, उत्सव की तैयारी । २।। बजे की एक्सप्रेस से नागपुर । पूनमबन्द, अवरंग, खरे वर्गता वही मिले । अबारी, छगनलाल, आकरे मिले । उद्घोजी, भिक्ताल, वजरंग, चतुर्गी

भाई, छननसाल, खरे की सफलता की पूरी आशा, जगातशर की घी। पलमुले तथा अनुसूचा बहन व नायडू के बारे मे थोड़ा डर। वर्षा, ९-२-३७

कियोरलान भाई, गोमती बहुन से मिलना । महिला-आश्रम राले मे घार साहब से बातबीत । हरिभाक उपाध्याय व भागीरधी बहुन से बातें। दुकान पर ३से ४॥ तक युवाल बन्द के बुनाव की व्यवस्था। कार्न

बारता। वा से १॥ तक मार्वजितक सभा बालाजी मदिर के सामि । १२ में ज्यादा बक्ता दोनों पक्ष के बोले। भाषण, कई बातें छूट गई—देर के बारण।

यर्धान्यम्बद्धं रवाना, १०-२-३७ पदम दुवान । मुजानबन्द के चनाव की ब्यवस्था । बाबा साहबं बार्

पदम दुसान । गुणानचन्द्र के चुनाव की व्यवस्था । बावा साहब बारोजा भादि मे बाराफीत । नागपुर मेल मे बार्क्स ज्ञान की व्यवस्था । बावा साहब बारोजा

नागपुर मेन से सम्बर्द रवाना सीमरेटजॅमे। साथ में जानरी देती। जगर टीर थी। पर गाडी किस्सी सी। बस्पर्ट से हुगा वं एती जान की बीट देगा तथा काईग वंदानी का भी कास या १

## सम्बर्द, जुरु, ११-२-३७

दादर उतरे । मामान पहले कुलाया हुमा न होने के बारण ७ रपदे ६ अलि देना पटा । बुरा लगा । श्रीध भी जावा । वैशवदेवजी में रास्ते में शक्तर मिल के तुरसान के बारे में बाने । देसाई व

विवेदी मो बदाने का विकास टाउन हाल में श्रीमती हमा महता व क्ली ताल गांधी (कांग्रेमी उम्मीदवार) को चेम्प्र के दोनो बोट, मेरे व जानकी के, दिये। यहा गड़े रहे। रामेश्वरदासत्री व जुगुल शिक्षोरजी विष्टला में मिलना, बालचीत । बम्बर्ट हाउम में गर मौरोजी में मिलता।

जुर-बम्बर्स, १२-२-१७

वेणवदेवजी, आविद असी, मूलजी मिलने आये । हाउनिंग आदि वी वार्ते । वेशर के यहां भोजन। भरदार में वातचीत ।

बम्बई हाउन में मर नौरोजी ने यानचीन व फैनला, रगीद आदि । मूलजी

सिवका से मिले। परिणाम नहीं आया। पेरीन बेन व झाबिर अली से मिले।

हिंदुस्तान शुगर की सभा, विचार । भावी प्रबन्ध । जह-सम्बद्ध-पुना, १३-२-३७

गोपीवहन मिलने आई, जाजूजी के नार व पत्न से दुख पहुना, अन्य वातें। श्री एयः एनः राय व मणीयहुन, मूलजी मिले । उन्होने देर तक पत्र की सहायता व भारत बीमा कम्पनी के बारे में बातें की। वर्धा आवेंगे, पेपर नी मदद का नही हुआ। ११-४५ की गाड़ी से पूना रवाना, जनेत के साथ। रिजवें ढब्बा, विनोदे, आराम। पूना में मोटर से लक्कर जनवासा। वहा आर्द्भकोम, नाक्ना, दूध । पूना मिल में सभा में बोले, काग्रेस की बोट देने की वहा।

पुता-बस्याण, १४-२-३७

ا ما بينيار. مشرك شا र्यो हेर **र** नुपरे पूरणों के किन्मार सुपरे बाउन हैसे। माप्रजानको बनाको राज प्राप्ती होशे हाली बहुवा ने निन्ता। दर्जन कर अपूर्ण के कार्यों के बादे की बारवीता। ا مرفعت بو مدي سنڌي هي ३-२३ को बाहरे से क्यों के रिस्ट्रसम्बर्ध सम्बर्ध में कार्य परमान्य है farm, are भी केंग स्टेस्कों ने सम्बात हुए बहुई मी बाई (केंगब सेहार मेंबर्ते) esf. 12-7-17 मारपुर मेण ने बर्जा पर्षे , रहेर न पर ही बी मानतर रहा मेरी हमा, मारहजी ईरएस ने भी ! रिमोरनान भाई में प्राचेर तातुरा रावेर में बोटन है बारे में <sup>बात</sup>

मेटरनियो होम गुरा। बहा रचे। वहा में मंदिर, दुवान, महिना आ बहुनों में घोडी बातें। महानग्द स्वामी के बीर्तन में रहे । बर्धा-नातपुर, १६-२-३७ जन्दी तैयार होतर भाडे की मोटर में नारपुर-जानकी, गोपातदात !

टामोटर माथ मे । नागपुर में कई पोलिंग स्टेशन, बोई १७-१८ जगह गरे। धावरी हो र डा॰ घरे व अनुमूचा बाई लावेंगे। पोहारों के यहां बैठने-जीवराजजी ना स्वगंवास हो गया था। देर बातचीत ।

वर्धा वापस । मंदिर में गाडगे महाराज की पंगत देखी । वर्षा आई। इ लोगों को कष्ट हुआ।

रात गाडगे महाराज का कीतंन भीन घंटे सुना । १॥ बजे बंद हुआ । वर्धा-सेगांव, १७-२-३७

सोनीवाई बजाज से आपरेशन आदि की घोडी बातें। अस्पताल में हो नं ०६ मे ब्यवस्था। ्री गाडने (गुदडी बुवा-पडरपुर वाले) से मिलना । वातचीत ।

नेगाव जारुर बापू ने नानवाडी तरु मोटर में बातचीत । कार्यकर्ता घोजना ; जाजुजी मन्मेलन के मधापित हुए । नाजवाडी में चर्मान्य व सेत देरे । विनोदा में बहुन देर तक वातचीत—मदालसा वी समाई, कार्यवर्ती पोजना, मानमिक स्थिति आदि ।

पाजना, मानामक स्थात जााद । खूब जोर की वर्षा, पुत्रराज कोचर मिले , यह चुने गये—पाच हजार चार मी में ज्यादा से ।

जाजूजी से बातचीन, ग्राम उद्योग मध् के बारे में !

जाजूजी के साथ अस्पताल जाकर आये । रात को वर्षा, विजली खब चमकी ।

वर्षा, १८-२-३७

नानवाडी मे पू० विनोबा से चि० मदालसा की सगाई, सम्बन्ध व मानसिक न्यिति कमजोर आदि पर विचार-विनिभय । काका साहव मे मदास हिन्दी सम्मेनन के सभापति के बारे में अखवारों में

कारा साहब स मद्रास हिन्दा सम्मलन क सभापात क बार म अखबारा म जो आया वह उनसे सुना-समझा । सभापति बनने में मेरी जो अडचने हैं वह मैंने उन्हें कही ।

पू॰ वापूजी से मम्मेलन सभापति, काग्रेस सभापति, जाजूजी, माम उद्योग वार्य, मेरी मानतिक स्थिति व कमजोरी आदि के बारे में बातें। दुवारा फिर मिनकर सुलासेवार बातें करना। प्रभावती को रास्ते में कप्ट हुआ

उम्बारे मे भी कहा।

महिला आश्रम मे नीलम्मा बहुन ने थोडी बातें। हरिभाऊजी, भागीरथी बहुन व चि० घान्ता ने आश्रम आदि बाते।

वापू से जो बातें हुई वे सब जाजूजी से कही। चोरघडे व जनकी डा॰ पत्नी से बातें।

49-7-30

राजेंद्रबायू व मधुरावायू प्रास्ट दूस से आये। वार्ते। सोनीवार्द बजाव (गोधीजी वी स्त्री) के स्त्यूसर (देट के गोले) वा ऑप-रेस्तर हुआ। देड चर्ट से ज्यादा लगा। गाढे तीन रस्तर वा मोला येट में से विकला। गर्माणय प्रसाद हो गया था। उसना बहुन-मा भाग भी निवालना

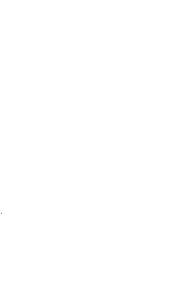

বাৰে জাতি জাতি। বাহ ক'ব দিবৰা জাৰ্যক কৰি হাইবৰ কি মুখুৰ বিবাহিকী কি বাহে কটি। হাইবাৰ কংগোৰাটিক মুখ্য কৈ আই কি বুল্ফৰ ছফৰত বিচাহ। তুলী কৰিব হিমান্তিয়া

55.5.20

राद्वार, गारी बरवर्ष में जाये। जुटु किर्मार विद्या को प्रकार का स्थान व स्थानमें किटालय दिय-नावा। छत्ने प्रकार का स्थान प्रस्त होता। द्वारा प्रमित्रियारी, योरपटे, मिनेस बनिना बोलपरे में बार्ने। जुटु किल्पोरों की मेलिया आपन दियानाया। प्रमुखानदान विल्ला साम को मेल से ब्राटेंग

जुगुत्रविकारिकी रात गो एक्सप्रेस से सबे। सामपुर से टा∙ सरे सितने आर्थे। देती स्पूज के बारे से बातें।

भीन्तवा, लान्या, बच्चा मे वार्ते ।

२३-२-३७

महिता आश्रम की स्पवस्या , आजा देवी में बात । सरदार, राजेन्द्र बाबु, धनस्यामदाम, खान महिब व सुमेंद्र बहुत में बाते ।

सर्थार, राज्यभार, ज्यानास्तर, यात नाहच व जुगड वत्य गाया । मृद्रता बहुत का बस्यई बुदाने का आग्रह का पत्र । उसे व रामनिवास को जवाब भेजे, पोडी चिन्ता।

ट॰ पर व केंग्टराव आसे। देर तक हेनी स्मृत के बारे में बाते की। मैंने उन्हें डा॰ पर को तपसील देने के निष् नोट करवाया। पूरी विगत मिनने पर विवार ही गवेगा।

भोजन के समय पा साहब व पुजेंद बहन तथा सथुराबाबू से चर्चा, मिल मालिक व सबदुर आदि के सम्बन्ध में।

सरदार, जाजूजी, धनश्यामदासची विद्यता से 'डेनी स्यूज-कोष' के बारे से ाचार-विनिमय। सरदार व धनश्यामदास को बहुना पढ़ा कि पद्म हास लेना चाहिए।

ा का स्वास्थ्य ठीक नहीं । मन में बिन्ता व दु.ख ।

थी ने रार भी भी मत में चुने मये। श्री नायर हार घरे। धी कुण भी २७०० उमादा मतों ते चुने मये। और भी मतोपनन वर्षों ने रार बगैरा के साम में भीनतः। तेगांव राजेरत्यात्र ने साम जाकर बालू व राज्युमारीती है भ बाता । बाताजी के मरिर के मामने जाहिर मभा हुई। वांबेन नी विवर्षों के बार ठीक बोने। मैंने भी समापति के रूप में बातों ना युनावार्षि

२०-२-३७

महिला आश्रम में आमा बहुत से गुलामेबार बातबीत। वह स्वीरा आर्थनायकम्, श्रीमन् य गंगावितन के साथ जिल्ला मण्डल कमल है देर तक होता रहा। पता-अवहार—चि० कमल को भारत आने के बारे में लिखा। साम के बारे का पता पड़कर बुरा लगा। आधिर १२० बाँठ देवी।

पतान के बार का पत पड़कर बुरा लगा। आधिर १२० मेंड इंतर मित्रपम करना पड़ा। कमल के आग्रह के कारण १ प्रत्यांव क आर्दों जाने को वैमारी थी, पर वर्षों का बोर का पर हों कारण व सुनह सेगाव जाना करतो होने के कारण, जाना स्वित वी अरखाल गया। सोनी बाई को कष्ट ज्यादा था। आज दूमरा रोवें हैं। राजेन्द्रवालू से थोडी वाहों। रात को जमन बहन से वाहों। यह आज गई।

राजेन्द्रबाबू से थोडी बाते! रात को जर्मन बहुन से बातें। बहु आज गई। रहै-२-३७ बापू के पास सेगांव नगा। याम उद्योग सप के विद्यायियों के सामने बाबू का प्रवचन मुना। हो बाबू के साम पूरते समय अपनी मन स्थिति, मन की करबोरी, वहर्ष बादि सम्बन्ध में बात साफ तौर से कही। बाबू ने बतलाया और बहु कि फिर बातें होगी। हिस्से पति, प्रवेश कारोस के सामानीत पर से अलग मही आया। बापू में मिलने सेगाव गये। महिला आश्रम उत्सव रात को ७॥ मे ११॥। तक । स्वागत गीत । 'बरगद' हिन्दी नाटक । सुन्दर दुश्य व एक्टिंग । भारत बन्दन (बंगला), राप्ट्रीय-गीत (बन्नड व तामिल), दुखी बृढिया (हिन्दी), बन्याओ की कवायद, विद्यारंग नाटिका (कल्नड), कन्याओं का राम, अग्रेजी नाटिका, वृन्दवादन, बहुओ का पड्यन्त्र (नाटक) सितार, गोप-रास आदि। 219-2-319 खगर बहुत से कमला मेमोरियल की बातें। विकिंग कमेटी सुबह ६ से ११ तक, दोपहर को १॥ मे ५ तक वे रात द से १०। तक हुई। पूज्य बापूजी सुबह ६ में शाम को पाच तक रहे। विकिम कमेटी का काम ठीक हुआ। शाम को महिला आश्रम में सब नेताओं का भोजन हुआ। व्यवस्था ठीक थी। विकिम कमेटी मे श्री शरद बाबु को छोडकर सब हाजिर थे, चौदह मेम्बर व चार निमृतित सङ्जन। मा का स्वास्थ्य खराव रहा। रात को जागना पड़ा। 25-2-30 अस्पनाल जाकर भणमाली, सोनीवाई बजाज को देखा। वर्किंग कमेटी सुबह 🕬 से ११॥ तक, दोपहर को १ से ४॥ तक व रातः हा। मे जा हुई ह पू० बापूजी सुबह =।। से शाम के शातक विका कमेटी मे रहे। उन्होंने अपनी राय व शत अॉफिस सेने के बारे मे कही। ठीक विचार-विनिमय हुआ । मा का स्वास्थ्य आज थोडा ठीक रहा। 2-2-20 टाक्टर खान, अब्दूल गपकार खान, पतजी, सरदार मगर्सीनह देहसी गये । पहचाने स्टेशन गया। यविग बमेटी ६ मे ११ तक हुई। साप्ता<u>हिक दर्तमान पूर्व</u> निवासने बा एक प्रकार मे निश्चय हुआ। सन्तोक निर्मा वादरी पर गाधी सेवा सप की सभा २ हे 🐔 🎘

मिटिया भाषा नाम महिला-मध्यन ना उपान भाव गुरु आवते भारम हुआ। बी धार्त में अल में आज गर की ल्विट पारर हुनारी। माना भारती ने भाषम का गरिम्य करताता । भी राज्युमारी महा नुषर य राजेप्ट्रमातृ स न्यान साठन ने भाषण स्प्टर स सनने करने मीन हुए । गुपट ३।। ग १२ व लाय को २॥ से ४॥ तक उत्पाद का बाम हुआ। मरदार, पनरवापदाम्त्री विषया आदि में बीमिय, द्विती मारिय समित्र भादिको भवदि हा० गरे वरीय उन्नीय हजार ज्यादा मत में दा॰ वहांजी के विग्द पुर कर आगे । श्री गुले (पुनाया रे) श्री भोपटकर के विश्व पार हवार <sup>मा</sup> से भूतवर आये । सूच मिना । 21-2-30 महिलाश्रम, उरमय- अ। में १०॥, श्री शर्मीद बहन ने ममानेग्री का वान किया। रही-निशा पर दादा धर्माधिकारी, बाका साहब, आर्यनाप्तक हुमारला, मृहुमा बहुन अम्बामान, आगा बहुन आहि ने अपने विवार रहे । कलकत्ता मे—रामदेवजी चोगानी वर्गरा बागुजी से मिसने आये। मेर्गांव २६-२-३७

तीन मने में प्रकर मां के वाल में इना। ब्राईश व वय-व्यवहरू।

सरकता में—रामदेवजी गोगानी वर्गरा वाजूजी से मिसने आये। नेपीर बादद बात करके आये।
रात को सरदार, राजेग्डवाजू, पत्रवामदाग मने गाधारण बातवीत।
२६-२-३७
स्तता साहित्य मटल की गमा वा काम हुमा---गुबह व दोवहर की।
रिह्ता आपम बाद के में १०। तक। विचार-विनिमय। ब्राह्मी, नारी,
केबोरसाल भाई, आधा बहुत, कमता, पासनी, पत्पा, बरोजेंगे तबर्ग,
राता आठवते, गुमेंद बहुत आदि ने व मैंने अपने विचार विध्वाल आदि है
रादे कही।
स्रोजनी नायव, राजांजी सुबह आये। पत्रवामदास विडला व ठक्कर
बाया साम को गये। पत्र जवाहरसाल नेहरू, मुलामाई, गोवंद बत्यमंध्य, गोपबन्धु चौधरो से उडीसा के काम के बारे मे बातचीत। महिला आश्रम की इमारत का निश्चय। श्री म्हात्रे, घामाजी, राधाकृष्ण व आश्रम वाली के माथ निश्चय।

महिला-मण्डल व महिला-आश्रम की सभामें ११॥ बजे हुई । मथुरादास मोहता व पुछराज कोचर से वर्धा मे बैक खोलने का निश्चय। पुनम्बन्द, गुगाबिमन, चिरजीलाल आदि मे बातें। अस्पताल जाकर मोनीवाई, सीताराम चौबे व भणसाली से मिलना ।

१० बजे की एनप्रेस से नामिक-बम्बई रवाना।

मृतिजापूर मे ब्रिजलाल विमाणी आगै । अकोला तक बातें । नीद सुब आती थी। भीड हुई। आकोला मे नेगांव मे दी टिकिट इण्टर की करवाई। नासिक सक के हा। ६० लगे।

नासिक-बम्बई, ५-२-३७ जलगाव के बाद आख खली। निवत्त हुए। नासिक से सीताराम शास्त्री व देशपाडें स्टेशन आये । काका साहब गर्द्र के घर डा॰ मुले (पुलगाव बाले) भागप्पा, पोतनीश आदि मिले। हनुमानगढी में मराठा धर्मणाला देखी। गोदहेबुबा (गाडगे बुबा) आये। महानन्द स्वामी बम्बई से आये । धर्मशाला उत्तम साल्म हुई । भली प्रकार देखी ।

हरिजन छात्रालय देखा । इलाहाबाद एवमप्रेम से बम्बई रवाना । फाटक वनील, महानन्द स्वामी, वातें। भीर ज्यादा थी।

दादर उतरे । केशवदेवजी, पन्ना, केणर, कमला से मिले ।

जुह मे श्रीकृष्ण के साथ सरदार से मिले।

जह-बम्बई, ६-३-३७

अकेले वरमोवा तक गये।

बम्बर्ट में मुद्रता बहुत में मिलना। उसका घबराना आदि देखकर उसे आश्वामन व हिम्मत दी। प्रयत्न करने को कहा। विडलों के घर भोजन। यजमोहन व उनकी स्त्री स्वमणीवाई आज ग्रुरोप रवाना हुए। उन्हें स्टीमर पर मिलना-बातें।

पुछ माछ । घोडा विवार म पन पे विराह हुई । पुरु मापूजी भौताना भाजाद, जनाहरतात, सरदार सभै मितकर गरीन गाम को ६ से ६ सक बाउबीज, गराई, शरामा । त्रवाहरूमात कृतमानी, महेन्द्रदेव रात की गारी में गरे। गंदरमा<sup>हे</sup>दे, दास्ताने, परपद्धेत भी गरे । auf. 2-1-10

गद्दर का टेसीकोन थामा--प्रचाटरवात्त्री की दिस्सारी के बारे दे

मौताना भनुत कलाम माजाद काका गाहव कलकता गर्छ। स्टेशन पर fa: सरदार पटेल व गमाधर राथ में बातचीत । गगाधर राज के हाथ में नवभारत विद्यालय की नई इमारत के गाँव की

टेनरी –नालवाडी का समारम वालुवकर की रिगोर्ट मननीय थी। बापूजी ने भी बाहा-मौरक्षा व हरिजन गेवा का देनरी में मध्यन्त्र । रोगोय-वानू के गाम जाता. वही भीजत. गुमता, प्रामंता, रामायत्र । यर्था - गरांगणा के अमानियों के निरास की बार्ने - वैक की बार्ने ह वर्धा-नागपुर, वर्धा, ३-३-३७ फाटक व गजाबी युवक में बातें। महिला आश्रम जाकर मीरा, हरिमाजकी आदि को देखा। सदमीनारायण मदिर की महत्व की गभा हुई। नामिक मराटा धर्मशाला में गाडगे उर्फ गुदही बुबा के बारे में ठहराय। किसान जिला संगठन के

कार्य के बारे में विचार-विनिष्य । यहाँ बैंक के बारे में पूनमचन्द्र से चर्चा मगनवाडी का स्यूजियम-माडल देखा। स्हातरे से बातें। इजिल्लियन बेपुटेशन से मिलने डाक बगले गये। यह अपने घर भोजन करने आये। तैयारी की।

निया हर्द – गमा ।

बजे वापस आये।

आशा बहन से महिला आश्रम के बारे में बातचीत। टागोर की पार्टी का 'चिल्लागदा' देखने नौ बने नागपूर गर्व। रात को शा



पूछ-साछ । थोडा विचार य मन मे चिन्ता हुई । पू० बापूजी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल, सरदार व मैं मिलकर करीब शाम को ६ से = तक वातचीत, सफाई, खुलामा। जवाहरलाल, कृपलानी, नरेन्द्रदेव रात की गाड़ी में गये। शंकरराव देव, दास्ताने, पटवर्द्धन भी गये । वर्धा, २-३-३७ मौलाना अबुल कलाम आजाद, काका साहव कलकत्ता गये। स्टेशन पर मिले।

राइटर का टेलोफोन आया—जवाहरलालजी की गिरपतारी के बारे<sup>जे</sup>

सरदार पटेल व गगाधर राव से वातचीत । गंगाधर राव के हाथ से नवभारत विद्यालय की नई इमारत के पाये की किया हुई —सभा । टेनरी—नालवाडी का समारभ वालुजकर की रिपोर्ट मननीय थी।

वापूजी ने भी कहा-गौरक्षा व हरिजन सेवा का टेनरी से सम्बन्ध। सेगाव—वापू के साथ जाना, वही भोजन, धूमना, प्रार्थना, रामायण। वर्धा—खरागणा के असामियों के निकाल की वार्ते—वैक की वार्ते । वर्धा-मागपुर, वर्धा, ३-३-३७ फाटक व पजावी युवक से बातें। महिला आश्रम जाकर मीरा, हरिपाउडी

आदि को देखा। लक्ष्मीनारायण मदिर की महत्व की सभा हुई। नासिक मराठा धर्मशाला > के गाडगे उर्फ गुदडी बुवा के बारे में ठहराव। किसान जिला संगठन के कार्य के बारे में दिचार-विनिम्य । वर्धा बैंक के बारे में पूनमचन्द से चर्वा।

मगनवाडी का म्यूजियम-माडल देखा। म्हातरे से बातें। इजिप्तियन केपुटेशन से मिलने डाक बगले गये। वह अपने घर भोजन करने आये। तैयारी की।

आशा वहन से महिला आश्रम के बारे मे बासचीत ! टागोर की पार्टी का 'चित्रांगदा' देखने नौ बने नागपुर गये। रात को रा।

वजे वापस आग्रे ।

सभामे।

डा० डोगरा की मृत्यु, उनके लडके से मिलना।

भाटंगा-बम्बई, ११-३-३७

मरदार-बल्लभ भाई मे नरीमान, बेलबी, खरे आदि के बारे मे मेरे विचार स्पष्ट सौर से कहे। उन्हें चीफ मिनिस्टर होने के लिए कहा।

स्पट्ट सार स नहा उन्हें चाकामानस्टर हान कालए कहा। सरदार को मुख्ता बहन व मदन की हालत कही। उन्होंने मेरी राय ब कोक्स की प्राप्ट की।

योजना ही पसन्द की।

सुक्षता बहुन व मदन से बातचीत । उसके दुख व चिन्ता से मन को दुख व विचार रहा । दूमरा राम्ता समझ मे नही आया । देर तक समझाना व फैसला करना ।

आर्यनायकम, श्रीमन् मिले । रामेश्वरदासजी बिडला से वातचीत । नागपुर मेल मे तीसरे वर्ग से बर्घा रवाना ।

रेल में —वर्धा, १२-३-३७

हिन्दी सम्मेलन के भाषण वर्षरा पट्टे। वर्षा पट्टेचने पर अस्पनाल होते हुए वर्णते। श्री राजगोमालाचारी भी आज मद्दाम से आये। बाका साहव कालेलकर से मभाषाति होने के बारे में बालचीत। उन्हें व टच्डनजी के नाम पत्त लिखकर दिखा। मेरा नाम वापस लेने का अधिकार दिखा।

पत्न । लघकर । दया । मरा नाम वापस लन का आधकार । दया । बापू मेठ रुकमानन्द (वर्धा वाले), गौरीलालजी, बाबा साहब (बाढोणें वाले) रामदेवजी बादि आये ।

वात) रामवयना आदि आया। मोती बहन व आशा बहन में बातचीन। राधावृष्ण से महिला आधम इमारतो की चर्चा।

राजाजी व किशोरलाल भाई आदि से वातें। बम्बई की स्पिति के बारे मे श्री जानकी से बातचीत।

93-3-30

महिला आश्रम नी दुमारत का निश्वम करने में करीब अग्रई पटे छुई हुए। शानूजी, राग्रहुण, ग्रामा, आशा बहन, भागीरपी बहन, मुन्दरताल मिण आदि उपस्थित थे। सम्बद्धी में सेरी काम के निए जीवणनाल भाई, जाबरखती, रामणी भाई

सम्बर्द में सेती काम के लिए जीवणलाल भाई, जाबरअली, रामजी भाई, पूजमवन्द आये। सेपाव, जामटा वर्गरा देशने गये। हा० मुद्दगांवकर य कांता मुद्दगांवकर से मिलना। बातचीत। कांना की स्थिति पूरी समझाई। कल फिर मिलने का निश्चम। सुत्रताबाई, रामनिवास, कमला, राधाकृष्ण, कमल व नाधजी से बातचीन व विचार-विनिमय । मदन की तार भिजवाया । जुहू में श्रीकृष्ण, केशव, नमंदा से वातचीत घुमते समय देर तक। v-3-30 सुमता बहन से व रामनिवास से स्पष्ट गुलासेवार बातचीत। काना मुडगावकर से दो घंटा स्पष्ट वातें। फिर सुब्रता व रामनिवास से बातें। नरीमान-श्लेलवी, गोपी बहन, युर्गेद बहन, जीवनलाल भाई से बातें। जुहू में जीवनलाल भाई, केशवदेवजी आदि से वातें। मस्तक मारी पा। आधिदअली, मूलजी, उमा, नमंदा से थोडी देर पत्ते खेले। 5-3-36 रामनारायण चौधरी. अंजना, प्रताप, जयनारायण ब्यास, विजमोहन, सरस्वती मिलने आये--बाते । मुत्रता बहन, रामनिवास, मदन, बाबू से वातें। मदन के साथ कान्ता मुडगांवकर के यहा; उसे लेकर जुहू। दोनों से करीब वार घटे तक, उनके निश्चय के कारण जो परिस्थित पैदा होवेगी, उसका चित्र पूरी तौर से खीचकर समझाया। रामनिवास, मदन व कान्ता के साथ फिर डेंड-दो घटे तक विचार-विनिमय । (म० एन० राय व मणी वहन कारा आये। उनकी ब्यवस्था का विचार। जुहु-सम्बई, ९-३-३७ मधुरादास भाई, पेरीन बेन, गोपीबहुन से बातजीत। सुवता बहुन की मझाना । भौंफिम मे पत्न-ब्यवहार, बातचीत । 80-3-36 गवदेवजी आदि से वातें। म्बई में सुकता बहुन,रामनिवास, नावजो, मदन, राधाकृष्ण, कप्तता से ।ते,विवार-विनिमय। र में व स्वामी से बातचीत । लोडे की करणती व जनवराज बस्पनी मी

सभा मे । डा० डोगरा की मृत्यु, उनके लडके से मिलना। माटंगा-वम्बई, १९-३-३७

सरदार-वल्लम भाई में नरीमान, ब्रेसबी, खरे बादि के बारे में मेरे विचार स्पष्ट सौर से कहे। उन्हें चीफ मिनिस्टर होने के लिए कहा।

राष्ट्र तारंगक हाउन्हें पात सामास्टर होने का प्रपृत्ति हो सेरी राय व सरदार को मुत्रता बहुन य मदन की हामन नहीं। उन्होंने मेरी राय व सोजना हो पमन्द की।

मुख्या बहुत व मदन में बातभीत । उसके दुख व चिन्ता में मन को दुख व विचार रहा । दूसरा रान्ता समझ में नहीं आया । देर तक समझाना व फैसला करना ।

आर्यनायकम, श्रीमन् मिले । रामेश्वरदासजी विडला मे बातचीत । नागपूर मेल गे तीसरे वर्ग से वर्धा रवाना ।

रेल में —वर्षा, १२-३-३७

हिन्दी सम्मेलन के भाषण वर्गरा पट्टे । वर्धा पहुंचने पर अस्पराज होने हुए यगने । श्री राजगोपालाचारी भी आज सद्दास से आये । वाका साहब वालेवकर से सभापति होने के बारे से बालचीत । उन्हें व टण्टनशी के साम

पत्र लिखकर दिया। मेरा नाम बायम लेने का अधिकार दिया। बारू मेठ न्कमानन्द (वर्धा वाले), गौरीलालकी बाबा गारक (बादान्त बाले) रामदेवत्री आदि आये।

याने) रामदेवत्री आदि आये। मोती सहन व आजा सहन ने बातभीतः। राधाकृत्यः ने सहित्रा आध्या रमारती वी चर्चाः

राजाजी व विशोग्याय भाई आदि से बाते ।

बग्बई मी स्थिति के बारे में श्री जानकी से बातचीत ।

11-1-10

महिला साध्य की हमाध्य का निष्यय करने से करीब अटाई गर्र कर हुए। जानुत्री, पाशाकृत्या, धामा, आणा बटन आशीवधी कहने सुद्रास्त्रक भिन्न आदि उपस्थित थे।

काम काद ज्यारका या काम के मेती काम के तिए जीवकासमा काई ज्यापन अर्थ करा करा पुनसकाद आये । सेसाव, जासरा वर्ष संदेश नेदे ।

स्थिति पूरी समझाई। कल फिर मिलने का निश्वय। सुत्रतावाई, रामनिवास, कमला, राधाकृष्ण, कमल व नाधजी से बातवीत व विचार-विनिमय । मदन को तार भिजवाया । जुह में श्रीकृष्ण, केशव, नर्मदा से वातचीत घूमते समय देर तक । **0-3-3**0 सुत्रता यहन से व रामनिवास से स्पष्ट खुलासेवार बातचीत। कान्ता मुडगायकर से दो घंटा स्पष्ट वार्ते । फिर सुबता व रामनिवास से वार्ते । नरीमान—ब्रेलवी, गोपी बहन, युर्शेद वहन, जीवनलाल भाई से बातें । जुहू में जीवनलाल भाई, केशवदेवजी आदि से वातें। मस्तक भारी था। आविदअली, मूलजी, उमा, नमंदा से घोडी देर पत्ते सेले। 5-3-36 रामनारायण चौधरी, अंजना, प्रताप, जयनारायण ब्यास, विजमीहन, सरस्वती मिलने आये--बातें । सुवता बहन, रामनिवास, मदन, बाबू से बातें। मदन के साथ कान्ता मुडगावकर के यहा; उसे लेकर जुहू । दीनों से करीब चार घटे तक, उनके निश्चय के कारण जो परिस्थिति पैदा होवेगी, उसका चित्र पूरी तौर से खीचकर समझाया। रामनिवास, मदन व कान्ता के साथ फिरडेंद्र-दो घटे तक विचार-विनिमय । एम० एन० राय व मणी बहन कारा आये । उनकी ब्यवस्था का विचार । जूह-बम्बई, ९-३-३७ मथुरादास भाई, पेरीन बेन, गोपीवहन से बातचीत। स्वता बहन की समझाना । ऑफिम मे पत्र-व्यवहार, बातचीत । १०-३-३७ केशवदेवजी आदि से बातें। बम्बई में मुत्रता बहुन,रामनिवास, नायजी, मदन, राधाकृत्ण, कमला से

सेर से व स्वामी से बातचीत । लोहे की कम्पनी व बच्छराज कम्पनी की

वातें, विचार-विनिमय।

हा॰ मुडगांवकर य कांता मुहगांवकर से मिलना। यातचीत। कान्ता की

सभा में। हा॰ डोगरा की मृत्यु, उनके लडके से मिलना।

माटंगा-बम्बई, ११-३/३७ सरदार-बल्लम भाई से नरीमान, बेलबी, खरे आदि के बारे मे मेरे विचार

स्पष्ट तौर से कहैं। उन्हें चीफ मिनिस्टर होने के लिए कहा। सरदार को सुवता बहन व मदन की हालत कही। उन्होंने मेरी राय व

योजना ही पसन्द की। सुद्रता यहन व मदन मे बातचीत । उसके दुख व जिन्ता से मन को दुख

व विचार रहा । दूसरा राग्ता समझ मे नही आया । देर तक समझाना व धैमला करना । आर्यंनायकम, श्रीमन् मिले । रामेश्वरदासजी बिडला से बातचीत ।

नागपर मेल से तीमरे वर्ग से वर्धा रवाना।

रेल में-वर्धा, १२-३-३७

हिन्दी सम्मेलन के भाषण बगैरा पड़े। वर्धा पहुचने पर अस्पताल होते हुए

वगले। श्री राजगोपालाचारी भी भाज मदाम से आये। काका साहय कालेलकर से सभापति होने के बारे में बातचीत । उन्हें व टण्डनजी के नाम पत्र लिखकर दिया। मेरा नाम वापम लेने का अधिकार दिया। बापू सेठ रकमानन्द (बर्धा वाते), गौरीलालजी, बाबा साहब (बाढोणे

याते ) रामदेवजी आहि आये। मोती बहुन व आशा बहुन में बातचीत । राधाकृष्ण से महिला आश्रम इमारतो की चर्चा।

राजाजी व किमोरलाल भाई आदि से बातें। बम्बई की स्थिति के बारे में श्री जानवी से बातवीत ।

93-3-30 महिला आध्रम की इमारत का निश्चय करने में करीब अडाई घटे धर्च हुए । जाजजी, राधाकृष्ण, धामा, साधा बहन, भागीरथी बहन, गुन्दरलास

मिथ आदि उपस्पित थे। बम्बई में खेती वाम के लिए जीवणलान भाई, जाबरअनी, रामजी भाई, पुनमचन्द आये । रोगाव, जामहा वर्गरा देखने गये ।

भारतत बुधारणा से उत्तरे सकात के बारे से विचार-चितमया माती निजी जगह में बनाने का निश्वत करें तो भाग बना है, एक हुनाहर्य उपादा से उपादा पन्छ ह भी से ह मधी में दिल्ली रवाता, १४-३-३७ बाल्ड दुर से मापून राजानी ने सान देहती स्थाना। राति में हिती गरमेलन ने बारे में रिनार-रिनियत । बारू व राजाजी में भाषण के बारे में परामर्श । बापू ने १२। बजे मौत निर्मा । हिस्सी, 9x-3-30 राजानी के साथ बाकी की म याते। निजामुद्दीत रदेशन में उत्तरकर हरिजन गाँतीनी । यनिंग बमेरी मुंबह ६-११॥। दोपहर को १॥ में ४॥, रात की ६ में १० सक हुई। 98-3-30 पूमते गमय गुशीला नायर गाय में। बापू में बार्ने । जबाहरसाल की बाबू का दु म कहा । यतिम समेदी ६ ने १२, माम को २ में ६ तर हुई। आधिर में मुख्य हहराव। आफिन नेने का ठीफ सौर ने गजुर हुआ। श्री टण्डनजी से दौपहर को सम्मेनन की धर्मा। स्टेंगन--वि॰ गाविली व लक्ष्मण प्रमादत्री पोदार आये। विड्ला हाउम में भोजन । वार्ते, वही पर मोने का निश्चय । 96-3-30 साविजी, लक्ष्मणप्रसादजी के साथ था। बजे हरिजन कालोनी पहुने। उन्हें बापु व अन्य लोगी से मिलाया । यकिंग कमेटी ह से ११ तक हुई। साम्यवादी मिलो की दिक्कत का वर्णन, विचार-विनिमग्र । आल इडिया कार्येस कमेटी ११। से = तक हुई। मुख्य ठहराव, आर्थिस लेने का स्वीकार करने पर चर्चा कल पर स्विगत रही। पुरुष मालबीयजी से बातें। भाग प्राथेना में सुचिता ने भजन, 'अन्तर मम विकसित करो, अन्तरत

हे भग्दर गामा ।

बिर्ता हाउम में सर प्रयोत्तम, धनश्यामदासती, लदमण प्रसादती, साजिजी से बार्ने ।

te-3-30

हिन्दी माहिन्य सम्प्रेलन की नियमावली पदी।

वर्षिण कमेटी हो हर तक, गमीर चर्चा। जवाहरलात की माननिक

स्थिति के कारण समाधान ।

आल इंडिया कमेटी की सभा २ से रात है। तक हुई। मुख्य ठहराव आपिम लेने के बारे का स्वीकार हुआ। श्री जयप्रकाश की उपमुचना की,

जिसके पदा में जोरों से पूर्व मालबीयजी, टण्डनजी, स्वरूप बहुन, जयप्रवाश, एमन एन० राम के भाषण हुए थे, ७६ व उनके विरुद्ध १३५ मत मिले। मूल ठहराव के पश में (१२७) य विरद्ध में ७० याने ४७

के बहमत में मुख्य ठहराव पास हआ। प्रस्ताव के पक्ष में गरदार का भाषण मृत्दर हुआ। वैसे भाषा की दृष्टि से

योडे सुधार की आवश्यकता थी। साविती में कमल को पत्न निखवाया। मैंने भी निखा। मुदुला साराभाई से वाते ।

#### 29-3-30

हिन्दी माहित्य सम्मेलन के भाषण की तैयारी। हरिजन कालोनी मे जलिया बाला मेमोरियल की सभा बापुओ (महात्मा-जी) के सभापित्रव में हुई। दो घटे से ज्यादा सभा का काम घला। इस काम मे नया जीवन डालने पर विचार-विनिमय। ट्रस्टी मडल मे शामिल

होना पढा । साविजी व सध्मणप्रसादजी से बातचीत की ।

राजेन्द्रवाव व रामिक्सन हालिमया मिलने आये। खानगी व अन्य बातें। पार्वती (हिडवानिया) के घर लक्ष्मणप्रसादजी, सावित्री के साथ गर्मे।

करवेरगत की सभा। जवाहरलाल का भाषण पौरे दो घटे से ज्यादा हुआ और उसमे जहर तथा कोध या । भाषण अच्छा नही हआ । बाप में पौने दो घटे तक विचार-विनिमय।

न्पेन्यन में तीन-चार घटे बैठे। कई लोगों से बातचीत। 10 कमल का पत्र आया। लक्ष्मण प्रमादजी व साविती में घोडी बातें। 28-3-36 िपायोला कमेटी के बारे में श्री लाला गिरधारी लात से बात<sup>चीत ।</sup> जना पर विचार। कंग कमेटी पासे ११, दोपहर को २ से ३॥ तक रही। तरदार है डा मतभेद हुआ। उसका दु छ रहा, परन्तु उपाय नही था। अन्सारी के बगले पार्टी जीहरा व शौकत ने जवाहरताल को दी बी गये । चि॰ साविती, तदमणप्रसादजी भी साथ थे। कई लोगों हे ना हुआ । ४ वर्जे की ग्रान्ड ट्रक से सेकड बलास में साबिती व लक्ष्मण प्रसादनी गथ वर्धा रवाना।

वर्धा २२-३-३७

रूर में अवारी, पूनमचन्दजी आदि मिले । वी-लक्ष्मणप्रसादजी से बातें । जनन्नाय महोदय से भी बातें। भरास कन्द्राक्टर से वातचीत । केदार बकील से बातें । हमण प्रसादजी के लंडके जगदीश को देहरादून में मन्स हो गये। । डा॰ सहानी को बुलाकर समझा। तार आदि दिये। रेड-३-३७ रीलाल भाई, शकरताल बैकर, कुमारप्पा, जेराजाणी, मुला<sup>जी,</sup> ₹₹-३~३७

20-3-30

राजनीतक बन्दी गवधी गना में गवे। एक घंटा करीत्र वहां रहे। हरर

रिक्तम कमेटी ११ में १ व रात = में ११॥ सक हुई । पं० जवाहरतात <sup>हे</sup> त्पना गुनामा दिया य भून की माफी अन्त.करण में स्वीकार की। उसरा न पर असर पहा य उनके प्रति आदर व भवित परिमाण में बड़ी। बाहरसाल से यकिंग कमेटी के पहले य रात ११॥ से १२ दिल घोत<sup>कर</sup> ातें हुई। कोध प्रेम में परिवर्तन हुआ, आदर बढ़ा।

हि॰ गा॰ मध्मेलन का भाषण छापने दिया।

योग मभापति थे ।

.त्पदास आदि से बार्ते । गा० सहारी, उनकी परसी, बच्चे चि० साविश्री को देखने व जसके साथ भीजन करने आदे । कुटुम्ब की स्त्रियां आदे, कुछ गीत वर्णरा भी । योड़ी देर कित्र वर्णरा, मिनोट ।

दराबज बनरा, ावनाद। चर्खामंघकी सभाका कार्यके से ४। बजे तक। शामकी गाडी मे पू० बापूजी, सरदार, मूलाभाई आदि आये। बापूजी

की अध्यक्षता में चर्चा-संघ की सभा का कार्य थोड़ा हुआ। रात के भोजन के समय सरदार भूलाभाई, आदि तथायाद में लक्ष्मणप्रसादजी य साविजी से योड़ी बार्तें।

२४-३-३७ लक्ष्मण प्रसादजी व गाविली को लेकर सेगाव गये । सब दियामा । चर्का सघ की सभा का कार्य । भारवाडी शिक्षा मण्डल, मास्टरो की सभा ।

पुलासा, स्पष्ट स्थित समझाई । सेगाव जाते व वहा पूमते हुए बापू में बातबीत । सरदार व धर से गाडी लेट होने के कारण, स्टेशन पर साफ बातें ।

षधी-नागपुर, २४-३-३७ श्री लक्ष्मणप्रमादजी पौहार व चि० साविवी आज बत्तकत्ता गये। नागपुर तक उनके साथ ठीक वातें। जानकी ने उन्हें जेवर (गहना)

क्यासा नेहरू बासी पाने को पृडिया, मेरे सीग, पुरु बच्छराजओं की धाने की आपूरी, जानकी के अपने ही? के मुरासित कार्या स्थि। मागपुर में दार कर से बातकीत (पुनसम्बर टाम्स अक्षेत्रकती। उनते कार्ये। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पर कार्यम रहने का निक्वय कहा। अन्य बातें। अपपानी मकार्ने व बेंकटराव गोडे में हिर्फ कार्यक्री से बातकीन। पुरुषात को प्रतिक्रयाद स्टेशन पर बातें। उनने देशाग किया।

प्राम उद्योग तथ दृस्ट भी सभा हुई। प्राम्ड दुक से महाम रवाता। रेल-महास, २६-३-३७ बिजयबाडा से इस्सी बर्गरा भा सामा।

सम्बद्धाः संदुलायग्राचानाः। सापूरो भाषणं की थोडी चर्चा, अग्रेजी में योडा सुधारः। विज्ञान मभा का कार्य । श्री रामनारायण मिश्र ने भूगोल पर ठीक दिवार प्रगट किये: अच्छालगा। प्रचारको की सभा, सभापति बनना पडा। विषय निर्वाचिनी सभा का कार्य ११ बजे तक हुआ। दोपहर को हिन्दी साहित्य सम्मेलन का कार्य। बापू का राजाबी कीए दक्षिण प्रान्त के मिल्लो से खूब विचार-विनिमय । बाद में राजाप्री वे काग्रेस-सवधी ठहराव रया। टी॰ प्रकाशम, साम्ब मूर्ति, कालेश्वरराव याकुव हुसेन ने ठहराव पर अपने विचार प्रगट किये। ठीक बातावर पैदा हुआ। भारतीय परिषद में बापूजी ने प्रस्ताव का परिचय दिया-हिंगी हिन्दुस्थानी के भेद पर खुलासा स्पष्ट किया। बाद में सभापति के नाते कर करनापदाः। बापू ने हरिहर शर्मा (अन्ता) की भूल बताई ; दुख हुआ। राह है प्रचारक सभाकाकार्य १२ वजे सक। २९-३-३७ प्रायंना, गीताई । काका साहब व हरिहर शर्मा की बातें । बापू ने कन

थी। दु.ख व विचार। सत्यनारायणजी को अब मद्रास रखना पड़ेगा।

मद्राग संस्ट्रल स्टेशन पर ठीत सोग जमाचे, स्वास्त श्रोही दूरतह

दीक्षात गमारभ । बापू ना भाषण उत्तम हुआ । टण्डनजी का भाषन मी

हमापन मामित की सभा ना नाम दे है। तक बात को हुआ।
महास, २७-३-३७
प्रदन्ती का उद्गाटन मीनावती मूनी ने किया। भाषण आदि हुए।
इतिहास परिसद के अब्दर्श जनसदर्श की भाषण।
भारतीय परिसद में बाजूशी व काल का मामण।
साहित्य-गरिसद का नाम १२ बने शुरू होकर तीन बने तक मना।
२८-३-३७

प्रोनेशन से, पूरु बारु न नेडी रमन भी ये । हिन्दी प्रचार नानोती गहने ।

मननीय था, पर चोडा सम्बाहुआ।



स्वागत समिति की सभा का कार्य ११॥ तक रात को हुआ। मद्रास, २७-३-३७ प्रदर्शनी का उद्घाटन लीलावती मुशी ने किया। भाषण आदि हुए। इतिहास परिपद के अध्यक्ष जयचन्दजी का भाषण। भारतीय परिषद मे बावूजी व काका का भाषण। साहित्य-परिषद का कार्य १२ बजे श्रुरू होकर तीन बजे तक चला। 25-3-39 विज्ञान सभा का कार्य । श्री रामनारायण मिश्र ने भूगोल पर ठीक विवार प्रगट किये; अच्छालगा। प्रचारको की सभा, सभापति बनना पडा । विषय निर्वाचिनी सभा का कार्य ११ बजे तक हुआ। दोपहर को हिन्दी साहित्य सम्मेलन का कार्य । बापू का राजाबी वर्गर दक्षिण प्रान्त के मित्रों से खूब विचार-वितिमय । बाद में राजाती काग्रेस-सवधी ठहराव रया। टी॰ प्रकाशम, साम्ब मूर्ति, कालेश्यरती याकुव हुसेन ने ठहराव पर अपने विचार प्रगट किये। ठीक बातावर पैदा हआ। भारतीय परिषद मे बापूजी ने प्रस्ताव का परिचय दिया-ि हिन्दुम्यानी के भेद पर खुलासा स्पष्ट किया। बाद में सभापति के ना<sup>ते है</sup>

मद्रास सेन्ट्रल स्टेशन पर ठीक लोग जमा थे, स्वागत। योड़ी हूर तक

दीक्षात समारभ । वापू का भाषण उत्तम हुआ । टण्डनजी का भाषण भी

प्रोसेशन मे, पू० बा० व लेडी रमन भी ये। हिन्दी प्रचार कालोनी पहुंचे।

मननीय था, पर थोडा लम्बा हुआ।

करना पड़ा।

बापू ने हरिहर नमां (अन्ता) की भूत बताई; दुःख हुआ। रा प्रधारक नमा का कार्य १२ बने तक। २९-३-३७ प्रार्थना, भीताई। कारत महत्वब हरिहर तमां की बातें। बापू ने कृत थी। दुग्ग व विचार। सरकारायणनी को अब महास रखना पृता। (वर प्रमुद्ध कारावहत वर लदर ) पा पा पा पा पापिकत कराचा । सर्वेत कारवामाहित्य की सावा (परिवार) हुई। श्री टक्टनबी का भाषण कृतर हुआ। वाचा, सदा भी बोते। क्लिप विवर्धिकी व प्रतिविद्ध करा के बाद के बाद मध्येषण वा वार्ष

चिपा निर्माणिकी के प्रशिन्तिया क्षेत्री के बाद के बाद सम्मान का क्षेत्र हुआ हु रेश द्वार में कार्य स्वस्त हुआ । शास्त्रीय शीपत्वत के बादी पार्टी हैं। स्वस्तु कि को केसर क्षार्य के बहि सावेशक क्षार्थ

बि॰ सिलु को देया। रात को कवि मामेदन हुना। देव-दे-देव

धी रुप्तरणी व पुत्र सामुणी ने धारे । वे साम प्राप्त दुव में वधी के लिए प्रशास हुए । स्थाप है थे विभिन्न में सिन्तरा । हिस्सी समाप्त की सभा का कार्स हुआ । स्वार्थक्त में हिककांची, कियानु कार्यी क सामाप्तियार देखने समें, तीन सीटरें क्यान थी। काम का था। करें सामग

कारित करा पात वह विचार कार्या हिन्दी धनात क कार्येस सन्देश । की शंतरों समार्थीत थे। की टीन में बार्य मान्य में कार्य गार्थ व कार्यकारित कार्य ।

#### 29-2-26

बाबानाहुब की वर्णन व बामनाय कामना मामने । मानुवाब के मानवादन व जिल्ला किया का मानुवाद समावित उत्तर है। का प्राप्त पूर्व के बार्च बनाना कर्ष कामने के उत्तरने के कामकी स्वरीव कामनीय विभाग वितिमय के अपना संदेशक ।

महाराशिकसम्बर्जनगराः

ं कार हिंद के प्रताह के कि है। ता कि हिंद के हैं के कि है। कार्य के कि कि है कि है। कार्य के कि कि है कि है। क

त्र अक्षांक (बारास्कान) शकावर्गातः

regalatan na na na marana

त्र त्या प्रकार के जुटक विद्यासी कि ए। कोटन देखा । विकास के द्या किस क्या करत में के ताकार का द्वारा के देखा का कर के स्थाप को कर के देखा संस्कृत कर के त्रीक पुत्र तथा हुई के समर्थ हु। कर का स्थाप को कर हु दू

2 \$

महिला आश्रम विद्यालय के प्लान पर देर तक विचार-विनिम्ब। ब्रावित धामाजी व राधाकुल्य के मुदुर्द किया। वापूजी से मिलने सेगाव। धान साहव को वहां छोडा। नत्वताल बीन से वहां से साथ लाये। महिला आश्रम से भागीरची बहुन, हरिमाजजी, सहभी अम्मा के बाँ। महिला आश्रम से भागीरची बहुन, हरिमाजजी सहभी अम्मा के बाँ। महिला आश्रम से भागीरची बिद्यार्थी, आर्थनायकम आदि के साथ अपने प्रभान का स्थान व सामाधि को उर्दे विद्यार्थी। नायू ने समाधि को उर्दे विद्यार्थी। वापू ने समाधि को उर्दे विद्यार्थी। वापू ने समाधि को उर्दे विद्यार्थी। वापू ने समाधि के स्थान के बारे मे अपनी इच्छा नहीं।

ठीक हुई। सभापति की हैसियत से आज की समा के और कारण हाटी-

7-8-30

ट्यूगन —विधान का खुलासा किया।

विकाम कमेटी स्थितित होने के कारण आज वस्वई जाता स्थिति हा।
जानकी देवी, श्रीराम, रामकात्म शुनिया होकर वस्वई जाते के तिए हत
को एक्सप्रेस से रवाना।

३-४-३७
वि० मोहन देखपाण्डे, हरिभाऊजी व वंजनायजी से बातें। श्री नर्तातं
वोस को समाधि व छत्रों का स्थान दिखाया, उन्हें रसन्द आया।
वच्छराज की मीटिंग का काम वसने पर किया।
वच्छराज की मीटिंग का काम वसने पर किया।
आयंनावन्म व श्रीमान् के साथ मारावादी विद्यालय के काम वा निर्मेश
सायंनावन्म व श्रीमान् के साथ मारावादी विद्यालय के काम वा निर्मेश
सायंनावन्म व श्रीमान् के साथ मारावादी विद्यालय के काम वा निर्मेश
सायंनावन्म सीती, सरोजनी, शान्ता, जयन्त्राय महोदय आदि निर्मे।
सावी यावा स्थानत की गई, इसनियं सम्बई जाने की तैयारी, नाजुर के
से वस्वई रवाना। यह में वितन्तुन जयह मही, स्थर की टिक्ट की
से० रामहरूप साय में। चानिसगांव में जानकी देशी साथ हुई। राने
में भीड थी।

चि॰ रामकृष्ण साम में। चालिमगांव में जावकी देवी साच हुई। राही में भीट थी। यन्बई, बुह,४४-३७ गुद्रता बाई के यहां गये। चि॰ मदन मिला। बाद में कमला, दद्या व गुर्गी बाई में मिलना। रामनिवाग व थीनागती में मदन के मागते में बादवी।

4-7-X-50 रकार का ट्रेजीफोन बाजा । उन्होंने भोजन को बुलामा । जबदेवशी व प्रामेण्यर से सीता सित के सम्बन्ध में देर तक दातें।

देखाओं दिनाम ने बारें । समेरपर की माता ने बारें ।

الرئيشة مراع

ररदार, महादेवसाई,मणी, हाह याचाई वे माथ भोजन, बातवीन—राज-नैनिक व स्थानसी। शाप्तिस वरीय ६ घटेरहे। वहासे दानी जी के यहाही कर सुप्रताबाई के

यहा मुद्रता थाई, वसता रहया, सदन य बास्ता मे देर तह अलग-अलग बानें 1

मोई दूतरा मार्ग निवातना असम्भव मालम दिया ।

श्री पेरीनवहन, बहादुरजी धैरिन्टर, बाबुधाई, योगी, डाह्याभाई,

पालीरामजी, फ्लेचन्द्र वर्गरा मिलते आये । पालीरामजी ने देर तक मदन

के बारे में बातचीन, गुनामा, भाषी तैयारी वर्गरा। श्रद्धानन्द्र विधवा आश्रम, माट्या तथा रामनारायण रह्या कालेज माट्या

देखी । मोफिया व सादल्ला से मिले ।





सोहा बग्गानी के सारे में दामोडर को प्राप्त सिष्याये। ९-४-२७ चित्र महत्त्व प्रदेश से कानता मुंद्रगावकर मितने आये। देर हह बात्येतः समसाना, को ने परिचान को आजा नहीं।

श्री धीरजमात मोशी व उनके तड़के से प्रेस सम्बन्ध मे वातचीत । जि॰ रमाकान्त य श्रीराम पोट्टार (हायरस वाते) से बातचीत ।

कै॰ एम॰ अस्पताल में दा॰ घोषराज महता से मकराज देव के बारे में माते। अभो अधिक समय सर्वा। बहा डा॰ वाजों से परिवय, बावचेंड़। मटुभाई जमीयताराम से ऑफिस में थीनिवास ट्रस्ट की सभा। हिन्दुस्तान गुगर मिल की सभा।

भि । रामिनगरा, कमला स्ट्या, मुखता व चि । झान्ता सं बातचीत। सुर्धः बाई से साफ-माफ कह दिया। रामेश्यरमी विडला से देर तक शक्कर मिल की बातें। बेलकी ने उर्दू र्

रामेश्वरची विडला से देर तक शक्कर मिल की बातें। बेलवी में उर्प के बारें में बातें। १०-४-३७ सरवार व मधुरादास आये। उन्हें सब जमीन दिखाई। कन्हैयातात पूरी

य सीलावती आये।
गपुरी—(चितुमाई लालभाई वीकमलाल, न्यू माधिक बीह हित शहमदावाद वाली) बहुसरे लोग, चि० राना वर्गरा आये। मपुरी सर्व लड़की मालम हुई।

शब्दा गांधुन हुड़ मिसेस लुक्तमानी व नतीफ वर्गरा आये । श्री जीहरी से देर तक हाउसिंग *कम्पनी के बारे में घूब साफ बात्<sup>दीड़</sup>* हुईं।

८२। ११-४-३७ जीवनलाल सम्पत के साथ हिम्मतलाल तिबेदी (किलापन्द) बाते औ<sup>री।</sup> मपुरादास बोकमजी व उनका भानका आया।

न रूपाया आपनामा १ ४०४२ नाम्य आधाः विचारके छावणी में यहां के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत । गाम को मार्या। बहा से कार्यक हाउस । यान्य उद्योग सस्या को प्रदक्तियी त उद्यादन । श्री जें • सी॰ कुमारप्या का भाषण हुआ, ग्रीना हाम में । मुझे सभापति बनना पडा । यहां ग्राम उद्योग की चीजो का प्रीतिभीज हआ। जुहू में चि॰ मधुरी व उनकी भाभी शान्ता देवी से बातें। मोतीबहन,

भक्तिबह्न आदि आये। रामेश्वरदासजी विडला से यातें।

92-8-30 केशबदेवजी व पूनमचन्द बाठिया के साथ तलपट देखा । विचार-विनिमय

देर तक होना रहा।

बम्बई आकर सरदार के साथ देगाई डाक्टर के यहा गया। जन्होंने ऊपर के दात का कीखटा बैटाया । सुवताबहन से बातें। क्षाज उनमे हिम्मत मालुम हुई। वही भीजन,

पालीरामजी से बातें। जुह-हीरालालभाई व भाग्ती भाह के साथ आये। उनमे देर तक बात-

चीत । आबिदअली, मलजीमाई रात को देर तक बात करते रहे । 93-Y-39 जानकी ने अपनी बनाई हुई कविता सुनाई। ठीक बुद्धि चलाई है। मौका

मिलता रहे सो ठीक बविता बना सकेंगी ! आबिदजली, मूलजीभाई के माथ विलेपारने । डा० वसन्त, काणी से मिले, मान्ताकुञ में जो मकान बना है उसे देखा। फिर अधेरी जमीन देखते हुए बाद में जुड़ । आज बम्बई न जाकर जुहु रहे। समुद्र स्तान । राधारूण

रहया से बातें। मधुरी-(चिन्धाई नालभाई वाली), शाता आदि आये, देर तक रहे। केगवदेवजी, भो • जयचन्दजी, राजा, चि० शान्ता, मन आदि आये। देर तक बातचीत, समृद्र विनारे घूमना ।

बान्द्रा मे जाहिर सभा । बेलवी सभापति थे । वहा बाग्रेस की स्थापना ।

# 98-4-30

जेठालालभाई, जीवनदाम मिलने आये। सरदार से मिलवर रजिस्ट्रार ऑफिस । रामनाशयण रइया वालेज के दस्तावेश स्टाम्य का प्रामध्य, सही नही हुई।

हुदसी (बेसगांच), १९-४-१७ रात को साडी में भीट भी थी व राज्ये से बादूनी की जब होती जाती थी। स्टेशन उनरें। बट्टोंस पैटल ११-१॥ मील हुदसी मांच के पास केंच्ये आये। बादू से बादें। १२॥ से १ पर्या-सह। बादू भी कातने आये थे। १ से ने मोधी मेंचा सब की कार्यवादियी समाय बाद से कारूंस।

कार्फेन - से ६ तक ठीक हुई। महत्व की चर्चा, कौसिल के सम्बन्ध की। हुदसी, १७-४-१७ 'हुदसी' शहर में ६।। मे ६ तक मजदूरी का काम किया। सुख व आनन्द

१२॥ से १ चर्चा यज्ञ । गाधी सेवा सघ, काफेंस १। से ५ वजे तक हुई। वर्षा आई, भीग गये। टेकडी के ऊपर जाकर आये। वहा से सुस्ट्र दश्य

भाग को प्रार्थना ।

देखने में आया, नीचें आये। प्रार्थना के बाद वर्षा जोर से शुरू हुई। हिन्दी प्रचार की सभा बाषुची के डेरे में हुई।

मिला ।

वर्षा के कारण धूपगाय में प्रायः सबी की भेजना। रात को वही गीते का निक्चया

### 95-8-30

प्राचेता, गोताई। मुबह जोर की बर्पा में भोग गये। झोपडी बारो तरफ में टफ्कती थी। पतंग के मीचे लाना मोबा। विभिन्न व मुन्दर दृश्य, पानी में हो निपटना।

हुवती से कुमारी मंदिर पैदल चलकर आये। रास्ते में पानी, काटे, दूस्य अच्छा था। बातामाहव केर, म्यामी आनन्द से बातचीत । कुमारी मंदिर (गांधी सेवा-सध-आध्रम) में सत्तारा। वर्षा तथा भीड आदि

कुमारी मदिर (गायी सेवा-सथ-आध्रम ) में उतारा । यगी तथा भीडे ऑदि का दूग्य देवने योग्य था। कातना । चर्चा । गाम को साधी संद्रा मंघ का कार्य । छोद्रे का विरोध । बार्ष का मुलासा । विचार-विनिन्नय । समापति के नाते किजोरसानमार्ष

की कठिनाई। कौमिल, आर्यनायकम आदि की वर्षा।

-1

हृदली, कुमारी मदिर, १६-४-३७

वर्षा। जगल में निपटना। प्रार्थना, गीताई। गाधी सेवा सम्पक्ती कार्यकारिणां की सभा ७॥ से १० तक हुई। बाद मे १२००२ जनान्यनः।

१२॥-१ चर्या-यज्ञ । गाधी सेवा सप नाफेस का कार्य होता रहा । रात को फिर प्रार्थना के बाद

कार्यकारियों की सभा करीज १० वजे तक होती रही। दौपहर को चि० समोदा मिल गई। योडे में उसने अपनी हासत कही। श्री किमोरलासभाई के मन में सभापति की हैसियत से गांधी सेवा स

वा वाम करने में कठिताई , उस बारे में विवार-विनिमय । २०-४-३७ गांधी मेवा मम वाफेंस ७ में ११ तक हुई । उसके पहले बापू के पास धो

देर विशोधसातभाई व बापू की बारचीत मुनी। नापजी की बहा वे आधिर बापू ने विशोधसालभाई को नमापति बने रहते की आजा ही। बापूनी ने आज सभापति वर बाप विधा। शब देर तक नमामते नहें। गो नवा के महत्व वा टहराव पास हुआ।

áè.

राजेरवर की विवरण से देव तक बाएकी है। आंपिए में तार कर बढ़ वावहरत व्यवेशवर बड़ी आहेता। पूर्व शेरानारक्षाचे, अरावीनात, मीतीवरत व माराम, महुमें बेर्ग दिनों वजन रागात में बार्च ।

सूर तुना, ११-०-१७ इन्होर बाने सर बात्रा सिरं । उनमें देर गर बात्रीत । उनस सम्म सूधरण देव सुगी हुई ।

हुप्रदर्भ देव मुग्ने हुई। भारे वहीं (पति पेतर बार) को भागा मारु भिन्नाव दिया। भाग गंभेप्रदर्भों दिवसा ही दो मोहरे गगेरी, १४०० व ६१० देव केलर, पुरुष्णवाहिंगे पितावर स्टेमन। ४-४० मेंस में हुएगी के लिए गई में पूना रवाता। मारी में भीड़ बी।

इन्देन भर में हुराई ने । ए यह में पूर्वा (बान) भारत कर कर हाभोदर, भीरत वर्षदा, भीना माथ में। पूना में मापू ने माप हेशा बने तक। बाद में यह में मोना। हहती (बेलतांब), १६-४-३७ रात को साड़ी में भीट भी भी ब राज्ये में बापूनी को जब होती जाती <sup>थी।</sup>

रात न । यादा म भाट भाषा या व राष्ट्रम म बाधूना व व व्यवस्थान है स्वी स्टेशन उनते । वहां से पैटल ११-१॥ मीत हुदली नाव के पास क्षेत्र में स्टेशन है प्रधानिका। बाधू भी कातने आये थे। ११त १ गोधी सेवा समस्या हार्यका दिखी सभाव बाद में कार्यन ।

कार्पेग करें है सक ठीक हुई । महत्व की चर्चा, कीसिल के सम्बन्ध की ! हुस्सी, १७-४-३७ 'हुस्ती' गहर में ६॥ से हे तक मजदूरी का काम किया। सुख व आव<sup>ह्</sup>

मिला। १२॥ ते १ चर्चा यज्ञ। गांधी सेवा संघ, काकॅस १। ते ४ वने तक हुई। वर्षा आई, भीग गये। टेकडी के ऊपर जाकर आये। वहां से सुन्दर दू<sup>द्व</sup> रेचने में आया, नीचे आये।

प्रार्थना के बाद वर्षा जोर से मुरू हुई। हिन्दी प्रचार की सभा बाषूत्री के डेरे मे हुई।

शास की प्रार्थना ।

त्त्री प्रचार की वाफिर समा में गये। तथा चुनाव। नाबहन से देर तक बानचीत। क्सी व जमनादाम के माय देर तक जुह में दानें। οε-¥-¥σ

री क्य मीने को मिला। पड़ीम में खंबेज लोग केल-कुद नाच-समागे ' ये। जानकी देवी को भी दुख रहा। मुबह अल्डो प्रायंता, गीताई।

की में चित्रा-एक्त क्रियति से दातचीत । १५ की इप्ताहाबाद गृबसप्रेम से घर्ड में बादर से नवाना। साथ में चि०

रकृष्ण, मजमदार, लाला, दयाशकर (पुनाबाला) बन्धाण नक व लिगरोव तब दामीदर मायथा। गुबह दयागकर में य नर्मदा में भी

नवीन हुई । दोनी की बर्धा ब्लाया । वर्षे में बाजा माहब धेर में शीब-शीब बानचीत. विचार-वितिसय शीता ए। रामकृष्ण के साथ प्रतरज की दोडी देर खेली।

हारती मे- बापू, महादेवमाई व ध्यारेमाल बाउँ। इस्ते वी स्पत्रमा हैंदे से ही बद भी सई की।

इलागासार, २६-४-३७

धनश्यामहाम बा देश्यी हं अरी के बार के पत्र हिस्सेय । कानन्द्रभवन । प० जवाहरुमान, मध्या, स्वरूप आदि से मिलना ।

बापु क्षी कटै पत्र दिग्राये । बापु ने की सन्दुत्र सर यी करी कराय त til be fint war i

इमाहाबाद मुदह र बके पहुने। बापु नि० इदिया व स्थानीत के साथ करिय करे री-- ३।। में ४।। करे बाद सक । प्रार्थना के बाद पिर पान मे

इस्रे में बेडकर पूना। पूना-मूनू, २२-४-३७ यापू ने प्रयान का श्रीवाम जाना। पूना बारी बदली। दयानकर अवशाल व पाटक में बातें। रेल में ग्रहरणार्व

वैनर, काची की बहिन, गोगुलभाई, नमंदा आदि में बातें । हीरासाल भार, भान्ती, मीधीबहुत आये । कैनापदेवजी, आबिदअली यगैरा से बातें । अह-वम्बद्धी, २३-४-३७

दयाणकर (पूना याते) से उसके सम्बन्ध के बारे में बातकीत। घोकरताल बेकर, पुजनारीलाल नन्दा, खाडूभाई देखाई, प्रबोध, <sup>वि</sup> घोमला, श्रीनिकास, मन्दु, धुमीला, दुन्दमीहन, बाल आदि आये। बाल के मामा के विवाह में गये। विलेशालें में बकील के स्कूल का उत्सव, गायन, नृत्य, बिनोद आदि <sup>हो से</sup>

१२ बने करीय जुहू पहुचे। २४-४-३७ इन्दौर के मुख्य दीवाण सर वापना से देर तक वातचीत, विचार-विनम्पि<sup>त</sup>।

राजनैतिक, सामाजिक, हिन्दी प्रचार, कार्यकर्ता, दिनेशनन्दिनी, मोहन सिंहजी आदि के बारे में वार्ते।

११॥ तक देखना पडा ।

बस्दी हिन्दी प्रचार की वार्षिक सभा में गये। नया जुनाव। थी मुद्रताबहन से देर तक बानचीन।

वेशवदेवजी व जमनादाम के माथ देर तक जुह मे बातें। 24-X-30

रात को बच सोने को मिला। पड़ोग में अग्रेंज लोग सेल-कूद नाच-तमारे बरते थे। जानवी देवी को भी दुख रहा। मुबह जल्दी प्रार्थना, गीताई। जानकी से चिता-प्रस्त स्थिति में यातचीत ।

७-१५ को इलाहाबाद एक्सप्रेस से घड़े में दादर से रवाना। साथ में वि० रामकृष्ण, मजुमदार, लाला, दयाणंतर (पूनायाला) कन्याण तक व चालिमगाव तक दामोदर साथ था। मृबह दयाग्रंकर मे व नर्मदा में भी

वातचीत हुई । दोनो को वर्धा बुलाया । रेलवे में बाना साहब क्षेर से ठीक-ठीक बातचीत, विचार-विनिमय होता रहा। रामकृष्ण के साथ गतरज भी घोड़ी देर सेली। इटारसी मे—बापू, महादेवभाई व प्यारेलाल आये। इन्दे की व्यवस्था पहले में ही कर ली गई थी।

# इलाहाबाद, २६-४-३७

बापू को वई पत दिखाये। बापू ने भी एन्ट्रज, सर पी० सी० नाय व धनश्यामदास का देहली डेअरी के बारे के पत्र दिखाये। इलाहाबाद सुबह ६ बजे पहुचे। बापू चि० इदिरा व रणजीत के साथ

आनन्दभवन । प० जवाहरलाल, मम्मा, स्वरूप आदि से सिलना । विक्य कमेटी--रा। से प्रा। बजे बाद तक । प्रार्थना के बाद फिर रान में धा तक होती रही।

जौहरी, गिरधारी आदि से हाउमिंग के बारे में बाने।

राजेन्द्र बाब से विजली बारखाना सवधी चर्चा ।

## 20-8-30

'अम्युदय' को लेख दिया। कई लोग मिलने आये। विका कमेटी-मुबह द से ११॥, २ स ५ व ४॥ में ७। और रात द से ६ तक होती रही । बौसिस-डेंडलाक । बटलर, लोधियन आदि के बक्तव्यं ओ के विचार जाने, खासकर राजाई



चर्चा बी, वह ह्वीवत वहाँ । मृक्षाय, मरोजनी, युद्धमन मे बार्वे वर्षते पर ये बानें बिचन सुठ और विसी ने द्वेष के बारण बठाई ऐसा मानुस हुआ। कायम की बहुनी का कोई कोप नहीं साबित हुआ। इसमें आज टीक समय चला संदर्भ

वि॰ बनारमी, फान्ना य रामगोराल बेजडीवान में बातें।

दोत्रो विवाही के लोगों में मिलना व ब्यवस्था देखना । घुलिया बारे श्रीगम ने बरानी व (एनीचपुर वाने) रामेन्द्रर के बतानी अपने महा बगाँ पर भोजन करने आये। हैं।। बजे तक भीजन। विजनानजी विवाली व धीराम मास्टर में बार्ने ।

विक्तरमी-श्रीराम के विवाह में पहुने गये। विवाह हो जाने के साद भैस में चिरु मान्ता व रामेन्त्रर के विवाह में । यह ओडी बहुत ही मुन्दर भालम होती थी। वही बातें, भोजन। श्रीनारायण गुरारका से परिचय।

9-4-30 धूमते हुए आयम । वहा सध्मीअम्मा (आधवासी विधवा बहन) मे बाते । उसके सम्बन्ध की मुश्किल उसे बनलाई। रामेश्वर (एलीक्पुरवाला) व श्रीनारायण सुरारका (अमरावती वाले)

से बातचीत । पुज्य बापूजी व राजाजी प्रयाग से आग्रे। वापूजी ने महताब बाबू, टा० नाजी, सुभाषवाबू, नाग्रेस प्रैसीडेण्ट, क्षादि के बारे मे बाते की ।

विवाह के लोगों में मिलना-जुलना, बातचीत । पुरुगत्तम जाजीदिया के घर लक्ष्मी के विवाह निमित्त भोजन।

धुतियात्राली को रात को एक्सप्रेस से पहुचाया । 2-4-30

श्री जानकीदेवी ने अपनी चिन्सा, दुःग्र बयान विया । मुझे भी दु छ हुआ । करीब दो-अडाई घटे इसमे चले ग्ये। आखिर टोक विचार-विनिम्म हुआ। पत वर्गरा लिने । चि॰ दनारमी व शान्ता में मस्बन्ध की वातचीत । रामगीपाल केजडीवाल मे बातें।

सरोजनी नायडू व पदाजा में ब्राग्ड ट्रक पर मिलना, बानचीन । रात को गोविन्द प्रमाद गर्नेदीवाल में देर तक बातचीत । उमें समझाना



प्रभावन 'सालवायदा' ने 'चिंवा' २६-७३६ के अरु में 'चातीस हजार का सेगाव चार हजार में केंते पंचाया' व 'जमनानात बजाज मी जिकलेता यूरोप' तेय के बारे से आज मेरा बयान हुआ। जयवनत की ओर से पाडक व नागने वकील में। अपनी ओर से बडकग व करबीकर में। कोर्ट में ११॥ से २ तक स्टेटमेंग्ट चना।

रामेश्वर द श्रीनारामण से बाते।

जानकोदेवी, रामकृष्ण बम्बई गये, कमला को अस्पताल से घर लाना था मित्रि ।

ात को सावधान-केम के बारे मे विचार-वितिमय हुआ। ७-४-३७

ेव० उमा व नमंदा शिषुभते ममय वार्ते, उनके रहन-सहन, सगाई आदि के बारे में विचार-विनिमय।

कोर्ट में ११॥ ने २व २॥ से ४॥ तक जास एवजामिनेशन, श्री बारिलों व पाप्पे। श्री बोबरे का नाम आया सब व अन्य समय का दृश्य देखने योग्य था।

क्षाकासाहेब कालेनकर व हिन्दी प्रवार के बारे में मुबह व शाम को बातें। रात को प्रावधान तमा जयवन्त (विज्ञा केस) के बारे में विचार-विनिमय।

# E-X-30

वि॰ उमा से उनके सम्बन्ध के बारे में बारबीत । आश्रम से बापस आते समय माधीरधी बहन, माणूराम प्रेमी, जैनेन्द मुमार से प्रेमचन्द्र स्मारक बादि की बातें। सावधान केम के बागदान देखें।

सावधान-केत ११॥ से २ व २॥ से ३॥ सक बला।

पवनार का सवान देखा। नदी में नाव में बैटकर धूमें। जानूजी, सहकम, करदीकर काम में थे। पतलतू मुक्ती की खर्चा नास एक्जामिनेनन से करते

है, उसका विचार-चर्चा थोड़ी देर। यर पहकी पर हरिमाडाओं से झातें।



# यूरीप' नेपा के बारे में आज मेरा बयान हुता। जयवन्त की और से पाठक ब नागरे बनील थे। अपनी ओर में बड़बम व करदी कर थे। कोर्ट से ११॥

में २ तक स्टेटमेस्ट बला। रामेश्वर व श्रीमात्रायण में हानें।

E-Y-30 ध्यवन्त 'लान्त्वावटा' ने 'चित्रा' २६-७-३६ के अंक मे 'बालीस हजार हा मेगाव चार हजार में बैंसे पचाया व 'जमनानात बजाज नी जिंद लेता

ानवंदिनी, रामहरण बस्यई गये, कमला को अस्पताल से घर लाता था एक्ति । गर को भावधान-बेम के बारे में विचार-विनिमय हैं आ । 4-2-30

षि० उमा व नर्मदा ने घूमने समय बानें, उनने रहन-सहन, मराई आदि ने बारे से दिवार जिल्लिय ।

भोर्ट में ११।। में २व २।। में ४।। नव बास एक्ज्रामिनेशन, थी बार्गनिये व पाप्ये। श्री कावडे का नाम आया तह व अन्य समय का दूरय देखने सीरय

याः

बाबागाहेब बाले तकर व हिन्दी प्रचार के बारे में गुडह व माम को बाते।

गत को सावधान सथा जयकान (शिवा केंग) के बारे में विचार-

विभिन्नम् ।

P.V.94

श्रीनारायणजो को जो पद्म सिया, वह उसे बतसाया। उसने भेदन पुर महीं किया। उसके बहुने पर पत्र नहीं भेजा।

थी यहकरा व कालूराम के साथ 'सावधान-केस' के कागजात देहे।

चि॰ राधाकृत्य, गगाविसन व जानकी देवी से मकानात की बात्री। श्री करदीकर से 'सावधान'-केस के बारे मे विचार-विनिमय। 'सायधान'—केस आज गुरू हुआ। १२-१॥ तक चता। अपनी और है गवाही पूरी हुई। कास एक्जामिनेशन कल से चलने का निश्चन 🚱 'सावधान' वालों को मदद करने वाले श्री वार्रालगे, पाध्ये, बोंदरे, नेता बाल आदि नागपुर के व मनोहर पन्त व पार्टी वर्घा के थे। अपनी बोर् बडकस व करन्दीकर थे। रात को कागजात, लेख आदि पडे, विकी विनिमय।

8-4-30

वाबा साहव धर्माधिकारी, तात्याची करदीकर से 'सावधान' नेम ग विचार-विनिमय । शेतकरी सघ के वारे मे विचार-विनिमय । बाबा हरी (विरुल बालो) को दु ख पहचा । मालुम हुआ । ११॥ से २ व २॥ से ४॥ तक सावधान-केस का त्रास एक्जमिनेहर बना। विभाव सेगाव जाकर वापू से मिलना, प्रायंना।

चि॰ शान्ता, (बनारस) की सगाई रामगोपाल केजडीवात से की।

ソーソーラロ 'सावधान' केस के बारे मे विचार-विनिमय, पढ़ना आदि।

कोर्ट में केस, ११॥-- २ तक चला । बाद में त्रास एक्जामिनेशन करते शर्न में मतभेद हुआ। उन्होंने, वार्रालिंगे वीमार पड गये, कहकर आर्व हैंप मुस्तवी करने को कहा। कोर्ट ने उनकी अर्जी मान सी। याद में बडकरा, करदीकर, कालूराम के साथ 'विद्रा' के कागजान देते।

लेख पत्रा । विचार । टा॰ मजुमदार (हिंगणघाट वासे) व पटेंग से बातें। जानकी देवी दरवारीनाल के विवाह में माक्यूर गई।

# ६-४-३७

ब्रवन्त 'सालवावटा' ने 'चिंबा' २६-७-३६ के अंक मे 'चालीस हजार का सेगाव चार हजार में कैंसे पचाया' व 'जमनालास बजाज मी जिंकलेला पूरीत' हैय के बारे में आज मेरा बयान हुआ। जयसन्त की ओर से पाडक व नागले बकोल थे। अपनी ओर में बडकम व करदीकर थे। कोर्ट में १६॥ में २ तक स्टेटमेट चला।

रामेश्वर व थीनारामण से बातें।

जानकंदिवी, रामकृष्ण बम्बई गये, कमला की अस्पताल से घर लाना था ,सिंदए।

तन को साबधान-केस के बारे में विचार-विनिमय हुआ। ७-४-३७

वि० उमा व नर्भदा में धुमते ममय बातें, उनके रहत-महन, सगाई आदि के

वि उसा व तमदा म पूमल ममय बात, उनक रहन-महत, सगाड आह क बारे में विचार-विनिमय।

कोर्ट मे ११॥ मे २ व २॥ से ४॥ तक कास एवजामिनेशन, श्री बार्रालगे व पार्ट्या श्री बांबरे का माम आदा सब व अन्य समय का दृश्य देखने योग्य था।

शाकामाहेब शालेलकर व हिन्दी प्रवाद के बारे में सुबह व ग्राम को बातें। रात को भावधान तथा अधवन्त (विद्या केस) के बारे में विवाद-वितिषयः।

# **ビーソーき**し

वि॰ उमा में उनके नम्बन्ध के बारे में बातचीन। आश्रम से आपन आते गमय भागीरथी बहुत, नाषुराम प्रेमी, जैनेन्द सुमार से प्रेमचन्द्र स्मारक स्माद की बातें। सामग्रान केस के बागजात हेते।

सावधान-नेस ११।। मे २ व २।। मे १।।। सक चला ।

पवनार का सकान देखा । नदी में भाव में बैठकर पूर्वे । जाजूजी, सहका, करदीकर शाय में थे । पालतू प्रश्नों की धर्का प्रांग एक्जामिनेकन से करने हैं, उसका विकार-कर्जा कोटी हैट ।

धर पहचने पर हरियाउनी से बाते ।

थीनारायणजी को जो पद्म लिखा, यह उसे बतलाया। उमने भेदना पहर मही क्या । उसके कहने पर पत्र नहीं भेजा ।

थी महकस व कालुराम के साथ 'सावधान-केस' के कागजात देहे।

चि॰ राधाकृष्ण, गगाविसन व जानकी देवी से मकानात की बातबीत। श्री करदीकर से 'सावधान'-केस के बारे मे विचार-विनिमय।

'सायधान'— केस आज शुरू हुआ। १२-१॥ तक चला। अपनी ओर है गवाही पूरी हुई। कास एवजामिनेशन कल से चलने का निश्चम हुन। 'सावधान' वालो को मदद करने वाले श्री बार्रानगे, पाघ्ये, बोवरे, हेनार बाल आदि नागपुर के व मनोहर पन्त व पार्टी वर्धा के थे। अपनी बोर ने थडकस व करन्दीकर थे। रात को कागजात, लेख आदि पडे, शिक्षा विनिमयः।

### 8-2-30

वावा साहब धर्माधिकारी, तात्याजी करदीकर से 'सावधान' नेन पर विचार-विनिमय। शेतकरी सघ के बारे मे विचार-विनिमय। बाबा सहा (विरुल वालो) को दुख पहुचा । मालुम हुआ।

११। से २ व २॥ से ४॥ तक सावधान-केस का त्रास एक्जामिनेशन वर्षा। सेगाव जाकर वापू से मिलना, प्राधना ।

चि॰ शान्ता, (बनारस) की सगाई रामगोपाल केजडीवास से की।

¥-2-30 'सावधान' केस के बारे मे विचार-विनिमय, पढना आदि। कोर्ट में केस, ११॥— २ तक चला। बाद में श्रास एवजामिनेशन शरने बार्त में मतभेद हुआ। उन्होंने, बारलिंगे बीमार पड गये, क्हकर आब <sup>हेन</sup> मुल्तवी करने को कहा । कोर्ट ने उनकी अर्जी मान सी । गद में बडकरा, करदीकर, कालुराम के साथ 'चिता' के बागजा<sup>त</sup> देखें। धि पद्माः। विचारः।

1० मजूमदार (हिंगणपाट वाले) व पटेल से बातें। । नवी देवी दरवारीलाल के विवाह में मागपुर गई।

E . Y . Z . A प्राचन (न्याहरूपुर) में (बाहा) २६०७३६ के हरा में 'बारीस हजार का नेतार क्षाप रचार है हैं ने बसाया है 'बसायापन देवाप मी बिर्गाया मुरोप्' केन्द्र के बार्ट में अहन मेरा सवात हुआ। जवपान की और में पाटक ह रूक रे हकील है। बाइटी और में बहुबर य बार दीकर है। बीर्ट में ११॥

में वे तर मोहमेरह पान । गरेक्टर द धीलगायन में याते । जानकी देवी, स्वयं ग्राहरण बस्दई गर्दे कमता की अस्पनात से घर साता चा

Zarfider 1 रात को गावपान-केम के बारे में विकार-विनिधय हुआ।

U-X-20 चि उपा व नमेंद्रा में घमने समय बानें उनने रहन-सहन, सगाई आदि के

बारे में विचार-त्रिनिमय ।

मोर्ट में ११॥ से २व २॥ से ४॥ तक चाम एक्जामिनेशन, श्री बार्रालंगे व

पाच्ये । श्री बोबडे पा नाम आया तब ध अन्य गमय वा दृश्य देखने योग्य या ।

काकामाहेय कालेलकर व हिन्दी प्रचार के बारे मे सुबह व शाम को बातें। रात को सावधान सथा जयवन्त (चिता केस) के बारे मे विचार

विनिमय।

E-X-30

थीनारायणजी को जो पत्न लिखा, यह उसे बतलाया। उसने भेरता <sup>एक</sup> मही किया। उसके कहने पर पत्न नहीं भेजा। श्री यहकस य कालुराम के साथ 'सावधान-केस' के कावजात देखे।

३-५-३७ वि॰ राधाकृष्ण, गगाविमन व जानकी देवी में मकानात की बाहबीत।

श्री करदीकर में 'सायपान' केंग के बारे में विचार विनिष्ध ।
'सायपान'—देन आज बुरू हुआ। दे हर्ने । तक बता। अस्ती जो दें
'वाही पूरी हुई। जान एकजिमिनेन करने से पतने का नित्वहुँकी
'सायपान' बानों को मदद करने बाते थी बारिनेने, पाप्ने, बोड़े, केंदर
बान आदि नागपुर के व मगोहर पत्त व पार्टी वर्षों के थे। अस्ती बोरें
बदका व करव्दीकर थे। रात को कायजात, तेस आदि वर्शे, विवार
विनिष्ध ।

४-५-३७ वावा साहव धर्माधिकारी, तात्थाजी करदीकर से 'सावधान' केंद्र हर विचार-विनिमय । बेतकरी सप के बारे में विचार-विनिमय । बाता हाई (विरुत्त वालों) को दुरु पहुंचा । मानूम हुंबा । ११ से २० वर्ष सुंधी से ११ से २० वर्ष सुंधी से ११ से ११ वर्ष सुंधी सुंधी से स्थापन से सुंधी से ११ वर्ष सुंधी से ११ वर्ष सुंधी से ११ वर्ष सुंधी सुंधी से स्थापन से १९ सुंधी से ११ वर्ष सुंधी सुंधी से ११ वर्ष सुंधी से ११ वर्ष

११।। से २ व २।। से भा तक सावधान-केस का भास एक्जामिनेयन वर्ता। सेगाव जाकर बाणू से मिलना, प्रायेता। चिक यान्ता, (बनारम) की समाई रामगोपान केजडीवास से ही। ४-४-२७ सावधान' केस के बारे ने विचार-विनिमस, पदना आदि।

'सावधान' केस के बारे में विचार-विनिम्म, पढ़ना आदि। कोर्ट में केस, ११॥-- रेतक चला। बाद में नास एक्जामिनेशन करने वार्ण में मतिभद्द हुआ। उन्होंने, बारलिये बीमार तढ़ गये, क्टूकर आव के मुस्तवी करने को कहा। कोर्ट ने उनकी अर्जी मान मी। बाद में बड़का, करदीकर, कातुराम के साथ 'चिना' के कावजात देवे' लेख वड़ा। विचार।

ाज नजा । विवार) बार मजूमदार (हिंगणघाट नाले) व पटेल से वातें । जानकी देवी दुरुवारीलाल के विवाह में नामपुर गई ।



₹-४-३७ चि॰ राधाकृष्ण, गगाविसन व जानकी देवी से मकानात की बातचीत। श्री करंदीकर से 'सावधान'-केस के बारे में विचार-विनिमय। 'साबधान'——केस आज शुरू हुआ । १२-१॥ तक चला। अपनी ओर से गवाही पूरी हुई। फास एक्जामिनेशन कल से चलने का निश्चय हुआ। 'सावधान' वालो को मदद करने वाले श्री दारलिंगे, पाध्ये, बोवडे, केलकर

थीनारायणजी को जो पत्र लिया, यह उसे बतलाया । उसने भेजना पसन्द

श्री बडकस व कालराम के साथ 'सावधान-केस' के कागजात देंगे।

मही किया। उसके कहने पर पत्र नहीं भेजा।

बडकस व करन्दीकर थे। रात को कागजात. लेख आदि पढ़े, विचार-विनिमयः। ¥-4-30 वाबा साहब धर्माधिकारी, तात्याजी करंदीकर से 'साबधान'-केस पर

बाल आदि नागपुर के व मनोहर पन्त व पार्टी वर्घा के थे। अपनी ओर से

विचार-विनिमय । शेतकरी सध के बारे मे विचार-विनिमय । बाबा साहब (विरुल वालो) को दू ख पहचा । मालुम हुआ । ११॥ से २ व २॥ से ४॥ तक सायधान-केस का कास एक्जामिनेशन चला। सेगाव जाकर बापु से मिलना, प्रार्थना ।

चि० शान्ता, (वनारस) की सगाई रामगोपाल केजडीवास से की । 'सावधान' केस के बारे में विचार-विनिमय, पढना आदि। कोर्ट में कैस, ११॥--- २ तक चला। बाद में कास एक्जामिनेशन करने वाली

मे मतभेद हुआ। उन्होते, बारलिंगे वीमार पड गये, कहकर आज केस मुल्तवी करने को कहा । कोर्ट ने उनकी अर्जी मान ली ।

बाद में बडकस, करदीकर, कालुराम के साब 'चित्रा' के कागजात देखे। लेख पढा। विचार।

डा० मजूमदार (हिंगणघाट वाते) व पटेल से बातें। जानकी देवी दरवारीलाल के बिवाह में नागपर गई। जयवन्त 'लालबावटा' ने 'चित्रा' २६-७-३६ के अक मे 'चालीस हजार का सेगाव चार हजार मे कैसे पचाया' व 'जमनालाल बजाज नी जिंकलेला यूरोप' लेख के बारे मे आज मेरा बयान हुआ। जयवन्त की ओर से पाठक व नागले बकील थे। अपनी ओर से बडकम व करदीकर थे। कोर्ट मे ११।। से २ तक स्टेटमेन्ट चला।

रामेश्वर व श्रीनारायण से यातें।

जानकीदेवी, रामकृष्ण बम्बई गये, कमला को अस्पताल से घर लाना था इसलिए ।

रात को भावधान-केस के बारे मे विचार-विनिमय हुआ।

UF-X-0 चि० उमा व नर्मदा से पूमते समय बातें, उनके रहन-सहन, सगाई आदि के बारे मे विचार-विक्रिया ।

कोर्ट मे ११।। से २व २।। से ४।। तक काम एवजामिनेशन, श्री बार्रालगे व पाध्ये । श्री बांबडे का नाम आया तब व अन्य समय का दृश्य देखने सीम्य

10T I काकासाहेब कालेलकर व हिन्दी प्रचार के बारे मे सुबह व शाम को बाते। रात को सावधान तथा जयबन्त (चिला केस) के बारे में विचार-विनिमय।

ピースーミル चि॰ उमासे उसके सम्बन्ध के बारे में वातचीत । आश्रम से वापस आते समय मागीरची बहन, नायूराम प्रेमी, जैनेन्द कुमार से प्रेमचन्द्र स्मारक आदि की बातें। सावधान केम के कागजात देखें।

सावधान-केम ११॥ मे २ व २॥ मे ३॥। तक घला ।

पवनार का सवान देखा । नदी में नाव में बैठकर घुमें । जाजूजी, सहकम, करदीकर साथ में थे। फालतू प्रश्तों की चर्चा जाम एक्जामिनेशन में करते है, उसका विचार-चर्चा घोडी देर ।

पर पहुंचने पर हरिभाऊजी से भानें।

नेमांच जारूर पू॰ बापू से देर तक यातें । सार्ड जेटलेंड के भागण, किगोर-सालभाई का पत्र, सेस्य राजीनामा य ट्रेजरार के बारे में बापू ने अपने विचार कहें। मंदिर की नमा हुई। पि॰ शकुरतला (हरिभाजनी की पुत्री) का जग्मदिन। यहाँ भाग का कोजन, नाय का पी नहीं था। गैरामास हुई।

बापू सेगांव से आये । बगले पर ही ध्रापंना, भजन । रामावण हुई। मोहनताल गायर से बातें । जयवनत ने संगाव जाकर जो उपद्रव मधाया, यह मालूम हुआ । बापूजी एक्मप्रेस से सीधल के लिए रवाना । मारवाडी शिक्षा महत्त की सामा हुई। रेस में करकता के लिए, १०-४-३७

9-2-30

नागपुर मेल से कलकत्ता के लिए रवाना हुए । साथ मे बि॰ रामेक्वर नेबटिया, चि॰उमा, लाला जाट । इन्टर की तीन टिकिट ली । नागपुर मे पूनमचन्दजी रांका, बृद्धिचन्द्रजी पोट्टार मितने आये, नागपुर से इन्टर रिटन की भी ३२।) लो ।
रास्ते में कागजात पट्टी एक स्पोधकर से गोला मिल की बात, विचार-

रास्ते में कागजात पढ़े। कि रामेश्वर से गोला मिल की बातें, विवार-विनिमय। मतरज की एक बाजी। रायपुर के नजदीक गरमी ज्यादा पडी, भीड भी थी। कलकता, १९-४-३७ करीय ७ वजे हावड़ा पहुंचे। श्री डीमलादेवी, वि० साविबी, सीतारामजी, भागीरयजी, दुर्गामसाद, रामकुमारजी आदि स्टेशन आये। नेवटियों से व

खेतानों से मिलते हुए थी लक्ष्मणप्रसादजी पोद्दार के यहां आये, स्तान आदि। लक्ष्मण प्रसादजी व जींमला बहुन से साथिती के साथ विवाह के बारे में निष्क्षया निष्क्षया विवाह के बारे में निष्क्षया विवाह कलकत्ता में होना तय हुआ। हम लोग ता० ३० को वहा पहुंचे। विवाह, जैसा चि० पन्ना का हुआ या, उस मुजब करता। विवाह मंडिंग वर्षों से भेजना, परिवका में थोनों के नाम छपाना, विवाह में ज्यादा वर्षों।

नहीं महाग, बारहे, हेदर, गावित्री-हुन्द आदि पर दिचार। विवाह रहिन्दर रती करना । शाम की य रात को विवेशी-गौरीमवार के विवाह में गवे। कई मिल मिले।

विदार में पर्दा नहीं विया। भीतारामणी के दहां मुझीला नायर आई।

99-8-30

सरमण प्रमादजी व मीतारामणी के माथ विवाह के समय टहरेने के

सवातान हेते । ने गबदेवजी, रामेश्वर, श्रीगोपाल, नर्मदाप्रमादजी से मुबह व दोपहर की

लक्ष्मणप्रभादजी के घर पर गोला मिल की व्यवस्था के बारे में विचार-विनिमय देर तक होता रहा।

रपुनायप्रमादजी पोट्टार, मणीवाई, दोपचन्दजी पोट्टार आदि मे विवाह निम माफक करना, उमका विचार-विनिमय।

म्याममुन्दर् व उसके विता से बातें। गौरीनकरजी गोयनका के देर तक यातचीत ।

रामनुमार केजदीवाल के साथ विद्वला पार्क व भेक पर जाना। मोटर की भयंगर दुर्घटना होते-होते बची।

93-8-30

महादेवलाल सराफ, रामकुमारजी केजडीवाल, उनकी लडकी साविली, माघव विद्या, सीनारामजी खेमका वर्गरा मिलने आये।

सीने की मधीन व टाइपराइटर वाली से मिले, उनका काम देखा।

रामानद चटर्जी से बनारसीदास चतुर्वेदी व सीतारामजी के साथ मिले। रामरिश्वदाम के घर उनके पुत्र से मिले । बिड्ला पार्क में भीजन । बाजरे

की खिचडी बनी थी। गाम को मणीबहन पोट्टार मिले । फिर बिड्ना हाउस जाकर चन्द्रकला व

उसके गीगले को देखा ।

भगवान देवी के घर भोजन, बातें, पन्ना आदि भी थे। मिलों के साथ नटक रवाना, मुशीला मिली।

र्गणानको भोती ने महा उन्हें रहीत स्वास्त्रा ।
हिस्सी समार नामोन भी गते, हहारा गते हा है दिन यह भामार्थ ।
हस्सा भागे रामार्थ निम्में ने महारामार्थ । निम्में नामोन नामोन निम्में नामोन नामोन ने महारामार्थ । नामें नामोन ने महारामार्थ ।
से नहां भी रिमान गामार्थ । सानी और में एन गी नी महर्च सम्बन्ध ।
सिमों ने दो गी नी महर्द नी । भीतन, आसम, समुद्यापत्री ने ने ना नामत्राम् देशे । साम भी भागवस्तु भीतार्थ आसे । हार्यन्त भीति देशे ।
सार्थ सामार्थ । साम ने महिंद निम्में नामोन होने नो नहां । साम हिंद नामों में भे गरे । हीन स्वास्त्रा । एन हहाया पह चीहर सीमार्थ साना पत्रा ।

कटन, ९४-१-१७ मुदर कटन पुत्ररे । यहां मगरतापत्री के मार के कारण गरबर रही

गाड़ी में भीड मी, आपर-अपग बेटें। क्लकता, पृथ-४-३७ खरतपुर के बाद उटे. मीलाइसमी, भागीरमधी में बार्वे। हाबदा में सुरम्लयुगाइजी के पर स्तान आदि।

मटक में पूरी एक्सबेस से बलक्सा रयाना ।

प्यर्त भण्डार, भागीरपत्री के पर गांति स्वरंग गुला, यज्ञदत गुला, हाउग गर्जन मेडीकण कालेज, लचनऊ तथा हरदत्तराय बी० ए० से सम्बन्ध के बारे में बागचीत । केनाय के बारे में बागचीत । विस्तय ।

उनारा भी बम्बई-यर्घा का विचार रहा । देवीप्रमारजी मेतान, दुर्गात्रसाद व त्रियेगी से बातें । चि॰ गावियी, सदमयप्रसादवी व उमिसावहन से बातें । सुगीता नावर से भी ।

रो भी । भागपुर मेल से वर्षा रवाता हुए । साथ मे केमवदेवोजी, श्रीहृष्ण, बातहृष्ण, सारा, इन्द्र, उसकी माता, उमा, सारा। वर्षरा ।

तारा, इन्दु, उसकी माता, उमा, लाता वर्गरा।
यद्या, १६-४-३७
विलासपुर में यल्लभदास अववाल रेलवे कान्ट्रक्टर का साथ हुआ।

बातचीत ।

क्स में कागजात पड़े। नागपुर में वर्षा तक सेकण्ड कतास का दिक्षिट लिया। पू० वृद्धिनन्दजी पोहार के माप बैठे। उनकी स्थिति वगैरा ममझी, विचार-विनिमय।

वर्षा ने एक गुजराती मित्र के पिता का रेलचे के संकष्ट क्लाम में देहांग्ल हो गया। उसी साही से क्यां उतरे। केलवजी वर्तरा भी वर्षा उतरे।

ज्या याद्या संवधा उत्तर । स्वयंत्र प्राचया उत्तर । चित्रा जयवन्त-चेग के कागजात देगे । जिचार-विनिमय । ९७-४-३७

केस के कामजात देशे। जमनादास गाधी बम्बई से आये। करीसभाई पित के बारे से केशबदेवजी के साथ बातचीत, विकार। चित्रा जयवन्त केम १९॥ से २ व २॥ से ४॥ त्रास एक्जामिनेशन व साक्ष हुई।

पुर भी केणबदेवजी नेवटिया व उनके घर के लोग व विकास मंदा बगैरा आज मेल से बम्बई रवाना हुए। सात को पिरु केम के सुरक्ता के जिल्लाक कि समस्य के बाद को सामस्य

रात को फिर केस के सम्बन्ध में विचार-विनिध्य देर तक होता रहा । १६-५-३७

चित्रा केम; कोर्ट मे ११।। बजे पहुचना, मुकदमे का फाम १२। से २। व २।।। मे ४। तक हुआ। केस धीरे-धीरे चलता रहा। डा॰ मोनक के ब्यवहार व पूननचन्द राका के विरुद्ध की कार्यवाई का

विचार कर दादा धर्माधिकारी, पटवाई के सलाह से उनके साथ मोटर से नागपुर जाना-आना। नागपुर मे डा॰ खरे के यहा गये। वहां प्रास्तीय मेमेटी की कार्यकारिकी की सभा थी। मैने जो कुछ करना था, बहुत ही रुप्पट य साफ तीर से कहा। इन सोपो ने मेरा कहना स्वीकार किया,

राष्ट्र य साक तीर से वहा। इन सोधो ने मेरा कहना स्वीकार किया, समापि उनका व्यवहार दुखदायी कहा। चोट नती। पूनमधन्द से मिसकर उमे दर्यास्त बापस सेने को कहकर बापस वर्धी रात ११॥ बने पहुचमा। सर्वा, १९-४-३७

वर्षा, १९-५-२७ हरिमाऊजी से बातें । चित्रा के कामजात, बच्छराज जमनादाम की आर्थिक स्थिति च नित्क

स्वराज्य कोच की क्रिकृति समसी।

पूनमनन्द य गगाविमन में माडवा स्टेट, द्वारकादास भइया आदि की बातें ! कोटे १२। से २--३ से ४। तक जपवन्त के मुकदमे की श्रास साक्षी होती रही। गवाहिया ठीक चली। दरवारीलालजी, रामेश्वर, शान्ता, लक्ष्मी, पुरुषोत्तम आदि मिलने आये ! जाजुजी से गांधी-सेवा-सघ व कांग्रेस के बार्र में बातचीत। बालामाह्य सं नागपुर कांग्रेस, डा॰ घरे वर्गरा के बारे में वार्ते। वडकम, आपाजी, माहगाव मालगुजार, नायडु बगैरा से बातें। नागपुर एवमप्रेस से थर्ड बलास में चि० उमा, ऊपा, लाला के साथ बम्बई रवाना । यम्बई, जुह, २०-४-३७ माटुगा-केशवदेवजी, जमनादास भाई, आविदअली साथ मे । वि० कमता का लडका देखा, ठीक मालूम हुआ। यान अब्दुल गफार यान से मिलना। उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराव था, ज्यर वर्गरा। महात्माजी के सबसे पुराने जर्मन मिल्ल हैर केलनबेक भाज 'मलीजा' नामक जहाज से पहुचे। भूलाभाई के घर मिलने दो बार गये। वह नहीं मिले। विडला हाउस गये। श्री शारदा बहुन व चि॰ गोषी मिली। 77-4-30 सुबह श्री मणीलाल नानावटी, चि॰ सुलीचना आदि से घूमते समय बातचीत । भोजन, आराम के बाद चि॰ ज्योत्स्ना (पत्ना की लड़की) को देखते हुए बम्बई गये। रामनारायण सन्स लिमिटेड की बोर्ड की जनरल सभा हुई। रामनारायण ट्रस्ट की भी सभा हुई। कुछ बातो का विरोध; त्यागपत्र देने का विचार किया।

पन का ।चनार क्रया । रामेश्वरजी विड्ला ने हरगाव व गोला शक्कर मिल की बार्ते कीं, पर्स्टु वह श्रीगोपाल या रामेश्वर को कहने की मनाई की । उनकी यह प्र्विति पसर नहीं पत्री । चि॰ ब्योत्स्ता के पाम गये। उत्तरी हातत पिताजनक ही थी। रात को टेनीफोन करके उसके इलाज की स्वयस्था की। २२-४-३७ मुबह चि॰ श्रीहरूण नेयटिया के साथ बातचीत करते हुए मैदल

हुन्तु । पर्व आहुन्य निवास के ताचे आवश्य करते हुए नेक्य मात्ताकुन । चिरुप्रदुलाद के यहा पहुचे । श्रीकृष्ण से उसके भावी प्रीवास व सर्गाई क बारे में विचार-विनिध्य हुआ ।

षि० ज्योस्ना (पन्ना की महकी) की हानत दयाजनक मालूम हुई। केनर में व मरीमान की माता से बातचीत । विच पनश्याम पोहार व केजब पोहार मिनने आये, बीधित वर्षेश भी। आज में पर्यो जुरु किया।

भाग न पत्रा शुर किया। श्री अहवाणी हामरेवटर, रामेश्वरजी विहला, गौरीणकरभाई, हीरालाल, अमृतवात माह आदि से बातें। २४-४-३७

चि॰ उमाने माय प्राप्ताचुन चि० प्रहुलाद के घर नक बैदन पूमते हुए जाता। उमाने उसके सम्बन्ध के बारे मे ठीक नीरसे विचार-बिनिमय हुजा। चि॰ ज्योगना दी हालत अभी तक नुगरी नहीं। मौन से लड़ाई चर रही है।

देणव के यहा जाकर जुड़ । मनोहर मिट मिला । वरोदाम (हरनदराय मूरजमन), श्री निवास, मन्तू, मुणीला से बातचीत । यासदर बरोदामजी व मन्तू से । साम वे मामहुबार पुबालका, साधो, इस्य, सोसीलालजी वसैरा खाये,

हास को रामकुषार भूवालया, साधी, इच्या, संसीलालयी वर्णरा आरंद, भोजन क्या। जव्यक्तिश्रेष्ठ भागिया व जगदभावु सिनने आये। भरित्या को सधी, विद्या, नर्भदा के कारे से कहा।

२४-४-३७ वि० ज्योजना को देखा, योशा गुधार मालूम हुआ। वीवनताल भाई दो बार मिलने आसे, बर्च दाने।

×ŧ

अन्य वातें। बाद मे उनके साथ का मित्र-मण्डल आया। देर सक बातवीत। अपने वही पर भोजन । स्त्री-पुरुष मिलाकर करीब चालीस लोग हो गर्वे। चि॰ बनारसी रुनिमनी से बातें। २६-४-३७ सुबह ४॥। बजे चि० श्रीराम का टेलीफोन आया, पन्ना की लडकी ज्योत्ना का सास बन्द व शरीर गरम था। जल्दी निवृत्त होकर जानकी, मदालग उषा व नरीमान की मा को लेकर वहा पहुचे। थोडी देर तपास वर्नर की। बाद में खातरी हुई कि छोकरी चली गई। दुःख तो हुआ पर् उपाय क्या! सबो को, खासकर पन्ना को, समझाया। देर तक वहा ठहरन पडा । उसकी किया आदि होने के बाद जुह, स्नान आदि । केशवदेवजी है

नर्मदा, गणेश, सुलोचना, राधा वगैरा से बातें--चर्छा। शाम को घनक्यामदास विडला पहले आये। घुमते समय राजनैतिक व

बार्ते ।

बावासाहब सोमण, काकासाहेव कालेलकर आये, भोजन, बातें। डा॰ काजी, नमंदा भुस्कुटे, गणेश आदि से बाते । शाम को पन्ना, प्रह् लाद, श्रीराम, नर्मदा, केशर यहा आये। यही भीवन ह रहे । त्री रामकुमारजी केजडीवाल व रामकुमारजी भूवालका आये।भी<sup>द्रत</sup> 20-2-30

बातचीत देर तक। सुबह घूमते समय जानकी के साथ चि० मदालसा से उसके भावी जीवर व सम्बन्ध के बारे में बातचीत । उसे दुखी देख थोड़ा दु.ख हुआ । आबिद अली, कागजात पर सही की। घनस्यामदासजी बिडला, रामकुमार केजडीवाल, देशपांडे, बजरंग पूरीर रवाना हुए। टेलीफोन से बातें।

चि॰ श्रीनिवास के साथ थोडा घुमना ।

२६-५-३७

कैलाशपत सिहानिया के यहा गये। यह उठे नहीं ये। स्तिया निती। मदालसा, जानकी साथ थी।

गिरजनान मोदी, जयमृखलाल मेहता, मोती वगैरा मिले । बार्ते। केशवदेवजी, आदिद अली से बातें।

श्री किशोरलालभाई मधुवाले मिलने आये, बातें ।

गशीबाला व महेन्द्र मिलने आये । यही भोजन, शशी के सम्बन्ध के बारे में विचार-विनिमय । भाषेरान जाने का निश्चय । 24-8-30

घूमना—रामकुमारजी भुवालका, प्रभुदयालजी हिम्मतसिंहका मोतीलालजी अवर के भाष वरमोबा दादाभाई के बगले तक, सुबह व शाम को भी। वहा तक थी केशबदेवजी, जमनादास गांधी व वालक भी साथ में रहे। हिन्दस्तान टायर फैबटरी के बारे में श्री जोहरी से बातें। मेरी योजना उन्हें

दी। जमनादास गाधी आये । गोडल महराज से करीमभाई मिल की बातचीत । काकासाहेब आये।

#### 30-8-30

काकासाहेब, स्वामी आनन्द, मणीभाई नानावटी, जानकी वर्गरा घूमने वरमोवा तक जाकर आये। स्वामी को वर्धा का प्रेस बढाने को कहा। दामोदर, मीरा आवे।

खान अब्दल गुप्पार सान, सफिया, मेहर, मरियम, लाली, माइल्ला आये ।

आविद के लड़के का नाम 'इकवाल' रखा। डा॰ महोदय, उमका भाई व मिल, केशव गाधी, जीवनलाल भाई का पूरा कुटुम्ब, नेशबदेवजी, जमनादास गाधी, श्रीकृष्ण वर्गरा आये । दो जापानी

भी मिलने आये। जुह-कैप समारभ में ६ से ६ तक। सभापति ना नाम करना पद्टा।

39-4-30

खान अन्दर्भ गपपार के साथ घमना । वह आज दोपहर की गाडी से तीयल गये।

चि॰ गणी रहने आई। उससे थोडी बातें।

गाम को पूमना, बरमोदा तक गणी, नमंदा, उपा बर्गरा के साथ । जयन्ती हीरानान, अमृतनान शाह आया । सब मिलकर भोजन-बानें ।

क्षेत्रां प्राप्त वर्षां वर्षां स्थानकारण के लाम में दो पार किये । राजा कार्यार वर्षेत्रण कार ।

विकासिक क्षांकर अरहा । एवं सक्षात्रवा व एकवी भूत बारायाँ ।

#### Y-5-23

गुटर पूर्मा व जातर समुद्र में आहे भरतों भी, गा देर तर समुद्रमतात रिया, हुर्माद्रसाद सेनाव बर्मेश ने सम्बर्ध

मतेषु आपे । प्रती दे स्पदस्य की बारे कर गये ।

कोरक, प्रकार कार्य, कार्यक्षणाति, जिल्लामध्यादि । स्वर पीत्रसीया पीमला बार गर्ने ।

जिल्पण विभी के विवार में घर के शब सीग गये।

राहमोहर योदल का रुजून ने दिसावर आविर तक ७५ द० मासिक तिस्थित किया।

श्री पुष्ठाप्तपटको गाधी का राजकोट में स्वर्गवास हुआ ।

श्री गोबिस्टलालजी विसी या आग्रर-पृत्रव आन वे बारे में फोन आया । वहा जाना पटा । रास्त्रे में सुर्वेदेवहन ये पेरीनवहन में मिलता ।

#### ¥-E-₹0

श्रीमन्तरगदय वर्धा से आवे ।

केंगबदेवकी, श्रीमोशास जमनादाग गांधी में लोहे के कारखाने सया अन्य यार्ने । इस्तीवन कोटक से बार्ने ।

#### जुह सम्बई, ६-६-३७

मुबह उठने पर मानुम हुआ कि रान को वर्धा में 'मा' की ज्यादा बीमारी का पोन काया था। विता हुई। वर्धा फोन किया। बीहा मत्त्रीय हुआ। दो बंज के करीब किर वर्धा में कोन आया। उसने थोड़ी चिता कम हुई। य वर्धा जाने के निष्ठ हुई उद्दान की तनाल की, व्यवस्था नहीं हो सकी। समुद्र-स्तान, भीजन, हुरजीवन कोटक हेट दो महीना बतावें मो काम। कैमबदासकी, भीगोपल, हुमुमन प्रमाद क्येंच में बातें—चिता। नामपुर भेना सं बर्धा दवाना, रास्ते में केशर से मिसते हुए। कि auf, v-€-३७

िनट यो गये, उमरी योदी निगा।

पूर्मने हुए आश्रम की इमारते देगी। भागीरवी यहन व नाना से बार्व। यापस आते समय प्राप्तना। सत्यनारायणत्री, द्वारकानाय, यादा वकील द्वारकादाम व रियमदा<sup>ह है</sup> यातें। 'स्वी-पुरुष मर्यादा' किमीरताल मध्युवाना के लेख का बोडा हिस्सा

पद्मा । ठीक मालूम हुआ । मा के पान बैठा । सक्ष्मण, मोती की स्त्री आई। जाजूनी, किशोरसातमाई से देर तक बातचीत । पार्वती, रमती च उमकी मा आई । ९-६-२७ पू० मा के पेट मे मुबद काशों के माय बोडी मालिश की । पवनार का काम देखने जानकी व राष्टाकृष्ण के साथ गवे। धामांकी व पवनार का काम देखने जानकी व राष्टाकृष्ण के साथ गवे। धामांकी व

मोतीलाल वहा थे। रुपये तो ज्यादा तम जावेंगे, परन्तु मकान ठीक ही जायेगा। कॉनीकल में मावधान केस के बारे में नागपुर का जो पत्न छपा, वह पड़ा। डेसीन्यूज में मारतन के विवाह के समाचार पढ़े।

भोजन, आराम । स्त्री-पुरुष मर्यादा का थोड़ा भाग पडा । कर्माटफ बाती लीक्षावती आज आई । इताहाबाद जाने के सम्बन्ध मे विचार । नाजवाड़ी जाकर छुटणदास गांधी के साथ बिनोबा से थोड़ी बाँतें । मनोबा के यहा भोजन, वातें। हिंगणधाट से डा० मुराणा आये । आपबीती सुनाई । उन्हें धैर्म से काम

लेते को समझारा ।

U5-3-0P

मा के पेट में तेल की मालिश ४ से ४॥ तक की। चि॰ गगाविसन में भारी-सावगी, विपरी फाटक के बाहर भी जमीन वगैरा।

यू० पी० के तीन विद्यार्थी मिलने आये, देर तक बातें।

रामेश्वर (एलिचपुरवालो) से बातचीत । मि० जेटलण्ड का जवाब, खुलामा पढा ।

आराम के बाद बर्तमान पत्न, पत्न-स्यवहार, मन्नालालजी व चादोर से बाये हुए बोहरे से बातचीत । चान्दोर जीन बीस हजार मे मिल सरेगी, ऐसाकहा।

श्रीमन् में मारवाडी शिक्षा मण्डल के बारे में बातें।

बावासाहब देशमुख, दादाराव, कुमारप्पा, गगाविमन, भणमाली आदि से मिले । पुनमचन्द मे चादा भैच फैक्टरी की बातें।

30-5-30

भा बी तेल मालिश । पूज्य बाबूजी व बैलनबैक ४।।। बी पैनेन्जर में आये । धर पर नीव पानी वर्गरा लेकर उनके साथ पैदल मेगांव, बालकोबा को देखते हुए, गये। नेशाव ने बैलगाडी मे वापस। चि॰ रामेश्वर व शान्ता से बातें। उनका एवं वर्ष का बजट व भावी

जीवन का उद्देश्य वर्गरा समला। बद्दम वदील, वालुराम आये । बातचील, विनोद, जाजुजी बस्दई गर्य । गम्य धर्माधिकारी से गोला मिल की ध्यवस्था की तथा अन्य कार्त ।

विशोरमाल भाई से बातें। लक्ष्मणप्रसादजी व साविती को कमल के पक्ष के गांच पत्र केजा।

97-5-80

थी गपु धर्माधिवारी से देर तब बातचीत । अपनी सा वे आग्रट से उसने

गिनी आज नागपुर सेल ने वस्बई नई। रिकरैयालाल मुनी नारमीर ने आये। री मीरावहत व महादेवमार्ट के साथ सेगांव। बायू के माथ सेगांव (<sup>याद</sup> र) गये. ममा मे बायू बोले। मराठी मे मैंने भाषातर किया। () गये. ममा मे बायू बोले। मराठी में मैंने भाषातर किया।

पती त्राति में ही सम्यन्ध करते का निश्नम किया। 1० महोदय ने अपने विवाह-सम्बन्ध की सर्चों की।

ग्री कर्दश्यानाल मूर्गों में देर तक बातचीत—मारतीय परिषद, हिर्दी त्यार, पत्र यमैरा के बारे में । प्३-६-३७ रहेशानाल मुद्दी रह पर्ये—गाटी लेट होने के कारण । रात की एक्स्प्रेस

। जाने का रहा । कृषाब्यार आई । भीराबहुत गई । ग्रियान केस को तैयारी—मुझी, यडकम, करदीकर, कानुरास बगैरा सेदी गे जार जये, तक विचार-विनित्तम । त्री गोपाल नेवटिया सुबहु आवा. सेल से बस्बई गया ।

राष्ट्रेकर व तक्ष्मी (जान्या) से वातें । दाण्ड्रेकर व कार्यवर्ताओं की मीदना १र विचार-विनिमय । केमोरनालभाई से केस व अग्य दाते-चर्चा । १४-६-२७ मा को तेन मानिया, आश्रम गये। हिवमणी को वहा भरती कराया । राधा-

हरण व धामाजी से वार्ते । कल रात यो नागपुर एक्सप्रेस के लेट होने के कारण मूंबी स्टेबन से बापस थागे, यह मुगह मालुम हुआ । श्री मुक्ती, केटार, वडकस, करण्टीकर व अग्य मिस्तो से केस केसान्तर्य मे

विचार-विनिमय । १२ वजे कोर्ट गर्वे । गोविंदराव पाण्डे ने बहीसातो के दिखाने केबा<sup>रे में</sup> इरस्वस्त क्षी व बहस की ।

१२ वर्ज काट गर्य । गावदत्तव पाण्ड न बहायाता के प्रयोग दरप्रवास्त दी व बहुत की । क्रे॰ एम॰ मुशी ने मुन्दर जवाब दिया । वार्रालिंगे ने भी कहा । उतने कई

के अर्टक किये। केदार ने उसे जबाब दिया।

बार्रालगे बीमार हो गये । केस मुलतवी रहा । वर्षा, ९६-६-३७

घूमते समय लक्ष्मी, श्रीमन, आर्थनायनम्, लक्ष्मण बजाज वर्गरा से नूतन

भारत विद्यालय के सम्बन्ध मे विचार-विनिमय ।

सावधान केम के सम्बन्ध में विचार-विनिमय।

सावधान कम के सम्बन्ध में विचार-।वानमथा कोर्टे—११॥ से १॥ तक २, से ४॥ तक त्राम एवजामिनेशन चला । आज बार्रालगे ने केम वा वाम छोड़ दिया । पाठक ने मृष्ट किया ।

कारालपान कम वाचाम छाडाद्या पाठक न गुराक्या केदार, यडकम के माय सेगाव। बायू से बातें। वेस का थोडा हाल वहा। म्यूच्युअल बेनीफीट गोसावटी आदि बार्रालगे का बर्ताव, स्यवहार,

न्यू-पुजर्य चनाक्षर नाताबद्दा जाचि चारास्य का चरान्य, विधवा-विवाह, शाता, मदन मोहन आदि के मम्बन्ध में बाते।

वर्षा, १७-६-३७ चि॰ मान्ता, धोत्ने, श्रीमन आदि में वार्ते।

त्राचा । साम्राज्य पद्धि । सेमा ११ । तेमा श्रान्य चला । अन्द्रुत्व गणार थान, नागी, मेहर आये । वेहराहुन वाल जनुर्वेदी मिने । भोजन सबने साथ में किया ।

देहरादून वाले चनुवंदी मिले। भोजन गाम को बटकम वर्गना आहे।

राज पर बट्य से पार्स आया देहली से डा० सौन्दरम आई, उनके साथ बाते ।

पे॰ मी॰ व भारतन मुमारूपा दोनो मिलने आये। १८-६-३७

सीन्दरम व श्रीमन्तारायण के साथ आश्रम । भागीर्टी बरन साना वर्गग से बातें । चित्रा ने स के, बागजान पुरे । चोट में १२-२ व २॥-४। तत त्राम एवजा-

चिता चेम कें, नागजात पढ़े। योट में १२-२ व २॥-४। तक त्राम एवजाः मिनेशन श्री पाटक ने किया।

दो फास मुख्यार पत्र श्री वेशवदेवजी ने नाम रजिस्टर नाचे बस्दई भेजे।

कार गीरदरम, पानगारय, सारी, मेहरताज वर्गेश काम को भोजन का आये । बाद में आध्यम कर पूर्वन गये । आकादेवी व आदेशादक मेर साथ थे । नागपुर मेल से कमल वर्गरा आये। श्री रघुनाय प्रसादवी पोहार से बार-चीत, यह कलकत्ता गये। कमल से घोड़ी बातें। वह बापू से मिलने तेगांव गया। कोटें—१२ से ३॥ तक केस चला। पाठक की मदद से जयवन्त ने घुट कार किया। नाना खरेकी लडकियों ने गायन सुनाया तथा डा० सौन्दरम ने बोणा।

स्टेशन । पानसाहब से गनी के सम्बन्ध की बातें ।

**९९-६-३७** जल्दी तैयार होकर, किशोरलालभाई से मिलते हुए खानसाहब के साथ

सुबह पवनार का मकान देखने गये। साथ में कमल, राधाकृष्ण, झा० सीन्यरम, मदालसा आदि थे। मकान देखा। डा० खरे बायूजी से मिलकर आये। उन्हें साफ-साफ स्थिति तथा जो बार्ते मन मे थी, वह समझाकर कह दिया। अम्पकर मेमोरियल कमेटी का काम धर्धा में हुआ। बारह सदस्य झाजिर थे।

घटवाई, दाण्डेकर, पूनमचन्दजी, भीकृलाल से देर तक वातें। दाण्डेकर का

₹-3-05

व्यवहार बराबर समझ मे नहीं आया।
२९-६-३७
गौरीलालजों के बारे मे नसंदाप्रसाद (सिविल सर्जन) से बातें। कोटो
देखी। टी० बी० का प्रथम स्टेज हैं। उन्होंने समझकर बतसाया व जनके
पर समझानर कहा।

विवाधर विवासी को आयंनायकम सेकर आये। उससे पुष्टा। उसने जपना कन्नर कहा। सडकी विलकुस निर्दोप यतनाई। बिजनाको विवासी आकोला से एक्सप्रेस से आये। श्रीकृष्ण प्रेस वर्धा की बढ़ाने के बारे मे देर तक विवार-विनित्तमा। कमस का विवाह व पांत्रिक, राजस्यान प्रेस विकेचर व गणनकारको को जायनत पर उन्हें प्रवीस

बङ्गाने के बारे मे देर तक विचार-विनिमम । कमस का विचाह व पाँतक। राजस्मान मेस डिकेन्स व मुगनकरूओं की जमानत पर उन्हें पधीत हजार, पाव हजार की किन्त पाव वर्ष से छ: टका स्माज से, उन्हें चारिए। राजनीतिकरूप्यस्थ सार्टि की धर्मी। रेसाइ—जाजूरी, किलोक्लाकार्यों, सोमती बहत साथ से । बापू से बातें । वर्षों से छापायाता योजने के बारे से पूता व देहली से भाव समाता । सदा-थया के सम्बन्ध के बारे से उन्होंने व जाजूडी तथा किलोरणालमाई ने

भी भीमन को ही रूच तरह से ठीक समला।

राणि नेदा मय की रक्या जोकने वा स्थाय उपजाने के बारे में भी ठीक दिवार-दिनामया भारतन् (अगोनिगार्टेड देन बाना) बारतराय का भाराण नेकर आया। पडकर गुनामा। यूव लग्ना भा वा नम्स भी या। नक्य किगोर भारतिया काम्युट्यांत आये। विद्या, गोपाल, नर्मदा आदि

के सम्बन्ध की बातें। वह मेल में बम्बई सबे। डा० सौन्दरम धान्ट ट्रक से मद्रास गई।

पतिका छपवाना व भेजना ग्रुट करना है।

#### २३-६-३७

चि० बसल में बातधीन, भविष्य के बारे में मेरे विचार उसे कहे। चि० श्रीमन से बार्ने—सम्बन्ध के बारे में व मैनपुरी तथा कानपुर जाने के

शारे में प्रोप्राम निश्चित विया। पत्र-व्यवहार, विवाह-पतिवा भेजी।

पत्र-ज्यवहार, ।ववाह-यात्रवा भजा। श्री गौरीज्ञकरजी झवर मिलने आये।

भागतत भारती (देवलीवाली) से बातचीत । विवाह का मुहूर्त ता० ३० जून १ या २ व ११ या १४ जुलाई के बताये, अपाढ सुदी ४ व ७ के मुहूर्त के बाद चार महीने मुहुत नहीं बताया।

कवाद चार महान भुहूत नहा बताया। भाम को भूमते समय सत्यनारायणबी से हिन्दी-प्रचार के बारे मे 'बातचीत।

महिला-आश्रम मे प्रार्थना । नाना, भागीरथी वहन, रामप्यारी से बातें । २४-६-३७

जानकी देवों से मदालमा के समाई व सम्बन्ध की बारे मे विचार-वितिमत। भाम को महिला आभ्यम संसभा। काकासहब को साथ लेकर वहा गर्म सभा का कार्य भे से ६॥ तक चला। छुट्टियों के नियम तथा बहुनों भर्ती करने आदि का मुख्य कार्य हुआ। आधाबहुत को एक वर्ष की भारि पर विजार । शयरपारी ने प्रदूषि मोगी, रवास्थ्य भारि ने नारण । देने ना ग्यास्थि। यादा, गयाबियन भारि से मदायमा के मध्यरप ने बारे में बारें । शयरपर प्रभीतपुर गाँउ से बारें ।

रामेरकर एपी पहर बार्च में बार्च । २४-६-३७ मुक्त मा को समझाता, हाप केरना । धूमने जानको के माप । रामाहण्य,

बारागारेम थी नात हो गये। विशोद, वर्षा। विदाह-मायग्री-विशोग विभिन्न। हरिराम मुरारवा वो जो जगह मान ने तो (बालाजी महिदके बगोदेके

पाम) बत पूनमधन्द के साथ देशी, धानार बी इमारन का नया महात देगा। अस्य मबानान थी। गोगीनानत्री को देया। दुवान पर उत्पर के मबान बी गयाई बताई। गोटर द्राइवर का देनता पूना।

गुता। जाजूबी, किमोरलालभाई, मरस्वती देवी, मूलवन्द आदि कई मितने अपरे; वार्ते। वर्षां, नागपुर, इटारसी, बांसी (रेस में) २६-६-३७ जानकी में विच प्रदालमा के गवनक में बातें।

वर्धा, भागपुर, इटारसी, तांसी (रेस में) २६-६-३० जानकी में चि० भदालसा के मध्वन्ध में बातें। प्राप्ट टुंक से मुख्द में नयूरी के विस् रखाना। साम में चि० मदालती, प्रीमानारायण व सासा। घडं में रखाना हुए। वर्धी से नागपुर तक हरजीवर्ण-भार्ष कोटक बातें करते रहे। उन्हें दो पन सिएकर दिये। बुलाई से डेंड सी रुपये मासिक उन्हें नावे मोडकर देना व उनसे पूरा काम सेने के बारे

में नेशवदेवजी को लिखा। इसरा पत्र क्याँ सप को। नागपुर में वृद्धिकंत्रणी पोद्दार मिले। यह अगर पर छोडकर तीये, एकाल स्थान जाकर रहे तो उन्हें, उमादा-में-ज्यादा तीन वर्ष तक, पवहतर स्पों मासिक सहायदा भेजने का, उनके कहते से, बबूत बिया। दाण्डेकर कारोल कक साथ आया। दसे हैं अलाई से खुन (३८) तक एक

बाण्डेकर काटोल तक साथ आया। उसे १ बुलाई से जून (३८) तक एक वर्ष के लिए पनास रुपने मासिक की आमदनी कराने की गारंटी दी। चिरु शाला की पत्न।

# आगरा, मैनपुरी, २७-६-३७

आगरा ४ बजे पहुचे । गोजिंबर प्रसार व महेन्द्र आग्ने । रेल से ही आगे जाने का विचार रुद्धा । श्री सर आनन्दस्वरूपणी (साहेबणी महाराज, उमर ५६, गद्दी पर १६१३ में बैठे ) द्याल वाग वालो का महासू में ता० २४

की रात =-२० बजे स्वर्गवार्म होने की ट्यर गुनी। बाज ही सुबह ६।। येके रोगत ट्रेन से उनकी गब-मादा जायेगी। दु य हुआ। मेनपुरी पहुचे। भी प्रधीनारायणजी व हृदयनारायणजी तो स्टेशन पर ही आ गये थे। श्रीमन्तारायण के पर स्वान, भोजन, बात, बाराम। बातायरण

जा गर्ने थे । श्रीमन्तारायण के पर स्तान, भोजन, बातें, आराम । बातावरण सुखकारक मालूम हुआ । चर्षा । श्रीमन् के पिता श्रीधर्मनारायणजी से सब बातें खूब स्पष्ट तौर से कर ली

गई। उन्होंने बन घर बाली की राय नेकर प्रमानतामुक्क मध्यभ्य करना स्वीकर किया। उनके आहर के बारण श्रीमन की माता ने विश्व महालता की गोर बक्त परी। श्रीमन् की माता, माभिया आदि का स्वभाव ठीक मातम क्ष्रा

*मानुस हुआ।* मैनपुरी शहर के बाहर च नाव से पुमकर देखा। सदनसीहन का घर देखा। गौबिर-देने जलपान कराया। चि॰ सदालसा की सगाई की बात निश्चित हुई।

मैं मपुरी, शिकोहाबाद, कानपुर २८-६-३७ श्री धर्मनारायणजी एडवोकेट (श्रीमन् के पिना) से विवाह की गीत-

रिवाज आदि पर ठीक विचार-विनिमय । पूरी सरह में उन्हें समझाया । एक बार की विचाह सा॰ ११ जुलाई वा रफने का विचार हुआ । मेनपुरी में मुधर ७ बजे वा साठी में रबाना । विचीहाबाद साठी बदली । हदकनारायणजी व पोविस्द समाद चोंचे चहा तक आये थे ।

हुद्यनारायणात्रा व भागायण्य प्रशास्त्र यात्र यह सह स्वत्र कार्ययाः २-२५ वी पैसेजर से पानगुर पहुचे । तार नही पहुचने से घोटी देर स्टेशन पर टहरमा पटा । मयलक्शोर के घर होते हुए ।

समया रिट्रीट पहुँचे। बहां थी पदमयसंत्री आ गर्ये थे। उनमें बहुत देह सम बातथीत। उपरित्र सम्मतापूर्वंच पाच वर्षे सब पटह हजार मालाना असी देखत्य में अहिन्दीयानों में हिन्दी-प्रचार में लिए देना स्वीकार विद्या। और भी योत हुँदें।

मार्ग्य तर विवाद । मारा पानी के भूटूनी मानी, म्वान्स्य भादि ने नारण। देते ना तप तिणा।

१९६१, समाविश्व नहींद में महात्रमा के महत्वा के बारे में बातें।

मध्यम गुणी गुर बार में बार ।

22-1-30 मुबर मा को समाराता ; हाब फैरना । सुमने जानकी के गांव । राधाहण,

का शामारेब भी माच हो गदे। विनोद, मर्मा।

वित्राहःसम्बन्धीः विभागः विनिषयः।

हिन्दाम मुदारका को जो जनह अपन ने सी (वासाजी मदिर के बगीवे के पान) वह पूनमवरद वे गाम देखी; बाजार वी इमारत का नया मकान

देया । भग्य मशानात भी । गौरीनातजी को देया । दुकान पर उतार के मकान की मफाई कराई। मीटर ड्राइवर का फैसर

युना । भाजू थी, किमोरलालभाई, गरस्यती देवी, मृतवन्द आदि कई मित<sup>हे</sup>

आवे; माने। थर्धा, मागपुर, इटारती, झांसी (रेल में) २६-६-३७

जानकी में चि॰ मदालसा के सम्बन्ध में बातें। मान्ट ट्रंक से गुवह मैनपुरी के लिए रवाना । साथ में चि० मदातसा, श्रीमन्नारायण य जाला। यहं से रवाना हुए। वर्धा से नागपुर तक हरजीवन-

माई कोटक वातें करते रहे । उन्हें दो पत्न लिखकर दिये । जुलाई से डैंड ाँ रुपये मासिक उन्हें नावे माडकर देना व उनसे पूरा काम लेने के बारे । केशबदेवजी को लिखा । दूसरा पत्न चर्चा सघ को ।

ागपुर में वृद्धिचंद्रजी पोट्टार मिले। वह अगर घर छोड़कर तीर्य, एकानी गान जाकर रहें तो उन्हें, ज्यादा-से-ज्यादा तीन वर्ष तक, पचहत्तर हप्<sup>ये</sup> सिक सहायता भेजने का, उनके कहने से, कबल किया।

म्डेकर काटोल तक साथ आया । उसे १ जुलाई से जून (३८) तक एक के लिए पचास रुपये मासिक की आमदनी कराने की गारंटी दी।

शास्ताको पत्न ।

अस्परा, भग<u>त</u>्रा, ५७-६-६७

कारणा ४ वरे पृत्ये । सीदिन्द कार्यक सामेश आमे । तेम में ही आमे जाने का विचार रक्षा । धी सर आनत्वत्वत्त्वरणि (माहेबजी महाराज, उसर ४६. सहीपर १८१३ में बँठे) द्याल बाग बानी वा महास में सार २४ वी गा स्टेड करें क्यांचाल होने वी हबर सुनी । आज ही सुनह ६॥ वेटे में प्रकृत के सुनहार करें में सुनहार ६॥

वर्षे रोपान देन से उनकी प्रव-यादा जावेगी। यु ग हुआ। सेंद्रपुरी करने १ की सर्वेत्रस्थानकी व स्वयन्त्रसम्बन्धी हो

मैंतपुरी पर्चे । श्री धर्मनारायणजी व हदयनारायणजी तो स्टेशन पर ही जा गर्ने थे ।श्रीमन्तारायण के घर म्नान, भोजन, बानें, आराम । यानावरण गुण्यारक मानुस हुआ । चर्या ।

योगन् के पिता श्रीप्रमंतारावणती में सब बातें सूब स्पष्ट तीर से बन भी गई। उन्होंने सब पर बातों भी राव मेंकर प्रमाननापूर्वक सम्बन्ध पत्रता स्थीनार निया। उनके आग्रत के कारण श्रीमत की माता ने विश्व महातासा की गी व वर्षर भरी। श्रीमत् की माता, माधिया आदि का स्वभाव ठीक मातामा हुन।

र्ममपुरी शहर के बाहर य गाव में घूमकर देखा । मदनमोहन का घर देखा । गोविन्द ने जलपान कराया ।

चि॰ मदालमा की सगाई की बात निश्चित हुई।

मैनपुरी, शिकोहाबाद, कानपुर २८-६-३७

श्री धर्मनारायणत्री एक्वोकेट (श्रीमन् के पिता) से विवाह की रोति-रिवाज आदि पर ठीक विचार-विनियस । पूरी सरह से उन्हें समझाया । एक बार सी विचाह ता॰ ११ जुलाई का रखने का विचार हुआ । मैनपुरी से मुबह ७ बने का माड़ी से रचाना । किकोहाबाद गाडी बदली । हदयनारायणत्री व मोनिन्द प्रसाद चीचे बहा तक आये थे ।

इन्यमारायाचा व मानिय प्रमाद पाय गृहा तक जाय गा। २-३५ वी पैसेंजर से वानपुर पहुचे। तार नहीं पहुचने से थोडी देर स्टेशन पर ठहरना पड़ा। नवलवियोर के घर होते हुए।

न मता रिट्रीट पहुंचे। बहा श्री पदमपतश्री का गये थे । उनसे बहुत देर तंक बातचीन। उन्होंने प्रसन्ततापूर्वक पाच वर्ष तक पन्टह हजार सालाना मेरी देश्यरेय में अहिन्दीशान्तों में हिन्दी-प्रचार के लिए देना स्वीकार विद्या। और भी बातें हुई। राग को भोजन के समय दा० जयाहरसास के सब पर के बजोत, बावहण्य आदि से विगोद वातें। चन्द्रा, मनी भी थे।

कानपुर देस में (कलकत्ता के लिए) २६-६-३७
गुवह प्रायंगा। दा० चन्द्रकाराता, हा० जवाहरतात, नमी, मरोवती,
सहेट अये। कमता रिट्टीट से पूगना। तासाब के आजूबादू का दूर्व
बहुत ही गुन्दर, रमणीक व देवने योग्य था। बासहण्य सर्मा, हरि विद्यार्थ,
उराणी स्त्री व दोनों बहुनें आई। ठीक यातें, परिचय।
दा० मुरारीलालजी वर्षेरा मिसने आये।
थी पदमपतजी ते मिलने मिल में गये। उनते व कलावपत, तस्पीरत,
रामरतजनी आदि ते परिचय, वातें। मिलने में जो नई छगाई चावित की,
वह दिवाई। अन्य क्यापार आदि की वातें।
पदमपतजी ने हिन्दी प्रचार के लिए जो सहायता देना स्वीकार किया उर्व

बारे में पत दिया। वह उन्होंने मंजूर किया। हिन्दी प्रचार के काम के लिए अपनी और से भी सब मितकर प्<sup>वीड</sup> हजार की सहायता का निष्य । डा॰ जवाहरलाल के पर, पीता के पर, गीरीवकर होजरी कंदरी व र्वा के घाट वर्गरा देखते हुए कालका मेल से रवाना। खूब भीड़ भी। प्रधान में पं॰ जवाहरलाल, स्कु, क्रावानी आवे। खाना साथे थे। रास्ते में डा॰ वन्द्रा, गिरधारी, रामेश्वर आदि से बाते। कस्तकता, ३०-६-१७

वि॰ कमत वर्गरा सब मितकर पन्दह टिकट वर्मा से (नागपुर मेत है)
पहुचे। मैं, कानपुर से सुवीला भरतिया, चन्द्रकान्ता, मदातसा, रामेस्वर
नेवटिया के साथ कालका मेल से पहुंचा।
लदमण प्रमादणी के पर बलीपुर होते हुए डेरे पर पहुंचे। स्तान आदि हे
निवृद्ध। सारों, प्रोप्ताम, टेलीफोन। भोजन में कन्द्री रहीई थी।
पीडा आराम, बाद में मिलने वालो से बातचीत।

ानुभा चता, आधान, त्याकार मिलने वालों से बातचीत । थोडा आराम, श्रद में मिलने वालों से बातचीत । विवाह के लिए तकमण प्रसारओं के यहां गये । व्यवस्था ठीक थी। वण्हें योड़ी कम पढ़ी। आनेवाले बहुत लोग आये । सर बदीदास, सर छात्रूपण, कई अंग्रेज व सनातनी सोग भी आये। सेडी जे० सी० बोस, सरसादी चौधरानी, भौताना आजाद, प्रपुत्ना घोष आदि भी आये। यत्तकता के मित्र तो प्रायः मत्र ही उपस्थित ये। कमन-माबित्री का विवाह टीक सौर में व मूखकारक सम्पन्त हुआ। भोजन, विनोदे।

मदालना की सगाई श्रीमन्नारायण से की, उमकी घोषणा व नेग। कलकत्ता १-७-३७

बनारमी प्रमाद मुनतुनवालों में बाते ---मिल, सगाई आदि के बारे में । बालकृष्णजी पोहार, किजोरी केडिया आदि में मिलना । बिडलों के यहा गयों से मिलना, विनोद, पार्टी । घोडी देर णतरज ।

जिमना बहन पोट्टार, बाद में मणीबहन वर्गरा में मिलना। जगन्नाथ पाट रोड पर जानकी देवी ने मेंटरनिटी होम का उद्घाटन किया। सभाषति मुझे बनावा।

भभाषात मुग्न बनाया।
गवर मिल व बिहार राष्ट्रीय भदर की वर्षा —बनारगीलान गुनगुन-वान, प्रोभवरजी गोपाणी, पनवसावदागडी लोगलवा खादि है।
भभुदयाजी व राजकुमारजी ने बाने। तीन हमार की महायना, तीन था

मभूदयानजो व राजकुमारजो स दान । तीन हुआर को महायना, तान धा पार सस्याओं से देने को बहुा । भीनारामञी के घर पर मिनना य भीजन । रिवडा-नारगपुर मेल से बर्धा रवाना । विराससूर, नारगपुर, वर्धा, २-७-१७

विमामपुर में बई लोग मिनने आये। बई मिन — मुक्तानी कामाजी आदि मिनने आये। सामपुर से भी बई मित्र मिन। वर्षो पृथे। बिल मानियी व बमान को बगने उनारवर पिर रटेलन। पाट दुका में पल जातातमाल क मौताना आजाद आये। पारावरण गं

पक्षा पहुच । पक साववा व कमल का समय उताकर । पर रहणत पास्ट ट्रुक से पक जवाहरुसाल का सौलाना आजाद आये । राधाकृषण साने । विवाह निमित्त भोजन ।

ज्याहरनात्य संज्ञा। ज्याहरनात्य सीलाता आजाद के शांध गेगाव गर्थ। रात को १० क्ये बाद वहीं से पापन आये। सबों से सिलतान्याते।

वधी, १-७-१७ हुवान पर निक् सदानमा में दिवाद की बदवान्या विकार विभिन्न । भी तीननमान श्रीवारनव में बालपुर के साम्याय के सार्ट में बालभीता । पद-स्वपूरत के सबदेवती में भीतुरण में सार्ट में, दसारवर, करेंदा की थी बाजुजी य विजोरलाल भाई में जमनाताल मन्म के बारे में विवार विनिगय । प० जवाहरमानजी, मौलाना आजाद नेगांव सं वैतगाडी व मोरर में आवे। पनमें बातें। चि । गावियी का स्वास्थ्य योडा ठीक नहीं था। जबर मातूम दिया। जन को ठीक लगी। विवाह के तार-पत्र देंगे। चि॰ जयकृष्ण, रुवमणी मिलने आये। सडकी अच्छी मालूम हुई। जवाहरलाल, मौलाना आजाद सेगाव गये। हाम को आये। सरदार व भूलाभाई बम्बई में आवे । जाम को सेगाव गवे-आवे। शाम को भैया बन्धु के यहा मिलों ने कमल, सावित्री, जयहुण्ण, ह्यू की राजेन्द्रबाबु आये, शरदबाबु भी। को भोज दिया। वहा गये। ठीक व्यवस्था थी। जवाहरलालकी, सीतान आजाद, यान साहब आदि भी भोजन को गये थे । 2-0-30 यकिंग कमेटी का काम ह से ११। व १॥ से ६॥ तक । रात में भी विवार विनिमय। आज वापू मही आये —सदस्य जवाहरलाल, मौलाना आजाद, राजेन्द्रवर्गि सरदार वल्लभभाई, खान अन्दुल गकार खा, सरोजनी, जमनाली नरेन्द्रदेव, शकरराव देव, पटवर्द्धन, भूलाभाई, कृपलानी । दोपहर के बार

याल हुएल गर्मा की दिनला के य धर्मनारायणजी की श्रीमन के बारे में

गाम नियमा पद्म ।

गोविन्द वल्लभ पन्त आये। निमन्नण से राजाजी व शरदवाबू हार्जिर थे। द-छ-इछ वर्किंग कमेटी सुबह द से ११॥ व १॥ से ७ तक। रात को दा। से १० तक फिर हुई। १०॥ घटे बैठक हुई। ऑफिस लेने आदि के बारे में ही चर्चा, विचार-विनिमय बापू के ठहराव पर । जवाहरलाल भी दूसरा ठहरी वनावेंगे ।

७-७-२७ सुनह हिन्दी प्रचार सस्याकी ओर से पू० वापूजी के हाय से प्रवार

हुं, यह भी बत्ता । देर तक विचार-विजिसस्य । दर्षित क्रमेदी ने ऑफ्टिंग तेते का ठहरात सञ्चर किया । जित्त्यात्रवाला यात वसेही भी सभा हुईं। हिस्सी प्रचार की दक्तमार्थन समा गुबक् य रात देर तक हुईं। राजेन्द्रवाडू, कारोमार्थ, सन्दमारायणजी, हरिस्स गर्मा शिदि थे।

٠٠٠-٥- د د مسيد د در د مسيد د ميا

नमंदा के गम्बन्ध के बारे में कलकता टेलीफीन किया। वर्षिण कमेटी। मुबह ६-१२ व १२ ने ४।। तक चलती रही। जजाहरणानती ७-४० की गाटी में प्रयाग द्वाना हुए। हिन्दीप्रभार मन्ना का कार्य भी टण्डनजी, कोकासाहब, सत्यनारायणजी, अणा के नाय १० बने रात तक हुआ।

₹-७-३७

किनोरीलाल भाई व जाजूजी से बातें करके भूलाभाई व सरदार में बाते । नागपुर प्रान्तीय क्षेत्री को जो पत्र भेजना था, उम पर दादा धर्माधिकारी के साम विजार-वितिमय । कि अनुमूत्रा, नर्मना आदि से बातें । थोडी मदालसा से भी । संगत—हिन्दी प्रचार सभा का कार्य पूर बायूजी की उपस्थिति में पूरा हुआ। 29काजी हाजिर थे। 2ण्डनजी रात की प्रयाग गये। भौजाता अबुन कलाम य नागपुर वाले रजाक व डार हमें न से बातें। भूनाभाई य सरदार आज गये।

90-0-30

भौलाना अबल रूलाम मेल से गर्य।

दुकात पर विचाह की ध्यवस्था का कार्य किया। कारामाहर बाहिन विचाह नदी की धर्या। भगनी मेवा महिर विशेषालें के दुन्द की गुभा। बादू मेमांव के बाँद, वार्य में मोहूमाभाई, विक्रिया, मणीयेन, मानावदी, बुंबर बहुत वहींत, पेरीनचेन, देवमागी आदि आयि। विक्रिया अध्या रहारिक मानूम हुए। उनको स्वापपत देना पड़ा। स्वीरार हथा। मेरा स्वापनात कवन नदी हुआ।

हुआ। मेरा श्यापपत नजून नहीं हुआ।
शाम को पाण्ड कुन नजी जुलेत, श्रीमन्, उनके पिता, माना आदि आपे।
शाम को पाण्ड कुन ने जलेत, श्रीमन्, उनके पिता, माना आदि आपे।
सात को मदाना देश कि सीम हमती रही।
सिक्त मजाना कि क्लानिक के सार्वे।

रात को मदालमा देर तक रोती व हमती रही! पि॰ गजानन्द, हिम्मतमिगका में बातें। १९५०३७ रात को हेडू पटे के करोब ही सोने को मिला। मुबह जस्दी उठना। प्रापंकी स्वासता के साथ गीताई-बाठ। मदालसा को समझाना।

रात का बहु पट क कराब हो सात का मानता चुक्क करण करिया सदाससा के साम गीताई-बाठ । मदाससा को समझाना । मदाससा के साम हो कि दिवाह की हीयारी । ६। बजे दुकान पर (गांधी चौक) पहुंचे सात बजे से विधि कुरू हुई। । १। बजे दुकान पर (गांधी चौक) पहुंचे सात बजे से विधि कुरू हुई। १९ वापूनी, विनोबा की हाजिरी में विवाह सम्पन्त हुआ। ठीक संपूर्ण जमा था। वहीं पर सवों ने एक पगत में बैठकर भोजन किया।

चि॰ नमंदा भी समाई, कसकत्ता बाते बि॰ गजानन्द (अमूर्यातः हिस्मतिस्मिका के पुत्र) के साथ भी। कसकत्ता टेसीकोन से प्रभुद्यातः भी स्वीकृति से सी थी। बिबाह सम्पन्न होने के बाद वपा आदि शुरू। बहुत जोर से पानी पड़ा सरात के सोमो के जीमने में करूट पहुचा। सब मकान पानी से कर नेथे। रामकितन डालमिया से देर तरु बतसीत। वह बोबहर की एक्सरेसं

न जान क जानन न क्टर पहुंचा। 184 महान भाग स्थाप स्थापनित स्थापनीया से दे तक नताचीता । यह योगहर की एक्स्प्रेत से गये। शारदाबहुन विङ्गा, चेंकट पिती, रमा जैन आदि भी आये थे। १२००३७ प्रापंता। चिक मदासमा को आज मैनपुरी विदा करने की तैयारी। इसकी बरात के साथ प्राय्ट ट्रक से विदा किया। गाड़ी तेट आई। डीक विजीद

प्रमोद रहा।

मीम देशे (झारान की पानी) आई।

प्रकार मोज्य इस व मोटर से सब पार्टी मिलकर सबे। नदी का देश्य गुन्दर देशने योग्य था ।

शारदादहन विष्टता, घरपायहन, वेषटतात, प्रह् लाद मेल से बस्बई गये । रात को भोजन के बाद गिरधारी, नर्मदा, सामित्री वेडिया के भजन वर्गरा हा । विनोद रहा ।

### 92-0-20

चि॰ नमंदा व गजानन्द हिम्मनस्मित्रा के माथ घुमने जाना।दोनो से विचार-विनिमय । नर्मदा को २२ वर्ष श्रावण में पुरे होवेंगे । गजानन्द का रीमदा का सम रहा है।

दीपहर को पत्र ठीक भेजे गये। चि० रामेश्वर नेवटिया का स्वास्थ्य खराम रहने के बारण उसे ४-६ रोज यही रहने की बहा।

टा॰ बनरा, विजाली, गाधी (मागपूरवाला), हा॰ महोदय आदि से बानचीत्र । रात है।। बजे तक गिरधारी, गावित्री केडिया, उमा, नमेदा, रमा, प्रभा,

बगाली मित्र का गायन, विनोद हआ। चर्खा।

आज वा दिन व रात एव प्रकार से विचार-चिंता में बीता।

#### 98-0-30

चि० नर्मदा व गजानन्द के माय घुमना । महिला-आश्रम जाना । किशोरी, भागीरथी बहन आदि में मिलना।

चि॰ साविदी व कमल मे बातें।

मावधान वेस—सुबह वरन्दीकर ने पटकर सुनाया। शाम को बडकस, करदीकर, कालराम, पुनमचन्द वगैरा के साथ देर तक विचार-विनिमय। भारतन व उनकी परनी सीतादेवी को भोजन के लिए बुलाया । भोजन के बाद गायन, विनोद, प्रमोद रात १० वजे तक चलता रहा। आज नागपुर में कांग्रेस की मिनिस्टी ने चार्ज लिया !

#### 94-19-319

भावधान केस में आरोपी की ओर से श्री गोविन्दराव पाण्डे ने जिरह की। उन्हें मनोहर पन्त व बोन्हें मदद बरते थे। अपनी ओर से मि० सालवे.

बडकम, करम्दीकर थे । गजानन्द्र, नम्द्र, सावित्री, नमैदा आदि से घोडी वातें । 95-0-30 ४ वजे प्रार्थना । थोडा घूमना । गजानन्द्र से बार्ते । ग्रान्ड ट्रंक से वह ग्या । श्री केणबदेवजी व आविदअली बम्बई से आये। उनसे कार्य-स्ववहार तथा

चि० श्रीकृष्ण वर्णरा के सम्बन्ध में सुबह व शाम बातचीत। बह मेस से वापम वस्वई गये। श्री क्रिजराज नेहरू के साथ भोजन, बातचीत । ठक्कर बापा भी आज बा ससे । बिहटा व पटना के बीच पजाब हावडा एक्सप्रेस की दुर्घटना की खबर

98-6-30

भूनी, दु ख व मन को झटका पहचा ।

शीराम की पढ़ाई, बम्बई जाने केबारे मे, जानकी देवी से मतभेद, <sup>हेरै</sup> ब्यवहार आदि । केशर से बाते । चित्रा केस ७। से ६॥ तक पढ़ा, सुना, विचार किया । नागपुर से दाण्डेकर आया, थोडी बातें। १२ वजे कोर्ट गर्य । मि० जयवन्त व उसके वकीलों ने कहा कि वे नेम ट्रासफर करना चाहते हैं। कोर्ट ने उन्हें समय दिया और कहा हुटे आर्टर ले आओ। वह नहीं लासके। बाद में कोर्ट ने कहा, केस चलाओ। उनके

इन्कार करने पर मेरा कास पूरा समझा गया व छुट्टी दी गयी। हुने गवाह के लिए १६ अगस्त तारीख मुकरंर हुई। पूनमचन्द से जमनालाल सन्स कम्पनी के बारे में व अन्य विचार विनिमय ।

गाव के मकान में गये। जानकी का स्वास्थ्य देखा। थोडी देर वैठना। बगले पर गगावाई व दुवे रिटायडं तहसीलदार आदि से बाते। आज मन दुखी य अशान्त रहा। केशर व जानकी के कारण। 20-19-319 आज देर से उठना हुआ। वत्सम जाजू आदि से बातें। विहार वातों से बातें। आश्रम गर्छ।

किगोरी व चौचमल आज प्राण्ड ट्रंक में गये । भागीरभीयहन में बातजीत । बच्छराज सन्म बज़मनाताल गत्ता के बारे में बिचार-चिनिमस य निश्चय । आर्जुजी, पूनमपन्द, कमलतयन य करदीकर के गाय कम्पनी करने का

निष्यम् हुझा य सीचे प्रुज्ञ क्षेत्रर देने का तय क्लिंगा— जम्मतावात ११। सार, वमानस्तर ११। सार व २४, हजार उनके मिद्या निमित्त, गाविधी २५, हजार, रामुरू ११। सार व २५,हजार उनके किसा, वियाहताया विवाह के बाद उनकी चन्त्री के निष्

२४ हजार, मदालमा ४० हजार, उमा ४० हजार।' जानकी यदि नेता चाहे तो उमके पाम ओ दूमरे शेअर है, उनकी जगह से गेजर देन। नामून एक हजार के शेसर देने बाबत विचारना है। धर्मार्थ इन्द के तिल एन्टेट अलग निकालना है। जाजूबी व पूनमबन्द के जिस्से सह चाम किया गया।

पत-स्यवहार में जिल्मावित्री व नमल में भी मदद ली।

मनान पर जानकी व कमला से बार्ने।आज जो निरुपय हुआ, वह समाराकर कहा। मही भोजन, मने नो खास नहीं था।

#### २९-७-१७ विनोता ने पत्र के जवाब में उन्हें पत्र लिया। गगावाई के बारे में ज्यादा

गहराई में जाने नी मेरी इच्छा व उत्थाह नहीं। उनका यज आमा कि मुद्री जाना ही होगा। मौनाना साजाद सम्बद्धी आये। उनने मद्दाग सम्बद्धी नातपृत्य पुरुषीत

यू, सम्मानामानी ने सम्मानाम्य साम प्राप्तित निक्र मण वरणती समाई विकास पूर मोत्य मान्य के सम्माना सर्वीक में सहार साम भी दिशात प्रश्ना मान्य किया स्थानि में महोब दो वा दिशात पूर्व में हुए मोत्य के स्थान स्थान किया स्थान के स्थान किया महोब हो से स्थान के स्थान के स्थान के स्थान स्थान मान्य के स्थान स्थान के स्थान स्थान स्थान के स्थान स

हुए मालूम हुए। यापू में किजोरलातमाई व पंडितजी के पतों पर दिवार योगा के सम्बन्ध के बारे में उन्होंने पत्र लियकर दिया। गुगूबाई की भी पद्म तिस्वकर दिया । वगले पर मौलाना मे ठीक-ठीक बातें । आधिर गगुवाई ने भावी व्यवस्था के बारे में स्वीकार किया। 22-6-36 दादा धर्माधिकारी से अच्यत धर्माधिकारी की मृत्यु के बारे में बातें। मीलाना आजाद से बातें । उन्हें स्टेशन छोड़ा । यह इसाहादाद गरें । नालवाडी-विनोवा से गगादेवी की हालत पर देर तक विवार-विनिध्य र्मरी योजना उन्होंने पसन्द की। विक योगा के बारे में बापू का पह भी उन्होने परान्द किया । दुकान-वच्छराज जमनासास के काम की सभा हुई। चि० कमन भी हाजिर था। श्री जानकी देवी, केसर, नर्मदा मे बातें। गगादेवी से बातें हुई। उत्तर खलासा परिचय । विण्वासराव मेघे, उसकी माता पार्वती वाई व वेंकटराव आये। उन्ह खाता मदिर मे डालने का विचार। पत्न-व्यवहार--साविती से पत्न लिखवाये। गगादेवी को बापू के पास सेगाव भेजा।

नेगांव -- मीलाना व मैं बैल गाड़ी ने गये। वर्षा गूव जोर की पड चुकी भी और पोड़ी आ भी रही थी। सस्ते में गाड़ी का चार निकल गणा पहुचन मे देर। यहां बापू से मौलाना की व मेरी बातचीत। बापू भी की

मिनिग्दी, एलाउन्म आदि भी बार्ते ।

चि० साविस्नी व कमल भी साथ थे। रास्ते मे वालकपन की बातें। पी० एस० पाठक का परिचय । दरवार, रायवहांदुरी, पार्टी वर्षरा क खलासा । अम्बासरी तालाब, तैलनखेड़ी ईक देखते हुए नागपुर पहुने। पूनमचन्द राका के घर भीजन । उन्होंने अपनी स्थिति कही !

मोटर से नागपुर जाता।

नागपुर, २३-७-३७

रादरादराय की भणवान बाज विश्वया लड़ को के मार्ट में मिलना हुआ। स्वरारी व पड़वार्ट मिले। कारिंग की जार देखी। बुद्धिनाम्ब्री पोहार में मिले। उनने मास धर्मीड,

वस्तारारी (कहा वह रहते हैं) व बामती के रास्ते की जगह हैसी। उमपर विचार-विनिम्म । बोमत, बहु हहते हैं उस बगद की जमीन-महित प्रवास हजार-करहाज। धमेरेट की जगह ११ एकट वा १० हजार। हाउसिस

वस्पनी को साम्रा कोचने का निज्यय हुआ। गिरधारी, डारकादास, पूनमजन्द गाम थे। अध्यक्तर मेमोरियल नभा का बाथ छगनलान के घर पर हुआ। गडस्य व

नियार प्रभार वर्ष ममा ना निय छगनतान के घर घर हुआ। महस्य व मेंन्द्रेडो ज्यादा जन्माह नहीं ने रहे हैं। श्री पडवर्धन में यानचीन। परिचाम नुछ नहीं आया। मोटर से बापम वर्धी।

वेलसर वे डाक बगते में भोजन किया। २४-७-३७

२४-७-३७ बालासाहब से नागपुर प्रान्तीय कावेस के सम्बन्ध में चर्बा। लक्ष्मीनारायण मदिर की सभा।

णकरराव वैकार व रामनाधम् मिनिस्टर मे बातें । सम्बद्द जाने की तैयारी । एक्सप्रेस से रवाना ।

यारी । एक्सप्रस से रवाना। २६-७-३७

सुत्रनाबाई भ्इयासे २ घटेबार्ने — मदन रुद्ध्या के बारे में, राधाकृष्ण की सगाई व अन्य ।

ना सनाई व अन्य। सरदार बल्लम भाई के यहां भोजन व बातें। सर चुन्नीलाल आ गये थे।

रिजिन्द्रार की कोर्ट में रहया वालेज व बार्डन रोट बगले के दो टायटल रिजिस्टर किये।

ऑफिस मे लाला मुकन्दलाल (क्षाहीर वाले) आदि मे बातें । अम्बोलाल मॉलिमिटर (मणीलाल खेर) मे बाते ।

अन्बासान मोनियटर (मणीलाल क्षेत्र) में बातें। बच्छाज सन्म या जमनासाल सन्म के बारे में खूलासा बातें। चि० कम्मनत्त्रमन, केशवदेवजी, पूनमचन्द्र साथ थे। नामिक धर्मशाला के बारे में भी स्वर्ताः

बिडला आफ्सि मे रामेश्वरदासजी से बातें।



दिनिमय ।

विरुपाल्या, श्रीतियास, द्रिजमोजन मिलने आये । काणीनाय, इरद्रमोहन भी मिले ।

रामिक्टांत थीया, धन्तू दानी मिते। वेजवदेवजी से रामरिट्यान ने पट्ट हुंजार नेता है, उस बारे में बार्गे। उसने सोमवार सक्त वेजयदेवजी वा सनोप वसने को कारा।

मिष्या व गनी से मिलते हुए वलप्रचा सेत्र से सेपण्ड वतास से सैं डॉ० जीवराज वे साम ज्वाता।

## इलाहाबाद, ३०-७-३७

हां भीत्यज्ञ व मान्टर सांहे, मूता व प्यतीयाने आर्किटेव्ट भूता साथ में । व न्यानी मेमीरियन के नवले-मन्टीमेट तथा अन्य पची, विवाद-बिनिमय हैर तथा होना दशा हटानमी में टाल पट्यानत को भीवायज्ञ ने तार भेजा। जवनपुर में वटनी तथ आविष्ठभनी से यह बनाय में सात्यशित—प्यागकर राजिया के बारे में ।

कटनी ने मनना तथ भी साधवराव अणे (यवतमाल वालो) से बातचीत । इनाहाबाद — जवाहरूलालजी स्टेशन पर आये । उनके माथ आनन्द भवन । इस, फन निया, कमला मेमोरियल वर्गरा के बारे में बातचीत ।

## इलाहाबाद, ३१-७-३७

वि॰ डा॰ चहकाला फानपुर से आई। उससे थोड़ी बाते। बी॰ जीवराज, मुता, जबाइएनाल आदि के साथ कमता मेमोरियल के बारे में देर तक पिवार-विनिमम (प्लान आदि के बारे में) होता रहा। आविद्यली, जीट्री, मानप्रमान शादि मिजने आये। शोपहर को सीन बड़े हार्जीसंग कपनी की ऑफिन की जो इमारत अवाहर स्वायर में बन रही है, उसे तथा कामस्य मोनारटी की अनह बगैरा देखी।

रामनरेश ब्रिपाठी के यहा शाम वा भोजन, फल वगैरा । उनसे एक घटे से ज्यादा वार्ते—उनके 'हिन्दी महिर' के थारे में । साहित्य भवन—के वारे में बृजराजजी से व मार्तण्ड में थाने , परस्थिति

समझी, कपिलदेव मातवीय में मामूली वार्ते । डा॰ चन्द्रकान्त से डा॰ जीवराज से, उसके वारे मे वार्ने, खुर्शेंद से भी ।

हार्रायम बच्चमी, कमना सेमोरियन का काम करे वा मही दमार दिव filma i 9.6.30 प्रार्थना । जवाहरमात्रजी में बार्ने-शा महमूद के टेमीफीन के बारे नमा निनिस्दी भी भस्य नार्यन्यदनि ने बारे में। हाण्डाबन्दन महत्त्रमह मनी पार्र, जवाहर स्वताबर में राजेन्द्रवाबू के ही में हुआ। बादी भण्डार देखा। मामा मेमोरिया हुन्द भी मीटिंग मुबह य रात को देर तक हुई। हिंद प्रभाग मगटी मा माग १२ गे १ सत हुआ । माहित्य सम्मेलन भी नार्व मारिणी १ में २। सकः। हिन्दी माहित्य सम्मेलन भी स्थाई गमिन २। में ३॥ तक । नाम ठीक हीत री हुआ। श्री पर अयोध्या निह जी उपाध्याय व रामदासजी गीड की मगसाप्रमाद पुरस्कार, बारह मी रचवा दिया गया। जाहिर सभा में गये। ६॥ से ८॥ तक यहा बैठना पड़ा। प्रयाग, बनारस, २-८-३७ प्रार्थना, थोडा घुमना । डा॰ चन्द्रबान्ता बानपुर गई । गत्ययती, शिवमूर्तिमह, इनका जमाई तथा लीलायती रुइया बगरा मिलने आवे। हा॰ जीवराज व भूता वस्वई गये। जवाहरलाल, राजेन्द्रवायू व कृपतानी से विचार-विनिधय। वर्किंग कमेठी ता० १७-१ को वर्धा में रखना निश्चय हुआ।

म्युनिमिपल बोर्ड का म्युजियम श्री ब्यास ने दिलाया। ठीक था। जवाहरलालजी की सब चीजें यहा पर रखी हैं। दीनानाय तिवारी, मुरेन्द्रनारायण, मजुमदार आदि से मिलकर इलाहाबाद सिटी से १२-४० पर रामनरेशजी के साथ धनारस खाना। पांच बजे के करीव पहुचे। रास्ते मे आविद अली साथ। वनारस में हिन्दुस्तान हाउसिंग के वोई की सभा। राजा ज्वाला प्रसाद व श्रीप्रकाशजी आये। देर तक भावी काम के बारे में विचार-विनिमय। पूरु मालवीयजी व गुप्तजी से देर तक वाते।

## बनारस, ३-८-३७

रामकृष्ण डालभिया को गया टेलीफोन किया। मिलने ---मुचिता कृपलानी, मरोजनी रोहतगी, चि०कृष्णा, चन्द्रकला,

कियोरी उसकी बहिन, महादेवलाल श्राफ, श्रीनाथ सिहजी, चौधमल, गोपाल बजाज आदि आये । बातचीन ।

१२-५६ की गाडी से दिल्ली के लिए रवाना । रास्ते मे बाबू भगवानदासजी से मिले । जौहरी, आविदअली, बनारगी आदि बनारम से मुगलसराय तक माय आये । साही लेट की ।

प्रयाग मे जवाहरलालजी मिले । उन्होंने बापू के नाम पत्न व सन्देश दिया । ष्ट्रपलानी दिल्ली तक साथ आये। खाना-पीना तथा राजनैतिक व अन्य गातें।

कानपुर--हा० जवाहरलालजी, महेन्द्र, सिद्धगोपाल वर्गरा मिले । दिस्ती, ४-८-३७

दिल्ली पहुचे। हरिजन कालोनी गये। बापू से बातें। बापू ११॥ से १ तक वायसराय से मिले।

थी रपुवीरमिंह जी(दिल्ली कश्मीरी गेट) के घर भोजन, बातचीत। उनके पिता से टीक परिचय ।

५-३५ की पान्ड ट्रक से बापुणी के साथ थर्ड में वर्धी रवाना।

स्टेगन पर गाडोदियाजी व श्रीराम अप्रवाल वर्षरा आवे थे । उन्हें हुपलानी नै 'ये रास्कल्स क्यों आये' यह बहा, सो सुनकर युरा लगा, दु ग्र हुआ। कापूने वायसराय में जो बातें हुई व उनपर उसका जो असर हुआ, वह

बताया । सरदार नरीमान प्रवर्ण पर ठीक चर्चा। मैंन दूसरा पक्ष लेवर जो वहना षा, सो बहा। (रेल मे), ४-६-३७

बापूजी से सुबह व शाम को बातचीन । विषय थ --मदालमा, उमा सगाई, डा॰ बतरा व उनकी पन्ती शेगाव में हो छाडे घर,

विनोबा सीबार या संगांव, हरिहर शर्मा, पारनेश्वर, शाबिजी व विदरी वस्य प्रयोग, वार्यवर्ताओं का अभाव, आधम के निममी का परिणाम, हा अधिक कष्यती, कमला मेमोरियत का काम करे या नहीं इगहर दिवार विनिम्मत :

प्रभाग । अवाहरणात्रश्री में बार्ने—शां महमूद के टेमीहोन के बार्रे में तथा विभिन्त्री की बार्ग कार्य-स्वति के बार्र में । वण्डावरन महत्त्रमध्या की स्वति होते हैं कि स्वति हैं हैं वि

शास्त्रावारम् महम्मद्र भागी गार्च, जवाहर स्वशंक्य में राज्यविष्ठ १००० में हुमा। खारी भण्टार देखा। न माम मेगोरियम द्वार की मीटिय मुबह व सात की देर तक हुई। हिरी

न माना मेमोरियम द्वाट की मीटिंग मुक्ट च रात को देर तक हैंद । वर्ष मचार कमेटी ना बाम देश में हे तक हुआ। गाहित्य मम्मेतन की वार्य कारियों है में देशका। हिस्सी गाहित्य मम्मेलन की स्मार्ट गमिति २१ में ३॥ तक। काम ठीक ठीर स्मार्ट गमित्रय मम्मेलन की स्मार्ट गमिति २१ में ३॥ तक। काम ठीक ठीर

ात्या भारित्य सम्मानत वो स्वाह जीमात राग ना वर्ग व्यावसनी बोड की से हुआ। स्वी प० अयोध्या सिंह जी उपाध्याय य रामदासनी बोड की समसाप्रताद पुरस्कार, बारह भी क्या दिया गया। जाहिर समा संस्थित हो। से हुए तक बहा नेटना पड़ा।

जाहिर सभा में गये। ६॥ से ८॥ सक वहा बैठना पडा। प्रथाम, बनारस, २-८-३७ प्रार्थना, थोडा युमना। डा० चन्द्रकान्ता कानपुर गई।

सत्ययारी, नियमुर्तिमंत, इनका जमाई तथा सीलायती रुह्या वर्षरा मिलने आये । दां जीवराज व भूता बस्वई गये । जयाहरलाल, राजेन्द्रबाजू व कुपलामी से विचार-विनिध्य । वर्षिण केसेटी

ता० १७-१ को वर्धाम रखना निश्चय हुआ। म्युनिसिपल बोर्डका म्यूनियम श्री ब्यास ने दिलाया। ठीक या। जबाहरतालजी की सब चीजें यहापर रखी हैं।

दीनामण तिवारी, मुरेन्द्रनारायण, मुजुमदार आदि से मिलकर इताहागरि ग्रेटी से १२-४० पर रामनरेशची के साथ बनारस रबाना। पाव वजे के रुपिय पट्टी । राहते में आदिव करती माथ। गारस में हिन्दुस्तान हाउसिंग के बोर्ड की समा। राजा ज्वाना प्रसाद व

नारस में हिन्दुस्तान हार्जीसग के बोर्ड की समा । राजा ज्वाला प्रसार्द प्रिकाशजी आये । देर तक भाशी काम के बारे में विचार-विनिमय । ० मालवीयजी व गुफ्तजी से देर तक वातें । ERITO, \$-2-216

रामहाण राजमिया की राया है जीवीन विकार

मिनने--पृथिम करपारी, मराज्ञी जीनमती, जिल्लामा, चन्द्रजार निर्मारी इसकी बहित, महादेवपहर आव, धीराय लिएकी, सीएमज,

गोपात्र बजाज कार्दि कार्य । सार्वार ।

रैरे-४म की गाडी से दिल्ली के लिए क्वाला। कार्य में बाद मगवानदासकी में मिन । कौट्री, आबिदल नी, बनारमी खादि बनारम सं मुगनमस्य नक माय आये । मारी तिर ची ।

प्रयास में जवाहरातानकी मिले। उन्होंने बापू वे नाम पत्र व गायेश दिया। हुपलानी दिल्ली तर साथ आये। स्ताना-पीता सथा नाजनीतव व अन्य बाने ।

बानपुर--हा० जवाहरवालकी, महेन्द्र, सिक्स्तोपाल बसैंग मिति ।

शिल्लो, ४-E-३७

किली पहुले। हरिअन का नोनी गये। बापू में बालें। बापू ११।। मे १ तक वायमराय से फिले। श्री रषुवीर्रामह जी(दिल्ली फ्ल्मीरी मेट) के घर भोजन, बातचीत। उनके पिता से ठीक परिचय ।

४-३५ की प्रान्ड दुक से आपूजी के साथ गई में वर्षा रथाना। स्टेशन पर गाडोदियाजी व श्रीराम अग्रवाल वर्गरा आये थे। उन्हें कृपलानी

ने 'ये रास्कल्म क्या आये' यह कहा, सो सुनकर बुरा लगा, दु ख हुआ । बापू ने वायसराय मे जो बातें हुई व उनपर उसका जो असर हुआ, वह

बनाया ।

सरदार नरीमान प्रकरण पर ठीक चर्चा । मैंने दूसरा पक्ष लेकर जो कहना था, सो कहा ।

(रेल मे), ४-६-३७ बापूजी से मुबह व शाम को बातचीत। विषय थे-

मदालमा, उमा सगाई, बार बतरा व उनकी पत्नी सेगाव में दो छोटे घर. विनोधा सीकर या सगाव, हरिहर शर्मा, पारतरकर, सावित्री व विदेशी वस्त्रप्रयोग, कार्यकर्ताओं का अभाव, आधम के निषमी का परिणाम, प्रार्थना । जपाहरमामजी मे बातें - डा॰ महमूद के टेमीफीन के बारे में तमा मितिन्द्री की भन्म कार्य-पद्धति के बारे में।

हाण्डावन्दन महस्मद अली पार्क, जवाहर स्वायर में राजेन्द्रवायू के हाय गे हुमा। यात्री भण्टार देया।

न मात्रा भेगोरियम दुन्द भी गीटिन गुवह य रात नो देर तक हुई। हिन्दी प्रमार कमेटी का काम १२ से १ सके हुआ। साहित्य सम्मेलन की कार्य-माण्डि १ से २। सका

हिन्दी गाहित्य गरमेलन की स्थाई गमिति २। से ३॥ तरु । काम ठीक तौर से हुआ। श्री पर अयोध्या सिह जी उपाध्याय य रामदासजी गीड को मगलाप्रसाद पुरस्कार, बारह भी रपया दिया गया।

जाहिर मभा में गये। ६॥ में ६॥ तक यहा बैठना पडा। प्रयाग, यनारस, २-८-३७

प्रार्थना, थोडा प्रमना । डा० चन्द्रकान्ता कानपुर गई । मस्यवती, शिवमूर्तिमह, इनका जमाई तथा लीलावती रहवा वर्षरा मिलने

आमे। हा० जीवराज य भूता बम्बई गये। जवाहरलाल, राजेन्द्रबायू व कृपलानी से विचार-विनिमय। वर्किंग कमेटी

ता० १७-१ को वर्धा में रखना निरचय हुआ। भ्युनिसिपल योर्ड का म्यूजियम श्री व्यास ने दिलाया। ठीक या। जवाहरलालजी की सब चीजें यहा पर रखी हैं।

दीनानाथ तिवारी, गुरेन्द्रनारायण, मजुमदार आदि से मिलकर इलाहाबाद सिटी से १२-४० पर रामनरेशजी के साथ बनारस रवाना। पांच बजे के करीव पहुंचे। रास्ते म आविद अली माथ।

थनारस में हिन्दुस्तान हाउसिंग के बोर्ड की सभा । राजा ज्वाला प्रसाद व

श्रीप्रकाशजी आये। देर तक भावी काम के बारे में विचार-वितिमय। पु॰ मालवीयजी व गुप्तजी से देर तक बातें।

गमहरण दार्जमदा को गया देवीकोन किया। सिन्ये —स्थिता कृदत्राती, सरोज्यी रोज्यपी, चि०कृषा, मन्द्रवास, शियोगे उपकी बहिन, महादेवत्यन आप, श्रीनाय गिर्टको, चौधमार,

गोरात बजाज साहि साथै । बातवीत । १२-४० की गाठी से दिल्ली के लिए रवाना । रास्ते से बाबू भगवानदासजी

में मिते। औहरी, आधिदेशकी, बनारमी आदि बनारम से मुस्तुसराय सक साय बावे । गाडी लेट थी ।

प्रयाग में जवाहर तालजी मिले । उन्होंने बापू के नाम पत्र व सन्देश दिया । ष्ट्रपलानी दिल्ली तक गांच आये। धाना-पीना तथा राजनैतिक व अग्य वाते ।

बानपूर—हा० जवाहरुनालजी, महेन्द्र, गिद्धगोपाल वर्षेग मिले ।

दिल्लो. ४-८-३७ दिन्ती पहुने । हरिजन बालोनी गये । बापू में बातें । बापू ११॥ से १ तक

वायसराय से मिले। थी रपुर्वारमिह जी(दिल्ली करमीरी गेट) के घर भोजन शतचीत। उनके पिता से हीक परिचय ।

५-३५ की प्रान्ड टुक से बापुत्री के साथ धर्ड में वर्धारवाना। स्टेशन पर गाडोदियाजी व श्रीराम अग्रवाल वर्गेरा आये थे। उन्हें कृपलानी ने 'ये रास्कल्स क्यो आये' यह कहा, सो मृतकर यूरा सगा, दू ख हुआ ।

वापू ने वायसराय में जो बातें हुई व उनपर उसका जो असर हुआ, वह वताम । सरदार नरीमान प्रकरण पर ठीक चर्चा । मैंने दूसरा पक्ष लेकर जो कहना था, मो कहा। (रेल मे), ४-८-३७

बापुजी से मुबह व शाम को बातचीत । विषय थे---मदालमा, उमा सगाई, डा॰ बतरा व उनकी पत्नी सेगाव में दो छोटे घर,

विनोधा सीकर या रेगाय, हरिहर शर्मा, पारनेरकर, साथित्री व विदेशी बस्त प्रयोग, कार्यकर्ताओं का अभाव, आश्रम के नियमी का परिणाम, हरानिय क प्रती, कमला मेमोरियत का काम करे या गरी इमपर विचार विनिध्य । १-८-३७

धार्थना । ज्यानस्थापत्री से बार्ने—हा॰ मन्यूद के टेमीकोन के बारे में सभा मिनिस्ट्री की अग्य कार्यन्यद्वति ने बारे में । शरहाबस्त्र मनस्थाद अभी सारं, जबाहर स्वशायर में राजेन्द्रबाहू के हाय

हारदावः न तहमाद स्थी वारं, जबहिद स्थायदं स्थायदं स्थायदं स्थायदं स्थायदं स्थायदं स्थायदं स्थायदं स्थायदं स्थाय स्थायदं स्थायदेश स्थायदं स्थाय

हिन्दी माहित्य गरमेणन की स्वार्ट गमिति २। में ३॥ तक । बाग ठीक तीर में हुआ। श्री पर अयोध्या मिह्न जी उपाध्याय व रामहातत्री मोड की मगमाप्रमाद पुरस्वार, बारह भी रुपया दिया गमा। जाहित गमा में गये। ६॥ में चा। तक बहा बटना पड़ा। प्रयाग, बनाराग, २-द-२७ प्रापना, बोहा पूमना। हार चन्द्रशाती बनायुर गई। गरवयती, जिबसूनिगिह, इनका जमाई तथा मीलावती रहवा वगरा मिनने

आपे। डा० त्रीवराज व भूना वस्वई मये। जवाहरामान, राजेन्द्रबाबु व कुपतानी से विचार-विनिम्स । बॉक्स कमेटी ता० १७-१ को बर्धा में रखना निज्य हुआ। म्युनियिपन बोर्ड का म्यूजियम श्री व्यास ने दिलाया। ठीक था। जवाहरतासजी की सब थोजें यहां पर रखी हैं।

ताथ र ०० र का वधा म रचना वन्त्रच हुना।
पूर्विधियन श्री के मा मुख्यिम श्री क्या ने दिलाया। ठीक था।
जवाहरलातजी की सब भीजें यहां पर रधी हैं।
दीनानाथ तिवारी, मुरेन्द्रभारायण, मजुम्बरार आदि से मिलकर इसाहावद सीनानाथ तिवारी, मुरेन्द्रभारायण, मजुम्बरार आदि से मिलकर इसाहावद सिटों से १२-४० वर रामनरेशजों के नाथ बनारस खाना। यांच बजे के करीय पहुंचे। रास्ते म आदिद अली साथ। वनारस में हिन्दुस्तान हाजसिय के बोर्ड की सभा। राजा ज्वासा प्रसाद ब

श्रीप्रकाणजी आये। देर तक भावी काम के बारे में विचार-विनिमय। पूरु मालवीयजी व गुप्तजी से देर तक बातें।

### इनारम, १-६-३७

रामकृत्य हात्रमित्रा को गता है योगीन किया ।

मित्रे —ग्रीवता कृषतानी, मरोजनी रोजनी, विश्वासा, वदावासा, शिक्षोरी उनकी बहिन, महादेवजाल भाफ, श्रीनाय मिहकी, चौधमल, गोपाल बजाज आहि खाउँ । बानचीन ।

१२-१८ भी गाडी में डिल्सी के लिए रवाना । राग्ने में बाबू भगवानदासकी

में मिले। जौहरी, बाबिदवानी, बनारमी आदि बनारम से मुगतमगाप तक साय आये। शाही लेट ही।

प्रयाग में जवाहरकालजी मिले । उन्होंने बाप के नाम पत्र व मन्देश दिया । ष्ट्रपलानी दिल्ली तत्र साथ आये। ग्रामा-पीना तथा राजनैनिक व अन्य बातें।

शानपुर-इ। जवाहरलालजी, महेन्द्र, निद्धगोपाल वर्गेश मिले । दिल्ली, ४-६-३७

दिल्ली पहुचे। हरिजन बालोनी गये। यापू से वार्ते। बायू ११॥ से १ तक वायसराय से भिले। भी रपुर्वीरमिह जी(दिल्ली कम्मीरी गेट) के घर भोजन, बातचीत। उनके

पिता से ठीक परिचय । ५-३५ की प्रान्ड ट्रक से बाए जी के साथ थर्ड में वर्घारवाना ।

स्टेशन पर गाडोदियाओं व भीराम अप्रवाल वर्षश आये थे। उन्हें कृपलानी ने 'ये रास्कल्स क्यों आये' यह कहा, सो सुनकर बुरा सगा, दू छ हुआ ।

बापू ने वायसराय से जो बातें हुई व उनपर उसका जी असर हुआ, वह वताया । सरदार नरीमान प्रकरण पर ठीक चर्चा । मैंने दूसरा पक्ष लेकर जो कहना

था, सो कहा।

(रेल म), ५-८-३७ बापूजी से सुबह व शाम को बातचीत । विषय थे---मदालसा, उमा सगाई, बार बतरा व उनकी पत्नी सेगाव मे दो छोटे धर, विनोबा सीकर या सेगाव, हरिहर शर्मा, पारनेरकर, साबिन्नी व विदेशी वस्त्र प्रयोग, कार्यकर्ताओं का अभाव, आश्रम के नियमों का परिणाम, नागपुर-यृद्धिनन्दत्री पोर्चार, गिरधारी कृतसानी, द्वारकादास मध्या आ आये। जमीन मकानों आदि को बातें। वर्षा गहुने। वर्षा थी। बगले पर बानू थोडी देर ठहरे। बाद मे सेगांव गरे नि० नर्मदा का पत्न पद्मा, विचार य दुःग्र हुआ। पत्न बम्बई जानकी देः या कमल के पास भेजने का जिलार।

मनुष्य की कमजोरी, बापू का भावी प्रोग्राम, आदि-आदि।

वर्षा, ६-८-३७ प्रार्थना । आश्रम गये । हरिभाऊजी के स्वमुर (भगीरथी वहन के विता)

प्राप्ता। आदम गया हारमाळ्या क स्वपुर (मगारपा परा नगाण) मिलना, परिचया साथ मे भोजन। चि० वासन्ती के स्वास्थ्य का प्रश्न, उससे बातचीत। मानसिक हार्व सम्प्रती।

समझो । पत्रद्भवहार । चर्खा ।

पत्ररूव्यवहार । चर्छा । ज्योत्सना व उसकी मित्र आई—भोजन, वाते । जानकी से व बाद से जिस्सीसाल से शर्ते ।

ज्यासना व उसका । मन आइ—माजन, वात । जाजूजी से व बाद मे चिरजीसाल से थातें । ७-६-३७

पू० विनोबा में विचार-विनिमय देर तक । ठीक विचार । राजकुमारी अमृतकौर भी बम्बई से आई और सेगाव गई । सेनापति वापट मिसे ।

स्पापात वापटामक। बाबा सा० देशमुख व दादा से नागपुर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के बारे में बार्ते। बापूजी का व विनोवा का पत्न पारने रकर-रामेश्वरदास के बारे में देखा! बाद मे बापू के नाम का पत्न सिखकर सेगाव भेजने को दिया।

जानकी देवी को बगले पर रहने को समझाया । फिकर रही । द-द-१७ श्री एन्द्रूज बस्वई से आये, सेगॉब ग्ये-आये ।

अभ्यंकर मेमोरियल की ममा वर्धा में हुई। देर तक चर्चा, विचार-विनिय<sup>त</sup> वगैरा होता रहा। डॉ॰ सोनक च ट्रस्ट डीड पर हो अधिक समय गया। नागपुर भ्रान्तीय सभा के बारे में कुछ सदस्यों ने अपने विचार कहे। भूमना, नालवाडी तक। जानकी माथ में । विनोधा के साथ बातें । डा॰ खरे आज गरे था मके। सार्थेकर, अञ्चलकर अवारी से देर तक बातबीत। काकासाहब व राधा-इप्प से बातें।

9-5-30

हराजनेतिक कैदियों के बारे में विरोध-गभा, टाउन हाल में, मेरे सभापतित्व में हुई। श्री एस्ट्रज मुख्य बनना थे। सेनापति बापट भी हाजिर थे।

चि॰ मानिकी का आज जन्म-दिन मा। ये सोग पवनार हो आये। दालबाटी पूर्वा वे रसोर्ट घर पर बनी मी। श्रीमनारायण ने अपनी कविता 'रोटी की रान' रात को थोडी देंग् पट-कर नुनार्ट।

९०-८-३७ महिला आश्रम जाकर् बासन्ती को देखा। उसे प्रयाग का पन्न दिखाया, सम-

चतुर्भजभाई जसानी आदि से बाते।

सामा । च्यर बम होने पर नागपुर जाने का निक्या । आगायहन व भागीरपीयहन से बार्ने—चारान्त्री के बारे में । भीहप्प प्रेम को बढ़ाने के बारे में वाबासाहब, जाजूजी, पूनमकट, कामुप्तम, आदि के माथ विवार-विशिष्त्रय ।

कानुस्ता, आदि के माथ विचार-विनिमय। पद्मावती (वर्नाटक) मिलने बाई। मावी प्रोग्राम में बारे म विचार-विनिमय। श्री रविज्ञकर मुक्त मिनिस्टर, शिक्षा विभाग, धापुत्री गे मिलन

था रिवायतर मुख्य मिनिस्टर, शिक्षा विभाग, बायुओं में मिनन बागभीन, विचार-विनिध्य, विजीद। द्राच प्रदेश परवर्दन सामपुर से साम सिक्स आये। द्राच परे वा वरता हुआ कि मैंने जो यह लिया है, उसे मैं वायम ने सू। उत्तरीने अपना हुख व

मेमा आदि वी बातें वी, और वहां कि मुसे प्राप्त वी जिम्मेदानी में सेती चारिए, आदि । बहुत देर सब विचार व खुलाता मैंते अपना दुश्य किर में बहुत। माना मान देवसुन (विद्युत वानों ने यह स्ववस्या सुसार्द मी। बाद मिलकर भोजन, विनोद वार्ते।

साली भी वर्षगांठ घर पर। सुबह उसे व कुछ और लोगों को भोज करने बुलाया ।

थी आयंनायकम्, श्रीमन, आशावहन से नवभारत विद्यालय के बारे हे

देर तक विचार-विनिमय होता रहा।

तैयार हुआ !

हा० सोनक ने अपना त्यागपत्र वापस लिया । सब लोगो के साथ भोजन ।

नागपुर प्रान्तीय कमेटी के बारे में श्री दाण्डेकर, अबुलकर, पूनमचन्द,

छगनलाल से विचार-विनिषय ।

हालत जानी !

क्षध्यंकर मेमोरियल की भी मीटिंग शाम को हुई। ट्रस्ट डीड पास हुआ।

आवकारी व रेवेन्यू) आये । वातें ।

भरदार से भोजन के समय बातें।

श्वामिनेशन चला, पाण्डे ने कास किया। . इ.बाभाई व पसाभाई के साथ घुमते हुए बातें।

इत गये । जवाहरलाल वगैरा आदि आये ।

वैरिस्टर गोविन्दराव देशमुख आये। अभ्यकर मेमोरियल का टस्ट डीड

92-5-30 पतमचन्द राका से घर-गृहस्थी की बातें।

93-5-36

98-4-30

99-4-30

गौरीलालजी को क्षय का दूसरा स्टेज हो गया, यह सुना। वहां गये, सब

काकासाहब, सत्यनारायण, श्रीमन से हिन्दी-प्रचार के सम्बन्ध में बातचीत।

श्री दर्गाशकर मेहता (मिनिस्टर फायनन्स), श्री गोले (मिनिस्टर

शाम को 'सावधान-केस' के कागजात देखे, विचार-विनिधय। सरदार बल्लभभाई, बी०एफ० भरुचा मेल से आये । सेगाव गरे ।

आवधान'-केस के कागजात सुबह पड़े । १२ से ४॥ तक सावधान का नाम

हा कमेटी ६ से ११॥ व शाम को १॥ से ६॥ तक हुई। बापू भी हाजिए

थे । अण्डमान दिन । गाधी चौक मे सभा । जवाहरलाल नेहर, पटवर्धन,

जयप्रकाश, चौयधराम बोले। 94-4-30

थीं खरे व गुतजारीलाल के माथ पैदल बातचीन करते हुए सेगाव के रास्ते जाना व वापम । पूर बापू मे व खरे मे बातचीत । विकासमेटी सुबह ६ से ११। व शाम को २-६।। तक हुई।

थीरू प्णवाबू व खरे वगैरा आज गये। 98-8-30

विकित कमेटी सुबह = से ११। व दोपहर को २ से ७ तक हुई। भूलाभाई, दान, बगैरा आज गुबह गये।

गाम को जवाहरलाल, मौलाना आजाद वगैरा के साथ पवनार घूमने गये । स्थान स सकान प्रमन्द आया । माति प्रमाद जैन से बनारम बैक, सीमेन्ट फैक्टरी, सी० पी० बण्छराज

कम्पनी के शेयर, प्रमात की सगाई वर्गरा के बारे में विचार-विनिमय। गले के भाव व इण्डस्ट्रीकी चर्चा।

919-23-319

बापू ।। बजे वाये। हा० भीयपराम से वातें खान साहव सथा सिन्ध योजनाके बारे में। विकित कमेटी का काम सुबह 🖛 से ११॥ तक व २ से ६।। तक हुआ । बापू पाच बजे तक हाजिर रहे । भाति प्रसाद जैन से बातें । यह आज गया ।

नागपुर मे आज राबि के १ बने फुन्दनलाल गाधी की मृत्यु २३ वर्षकी उमर में हुई। उसवी मृत्यु के समाचार मुनकर दुख हुआ। गौरी, मूलचन्दजी बागडी की सडकी में उमना विवाह हुआ था। इस सडके से

बहुन ज्यादा आणा की गयी थी। 95-6-20

प्रार्थना । बापू आये । चवडे महाराज से बार्ने । बापू से देव की सरदार-नरीमान प्रकरण के बारे मे मेरे सामने वातें। महाराष्ट्रजीकरतीकरबाज योजना ।

यापूने गरदार से व मुक्तमें नरीमानन्त्रकरण के बारे में बात की। मरदार को बहुत सीट पहुंसी, बुध्य हुआ। रात को दोन्अग्राई घटे उनके पाम रहे। देन के माथ बातनीत ।

जयाहरमालजी वर्तरा आज बम्बई गये । राजाजी महास गये ।

# 79-2-30

गगाधरराव देशपाण्डे व स्वामी आनद का आया पत्र व उन्हें लिखा हुआ जयाव दोनो सरदार यल्लमभाई की दिये—बापूजी को देने के लिए। यान अब्दुल गपपार यान, हा० चीयमराम ग्राण्ड ट्रंक में करांची गये। मामल पदालमा को लाने मैनपुरी गया। साबिली आज ठीक मालूम हुई, युगार नहीं आया।

सेगाव-वापू से बाते । सरदार बम्बई गर्ब । वर्षा आदि जीरों की आई ! साविती के पास शकरलाल वैकर के माय भीजन, बातें, ब्रिज ।

२०-६-३७

गकरनाल बैकर आज लक्षक गये। वच्छराज जमनालाल की मीटिंग हुई।

धेती-सम्पनी के बोर्ड की व साधारण गमाएं हुई ! पत्र-ध्यवहार । मधुरादामजी मोहना से बातें । नवभारत विद्यालय व मण्डल की कार्यकारिणी सभा, विजलातनी व मयुरादामजी मोहता से उस सम्बन्ध में बातचीत।

## २१-⊏-३७

महिला आश्रम की सभा दा। से १०।। तक हुई। डा० गिल्डर व गुनजारीलाल नन्दा बम्बई मे आये। वापू का स्तड प्रेगर ज्यादा---२०० के करीब बताया । चिन्ता, विचार-विनिमय । डा० पिस्डर ने एक छोटा सा स्टेटमेन्ट दिया । वह बन्नई गये । महिला आश्रम में भोजन, भागीरथीवहन के घर, वहा राखी बधवाई। आशावहन, मीरावहन, गुलावबाई ने भी राखी बांधी। सुबता बहन र भाग्यवती व केशर की राखी भी बाधी।

वर्धा-नागपुर-वर्धा, २२-८-३७ आश्रम की वहनें व घर के लोग पवनार गये। वहीं दाल-बाटी, चुरना का भोजन, खेन वर्तरा। गिरपारी व जानको देवी के साथ नागपुर। इत्रोतिकर अस्पकर से बात-चीत ।

वर्षा आये। वर्ष हो रही थी। गुनाव, राधाकृष्ण, जानकी से बातसीत! जन्दी मोद्या ।

23-5-30 नि॰ राघाहरण रुइया बस्बई मे आया ।

गाम को पान्ड ट्रक ने रमुत्रीर सिहजी दिल्ली वाले सपरिवार आये। उनकी व्यवस्था ।

28-4-30

मौनाना आजाद बम्बई से आये। निर्मंता गांधी भी आयो। भकरलान वैकर लखनक से आये और प्रान्ड ट्रक से मदास गये। वि॰ राधाकृष्ण रुडमा व रीता से करीर दो पटे वातचीत, जान-पहिचान,

रीता मुजील व प्रेमल लडकी मालम हुई। नवभारत विद्यालय मे श्रीमन व मदालमा के विवाह-निमित्त सम्मेलन, भोत्र। वहा सब गये। मौलाना ठीक बोले।

चि॰ पन्नाकतकता से बस्वई गई। यहाउतर नहीं सकी। विचार व दु व हुआ।

रधुवोर मिहजी(दिन्तीवाले) उनकी मौगी गुशीला देवी व उनकी स्त्री प्रेम में बातें। खानवन्द व पूनमचन्द से चान्दा फ़ैक्टरी के बारे मे बातचीत।

₹₹-6-₹७ मौराना आजाद बलकत्ता गये।

वासन्ती के मिस्र मुबोध कुमार राय भी आज इन्ताहाबाद गये। जरण भी गया । दोमोदर को ज्वर बम हुआ। पत्र-स्ववहार देखा।

थी रपुर्वार सिट्जी, प्रेमदेवी व गुणीलादेवी से बातें। मागपुर में गरदार भगवन्नसिंह, शोभागिह श्रीरधुवीर गिहत्री से मिलते आये। उनकी पत्नी व साली साथ में थी।

षि० मदालना व गोवर्धन ने बल्ल-स्ववहार का काम लिया। सि० रीला व राधाकुळा के साथ मुगे। बातजीत।

थाज मारपादी शिक्षा मण्डल वा गन्दाय मेम्बर बनाना हुई किया। जानकी देवी में पांच सी रुपये मगवाये।

75-5-30

पत-स्ववहार, पिरंजीसाल बहजाते, पूनमण्ट रांका से बातें। वि० राजी मूटण रह्या के बारे में मुद्रता बहुन को मृतासेवार पत्र। पि॰ रीता व राधाष्ट्रप्त के साथ पवनार गये। ठीक बातें। दोनों ते कर्षी

पिक राता व राधाकूष्य के साथ पवनार सव । ठाक बात । वाना प्रमान सम्मान महिले प्रमान मिहले पुत्र से प्रमान मिहले पुत्र से प्रमान मिहले पुत्र से देवी, उसा भी बहां आये । वहीं भोजन, जातनीत सिमोद । एगानसाल भारता भी बहां मिलने आया । तात्याची देवहुण में मिलने से साथ से स्थान स्थान साथ से साथ से स्थान स्थान साथ से साथ से स्थान स्थान से से स्थान स्थान से स्थान से स्थान स्थान से स्थान से स्थान स्थान से स्थ

बापस रात में यथीं आवे।

सेगाय ममें । बापूजी से होंसे म बिजोद की बातें । बापूजी छोटे लगूर होगी स्वीकार कर लिया । राधाजुल्य हदेयां व रीता का परिचय, दिनीर । बापूजी शारदा की बात की गुजा व बम्बई जाने का प्रोधाम बतानी । भोजन, आराम, पत्र-स्पक्षार ।

शिवराजजी, तेजराम, भारयाजी, पूनमचन्द्र, विरंजीसाल, देवबन्द क्रियं काग्रेस के बारे में बात करने आये। विचार-विनिमय। नालवाड़ी गये। विनोधा से उनके स्वास्त्य के बारे में बातचीत।स्वास्त्र ठीक नही मालूम हुआ। राधाकूष्ण रुद्ध्या व रीता का परिचय। वहाँ के देकड़ी पर पूमने गये। काकासाह्य से हीरालालभाई, हिन्दी-प्रचार, शारतीय साहित्य आदि के

बारे में देर तक विचार-विजियम होता रहा। पूमते हुए मननवाड़ी वये। रोता-राधाकृष्ण को सब दिखाया। महारि<sup>र</sup> मार्गं, दुर्गावहन, जे॰ सी॰ कुमारप्पा, सीतादेवी आदि से मिते। <sup>साइन्</sup> मर देयकर दामी हुई। मेल में पूना के लिए रवाना-वर्ड में। थी रचुवीर मिह, प्रेमदेवी, सुशीलादेवी रीता, राधाकृत्य सहया साथ में !

बादर-पूना, २९-८-३७

कत्याण में श्री रषुवीरसिंह श्री,राधाकृष्ण, रोता, सुशीलादेवी, प्रेमदेवी वर्गरा उत्तर गये।

दादर में केशवदेवजी, मुकन्दलाल, जमनादाममाई, प्रह् लाद, फतेचन्द, गगाविमन, नर्मदा, राजकुमारजी वगैरा मिने । बातचीत ।

दादर से पूना एक्सप्रेम से बापस पूना के लिए रवाना । केशवदेवजी साम में।कत्याण में सब लोग साथ हो गये।

पूना-मुद्रतादहन में बार्ते । स्नान, भोजन ।

रीता व कमला को साथ लेकर आये। किकामाई व लेडी लीली बहुत आदि से देर तक बातचीत । माणकलाल व

मीराबहन में मिलना। बातें, किशोर के बारे में व रमेश की मृत्यु के बारे मे।

80-2-08 ने गवदेवजी श्रीकृष्ण में मिले। खड्माई ने माथ मगलदास पकवासा व मावलकर से मिलना।

रीना, रमुवीर मिहजी, मदन, राधाकृष्ण, प्रेमवहन, सुशीलादेवी वगैरा से

बानवीत । मुद्रतादेवी की शकाओं का समाधान ।

रीता व राधाबुटण की मगाई का नेगचार करके मगाई पक्की हुई। गगाधरराव देगपाण्डे के साथ कौमिल भे गये। कई मिल मिले। कौसिल की कार्यदाई देखी। शकरलाल वैकर से बाते।

पुना-घोंद नदी, ३१-८-३७ फिरोदिया व नगीनदास मास्टर मिले । बाद मे मायलकर व मगलदास प्रवामा मिलने आये । देश तक बातचीत ।

थोड़ नदी-पूना से ४२ भीन पर शादश्याद के पाम-गये। विव राधावृत्य रीता माय में। श्री मोतीलालजी सारहा के घर वि० मीरा व उसनी मां से मिले। वही पर भोजन । इबहा हुए लोगो वो वाग्रेस मेम्बर होने की ₹हा ।

चि॰ भदालसा व गोवधंन से पत्न-ध्यवहार का काम लिया। चि॰ रीता व राधाकृष्ण के साथ घृमे। बातचीत।

75-5-30

आज मारवाड़ी शिक्षा मण्डल का चन्दा व मेन्वर बनाना ग्रुरु विदा। जानकी देवी से पाच सौ रुपये मंगवाये।

पत्र-व्यवहार, चिरंजीलाल बडजाते, पूनमचन्द रांका से बार्ते। वि॰ राज्ञा-कृष्ण रुइया के बारे मे सुत्रता बहुन को खुलासेवार पत्र।

वापस रात में वर्धा आये।

२७-⊏-३७

सेगाव गये। बापूजी से हुसी व विनोद की बातें। बापू ने छोटे अपूर ग्राह्म स्वीकार कर लिया। रोधाकृष्ण रुद्दयाचरीता कापरिचय, विजेद। बापू ने <sub>स्</sub>वारदा की बात की।पूना व बम्बई जाने का प्रोग्राम वर्तामां।

भोजन, आराम, पल-व्यवहार । शिवराजजी, तेजराम, भय्याजी, पूनम्ययन्द, चिरजीलाल, देवचन्द वर्गय काग्रेस के बारे में बात करने आये । विचार-विनिम्म ।

नालवाड़ो गये। विनोबा से उनके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत। स्वा<sup>गरी</sup> ठीक नहीं मालूम हुआ। रोधाकृष्ण रुद्दमा व रोता का परिचय। <sup>इहाँ है</sup> टेकड़ी पर पूमने गये।

काकासाहब से हीरालालभाई, हिन्दी-प्रचार, भारतीय साहित्य आर्डि बारे में देर सक विचार-विनिमय होता रहा।

34-4-40

पूमते हुए मगनवाडी गये। रीना-राधाकुष्ण को सब दिवाया। महारेप भाई, दुर्गबहन, जे० सी० कुमारप्पा, सीतादेवी आदि से मिले। भारती का घर देशकर युनी हुई।





बर उपनम बरना भूत गरे थे मी आज जिला। पाताहार। ने गवदेवजी, मुक्क्टलास, जमनादास साधी। आदि में मुक्क्द आयर्न य ने म है बारे में बानचीन-प्रलामा ।

मदन विभी से अहमदाबाद ने बारे में खुलासा।

चि० नमेदा, मिपपा, फाईन्ला, मरियम में मिलना । जान्ताकृत का अपना

नया मरान व शार्द्वन्ता वा बगला देखा । गौरीगकरभाई, केंगर, पत्ना, द्विजमोहन बिडला आदि में भी मिले।

3-9-30

चि॰ घन्तू मे बार्ने, घूमना । मोघी बहन हीरालाल शाह मिलने आई । उमने अपनी स्थिति वही। याद में दिनशा पेटिट सालिसिटर व मिट्टू-वहन पेटिट मिलने आये ।

पुर्णेदबहुन में कमला मेमोरियल के बारे में बातचीत । ब्रिजमोहन बिडला व रामेश्वरदागजी से बातचीत-माणिवजी पेटिट की जमीन व अन्य बार्ते ।

बच्छराज कपनी व हाउसिंग के शेअर के बारे मे भी बातें। बच्छराज कम्पनी व बच्छराज फैक्टरी की बोर्ड मीटिंगें हुई। मगलदास पकवामा, रामनारायण पोद्दार, अमोलकचन्द चतुर्भुजजी,

रामेश्वर, मुशीला, शान्तायहन, भाग्यवती आदि से मिलना । रात को ६-५ की नागपुर-एक्सप्रेस में बर्धा रवाना। चि० गगाविसन व

थीकृष्ण साथ में।

मसावल-अकोला वर्धा, ४-९-३७

रास्ते मे चि० श्रीकृष्ण नेवटिया से उसके भावी प्रोग्राम, ब्यापार व सगाई-विवाह, गोद आदि के बारे मे विचार जाने । मेरी राय कही । बनारस के सम्बन्ध का विचार।

चि॰ गगाविमन बजाज से जीन प्रेस, बच्छराज फैंक्ट्री, जावरा जीन व मोरशी प्रेस की जमीन बेचने के बारे में तथा लोकल कमेटी (बोडे) के जरिये फैनट्री का काम करने वा निश्चय, विचार-विनिसय।

यटनेरा से चि॰ पार्वती, छुट्टी के कारण, विना सूचना के साथ आई। अवोला में कोटेपूर्णा स्टेशन सक चि० तारा व सुशीला साय आई। सारा में रागस्य व मुर्गाला की घर को स्थित गमशी। मर्गा पहुंचे। वर्धा, ४-९-३७

भि॰ धीन्त्य भेवटिया, भदानमा, श्रीमन, बानासाहब, नाना आठवे नाम भे। बातू सूब मक्ते हुए मानुम हुए।

हत्तह प्रेशर १६५-१०५ मा। पत्नाभी ठीक थी, तबावि धकावट पूर्व थी। आने गमय रेगी में आवे।

सायधान चेम के कामजा वर्गरा देगे। आज्ञाराम राठी यहा काम सी<sup>यने</sup> आगा। ६-९-३७

गायमान केम के कामज देगे। कोर्ट में १० बजे गये तो आरोपी को कीर ग बीमारी का गाटिकिनेट (जमायका) पेम हुआ। ता० २२ व २३ मुक्रेरहुई। श्री मुक्रावस मोहता से उनके बारपाने में मिने—विरजीवात बड़बीते गाय में। गामकर मारवाटी मिजा मण्डल व नवभारत विद्यालय की सहायता के बारे में बहुत देर तक बातचीत। मैने उन्हें कहा कि ४ वर्ष तक दमन्द्रत हुजार की जिम्मेवारी आप ले लें। जब उनका इतना उत्तह नहीं दिया तो कहा कि पाच हुजार साल की जिम्मेवारी आप ले लें व पीव पत्री में जू। आधिर फिलहाल तो उन्होंने इस वर्ष से दो हजार सालाग पांच वर्ष तक देने का निक्चम किया है, ज्यादा के लिए वार में निवार

७-९-३७ बहुत से पत्नो का जवाब आज चसा गया । अभ्यकर ट्रस्ट डीड के लिए स्पेशल पावर रजिस्टर कराकर दाण्डेकर <sup>के</sup>

करने का निश्चय हुआ।

नाम नागपुर भेजा। वर्धा-नागपुर, ८-९-३७ वि० गगाविसन व श्रीकृष्ण वर्गरा के साथ नागपुर वृद्धिचन्दजी गोहाँ पुरस्तार पिक

पुलगाव मिल, नागपुर-वर्धा जीन प्रेस व नागपुर जमीन वर्गरा की बातवीत ! लिए रुपयो की व्यवस्था नहीं हो सकेगी, यह कह दिया। छगनतात भाग्या को आयदाद मार्टनेज राउने के बारे में बाताबीत । कातूनी अडचन न हो तो रखने का निरुचय । ६॥। टका ब्याज, माल में दी बार आठ निस्त व्यदि । गिरधारी के साथ हिन्दुस्तान हाउसिंग की ऑफिंग देखी । वाम थोडा समझा । खर्ची ब्यादा बडा रहा है, उसे मामूली मूचना । रामेश्वर

अप्रवाल वे घर चि० मान्ता वर्गरा में मिलना । डा० खरे में मिलना ! जबाहरलाल व इन्दिरा को लेकर मोटर से वर्घा रवाना । पत्रनार मे समुना बुटो इन्दिम को दिखाई, व्यास्थान हुआ।

वर्षा—सबो के साथ भोजन हिन्दी, उर्दु, प्रायमर आदि पर विचार-विनिमय ।

महादेवभाई ने सेगाव की चिंता दूर की । दूर की रिपोर्ट दी । वर्धा-सेगांव ९-९-३७

प० जवाहरलाल नेहरू व चि० इन्दिरा के साथ नाम्ता। ७॥ वजे सुबह स्यवक की मोटर से सेगाय गये। यही २।।। बजे तक रहे। बापू कमजोर मालूम हुए। वहाका वातावरण ठीक करने का प्रयत्न। प्यारेलाल का आज मातवा उपवास था ! उसमे देर तक बात करके उपवाम छुडबाया । एक बार नानावटी को मैनेजर मुकर्रर किया। बापू से व अन्य लोगो से बानचीत ।

जवाहरलाल व इन्दू बापस आते समय थोडी दूर तक वैलगाडी में घर वापम आहे। चाय-पार्टी में चोडे भिक्त भी आये थे। बिहार का फैसला उन्हें दिखाया।

दोनों को ठीक नहीं मालूम हुआ। जवाहरलाल, इन्द्र को मगनवाडी दिखाते हुये स्टैशन। मेल से वे बम्बई गये, घर्ड क्लाम से 1

अवारी से देर तक बातचीत । उसे कह दिया, पंचाम की और सहायता देकर अब भेरा सम्बन्ध नही रहेगा।

90-9-30

चि॰ श्रीकृष्ण की सगाई के बारे में बातचीत, विचार-विनिमय ।

श्री मोहनसाल टिबडेबाला व जबलपुरवाल आये । देर तक बातचीन करने रहे। उन्हे समझाया कि जब झूठा मुकदमा है, तो तुम्हे घवराने का

मर्गा गहुचे। ##1, ¥-4-10 चिक चीक्रम नेवटिया, महालगा, शीमन, काकागाह्य, नाना माठान

के स्वारूप व गुरीला की घर की स्पिति समारी।

गाप में । बापु शव वर्षे हुए मालूम हुए । क्षार प्रमार १६१-१०१ मा । यत्माभी ठीत मी, समापि घरास्ट गृह थी। भारे समय रेती में आवे।

सायधान ने स ने काराजात समैग देते । आगाराम राठी यहां बाम मीयते MTT 1

1-1-10

गापपान नेग क नामन देशे । कोर्ट्स १२ बने गर्दसी आसीपी की और से सीमारी का साटिविकेट (प्रमाणपत्त) पेस हआ। सा० २२ व २३

मुक्षंगहर्द । थी मगुराशम मोहवा ने उनके नारयाने में मिल-निरजीतात बहुजते

गार्च में । श्वासकर मारवाडी शिक्षा मण्डल व नवभारत विद्यालय री

गहामना के बारे में बहुत देर नक बातभीत । मैंने उन्हें वहा कि ४ वर्ष तह दम-दम हजार की जिम्मेबारी आप में में। जब उनका इतना उत्माह नहीं दिया तो कहा कि पाच हजार साम की जिम्मेवारी आप से लें व पाव

की मैं मू। आधिर फिलहाल तो उन्होंने इस वर्ष में दो हजार साताना पांच वर्ष तर देने का निक्चय किया है, ज्यादा के लिए बाद में विचार करने का निश्चय हुआ।

U-9-3U बहुत में पत्नीं का जवाब आज चला गया। अभ्यकर दूस्ट डीड के लिए स्पेशल पायर रजिस्टर कराकर दाण्डेकर के

नाम नागपूर भेजा।

वर्घा-नागपुर, ८-९-३७

चि॰ गगाविसन व श्रीकृष्ण वर्गरा के साथ नागपुर वृद्धिचन्दजी पोहार,

पुलगाव मिल, नागपुर-वर्धा जीन प्रेस व नागपुर जमीन वर्गरा की बातचीत । मकान के लिए रुपयों की व्यवस्था नहीं हो सकेगी, यह कह दिया। छगनलाल



में स्वास्थ्य व सुशीला की घर की स्थिति समझी। वर्षा पहुंचे।

वर्धा, ५-९-३७ चि० श्रीकृष्ण नेवटिया, भदालसा, श्रीमन, काकासाहब, नाना बाउरी साथ में । वाषु खूब यके हुए मालूम हुए ।

ब्लड प्रेशर १६५-१०५ था। पत्स भी ठीक थी, तवापि पशार बी थी। आते समय रेंगी में आये। सावधान केस के कागजात वर्णरा देवे। आशाराम राठी यहा बाद सेंगी आया।

६-९-३७
सावधान केस के कागज देखे। कोर्ट में १२ वर्ष एवं तो आरोगी हो हों
से बीमारी का सार्टिफिकेट (प्रमाणपत) पेश हुआ। तार २२ व ३१
मुकररहुई।
श्री मयुप्पतस मोहता से उनके कारखाने में मिले—चिरजीताल वार्यों
साथ में। खासकर मारवाड़ी शिक्षा मण्डत व नवभारत विदानन है

करूत से पत्नों का जवाब आज बना गया। अध्यक्त इस्ट डीड के लिए स्वेतन गायर रिकटर बरागर दागोगर है नाम नागपुर भेया। बार्म-माणुर, देश । बार्म-माणुर, दर्श-एक बर्गरा के साथ नागपुर ब्राज्यन्त्रमें पोर्टार पत्नाचे मिल, नागपुर-वर्षा जी महेन ब माण्युर जमीन बर्गरा है बार भी

मुकान के लिए रुपयों की क्यवस्था नहीं हो गरे थी, यह कह दिया । छनना प



के स्वास्थ्य य सुकीला की घर की स्थिति समझी। यर्धा गहंने।

आया ।

वर्धा, ५-९-३७ पि० श्रीकृष्ण नेवटिया, मदाससा, श्रीमन, काकासाहव, नाना बाठदने

साथ में । बापू सूत्र थके हुए सालूम हुए। ब्लट प्रेगर १६५-१०१ था। पत्न भी ठीक थी, तवापि यकावट सूत्र थी। आते समय रेंगी में आये। सायधान केस के कागजात वर्गरा देखें। आज्ञाराम राठी यहां काम सीवने

६-९-३७

सावधान फेम के फागज देते । कोर्ट में १२ बजे गये तो आरोपी को बीर से योमारी का मार्टिफिकेट (प्रमाणपत) पेस हुआ। ता॰ २२ व २३ मुफ्रेरहुई । श्री मुप्रावास मोहता से उनके कारखाने में मिले— विरजीसाल बढ़ जते साथ में । खासकर मारखाड़ी प्राथा मण्डल व नवभारत विद्यालय से सहायता के बारे में बहुत देर तक बातचीत । मैंने उन्हें कहा कि १ वर्ष तक दस-दस हजार की जिम्मेवारी आप ले लें। जब उनका इतना उत्साई नहीं दिखा तो कहा कि पाच हजार साल की जिम्मेवारी आप ले लें वा पाच की में लू । आखिर फिल्महाल तो उन्होंने इस वर्ष से दो हजार सालानी पाच वर्ष तक देने का निष्यय किया है, ज्यादा के लिए बाद में विवार करने का निष्यय किया है, ज्यादा के लिए बाद में विवार करने का निष्यय किया है, ज्यादा के लिए बाद में विवार

७-९-३७ बहुत से पत्नों का जवाव आज चला गया। अभ्यकर ट्रस्ट डीड के लिए स्पेशल पायर रजिस्टर कराकर दाण्डेकर के नाम नामपुर भेजा।

नाम नागपुर भेजा। वर्धा-नागपुर, ६-९-३७ चि॰ गमाबिसन व श्रीकृष्ण वर्षरा के साथ नागपुर बृद्धिचन्दत्री पोर्ड्डि पुलगाव मिल, नागपुर-वर्धा जीन द्वेस व नागपुर जमीन वर्षरा की वातचीत। मकान के लिए रपयो को व्यवस्था नहीं हो सकेगी, यह कह दिया। छननतान



नमा नारमा है। नामत्रान देखने से समा हि नेम खारित हाना माहिए। यारा मेथ प्रवृत्ती ने मारे मे नु मारला की लिगोर्ट पति। गोहा दु ग हुमा---पापुराम के बर्जाय आदि के बारे से । भी न हिंदी से परनार ने बारे में म दिहाह ने बारे में बाहमीर !

पुरु क्लिंबा ने पास, विरु शीक्रम नेपटिया व साथी साम में। देर तर शास्त्रकोत्र । पित्रमान व गाविधी जनवना से मेन में भागे। दादा के महां गापति

11-4-30

ब<sup>क्</sup>ग्रस्त जननामान के काम की सभा दुकान पर ६ से ११ दर्व। पूनगपन्दः धिरओसान, जदम्नाय निम्ना में । जमनानान सत्म ना मेगोरप्टम व आदिकाग देने । काम ज्यादा विया । हैदराबाद में अरतर हुमैन य हरकोई से उनकी बीबी हमिदा आये। सेगांव डा॰ नमंडा प्रसाद श्रीवास्त्य सिविन सर्जन माप मे । बापू वा लड

में भारे बार्स्त का सभिन्छ ।

प्रकरण के बारे में उन्होंने पूछा।

प्रेगर १६५ 🕂 ११० था। तबीयत गोधी ठीक मालुम हुई। श्री नानाभाई (भाषनगर बाली) ने बातचीत, वह मेल से गर्दे। 97-5-30

बण्छराज जमनालाल की सभा । इस्टेट जमनालान सन्म में ट्रामफर करने के बारे में परीद अदाई घटे काम हुआ। चि० कमल, जानकीदेवी, कमला, उमा वर्गरा भी थे। चि० मंगादिमन,

पुनमत्तन्द व योडी देर सावित्री भी यी।

भोजन, आराम, पत्र-व्यवहार । कुमारणा से चन्दा के बारे मे देरतक बातचीत । उन्होंने गानचन्द की कमियां बताई । वह पहले मे जानते थे, यह भी उन्होने कहा।

श्री गौरीलालजी बजाज को देखने गये। नर्मक्षप्रसाद सिविल सर्जन भी आये ये । स्वास्थ्य की हालत ठीक नहीं मालूम हुई । किशोरलाल भाई मध्यवाता व गोमतीबहन से देरतक बातचीत । नरीमान-

## वर्धा-नागपुर, २१-९-३७

६॥ बजे मोटर से नागपुर स्वाना। जयप्रवाशनारायण, करंदीकर, देवीरयाल तिवारी साथ में। डा० खरे के साथ भींड हरिजन छात्रालय के समारम में गये। सभापति की हैनियन में उद्घाटन किया। डा० गरे से गवनेर पार्टी, प्रान्तीय सभा, गरोजनी, अन्यंकर आदि की बातें। बाटलीवाला, मैनजर एम्प्रेगमिल, मे मिलना । बातचीत ।

छगनलाल भाग्वा के घर भोजन । विद्याधियों से बातवीत । दाण्डेकर के

घर शारदा से मिलना ।

¥।। बजे वापम वर्धा आये । सालवेजी साथ में । सावधान-केम की तैयारी । वर्षा, २२-९-३७

सीनीबाई नागपुर मेल से गई। उमे मकान के बारे में कह दिया। हिन्दुस्तान हाउसिंग कम्पनी के कानून मुजब वर्ज लेकर बनाना हो तो बनाओ, परन्तु इनना कर्जा लेकर मकान धनाना ठीक नही रहेगा। आश्रम देखा। मोहनदेवी की मां की मृत्यु हुई। उसमे मिलना। बीना को देखा। भागीरधी-

बहुन व आशायहन से बातें।

बम्बई मे-बु॰ हमीदा सैयवजी य प्रयोध आये। शकरलाल बैकर के सामने स्थिति समझी--गुबह व रात की भी। नागपुर प्रातीय कांग्रेस का समापति सुझे सर्वानुमति से चुना, यह सूचना

मिनी । सुबह मायप्रान-केम के थोड़े काग्रजात देखे। चर्चा कोर्ट में १२ से ४।।

तक सावधान-केस मे केरी जास एवजामिनेशन पूरी हुई। सारीध आगे की रणी गई। मुझे मुक्त किया गया। सेगाव-डा॰ मर्मदा प्रसाद महादेवभाई के साथ पारनेकर व विमनलाल

भाई को टाइफाइड का सन्देह ।

बापू में बातें --नागपुर प्रान्तीय सभापति बनाया गया । बापू ने झगड़े की तैयारी रखने को कहा, रामग्र शिक्षण, जान्तिकारी लोगो की ब्यवस्था, एमीदा का प्रकृत आदि बातें।

27-9-80

आग्रम । भागीरथीबहुन, बोना, शरद आदि को देखा । थीमन, शरलाबहुन

अष्टी पबर गुनाई। शकरसास बैकर बापू के वाग गेगांव जाकर आये। किकोरसासभाई मधूबाता से ध्यारेसाल की स्थिति कही। कोई उपाय निकस सके तो विकासने को कहा। शकरसास बैकर आदि से बातवीत।

रागात तो तो तो तातान का कहा । ककरणात चंदर जार व मन में दुर्ज्ञ व निरम्माह था। १७-१-३७ पर्यामय की सभा द से ११ व बाद में १ से २ व २ से १ सक। वर्षा सं

१७-९-३७

पार्गा गय की सभा को ११ व बाद मे १ से २ व २ से ५ तक । घर्षा संप
य प्राम उद्योग मण्डल दोनों की सम्मिनित सभा। पू० बापू सेवाव से
आये। उन्होंने अपने विचार नहे। जिन प्रान्तों में कोवेग मिनिट्टी है। वही
रणनात्मक कार्य विमा प्रकार करना, यह ममझाबा। जवाबदारी बी
वसलाई। यह पाप्या ३। बने सेवावि गये।

यसलार्ड । यह यापन ३। बजे गेमांच गये । प्राम उद्योग तथ के दृष्ट की गया हुई। माग्याड़ी बोडिंग से गणपति-उत्सव के निमत्त सेल-बूद वर्गरा थे । १८-९-३७

१८-९-३७ चर्चा सम सभा ८-११ तक हुई। छपलानी, मसानी, शकरसास येकर को लेवर कमेटी के बारे में सभी हुई। सर्पा आहि और से अर्पा

यसे, धोने व दादा के घर गणपति-उत्सव के निमित्त गवे। प्रसाद, विनीद, भाषण वर्गरा। १९-९-३७

चर्चा सप की सभा प्रसे ११ तक हुई। बैंड-डेट व घटना (विधान) पर विचार-विनिमय। सेगांव--सदमीदास आसर (आश्रम बाले) के साथ बापूजी के पास गर्वे। गांधी सेवा सप व शिद्यालयमा व चर्चा-सप के बारे मे घोड़ी बातें। श्री मसानी के साथ बापनम आये। दाण्डी-गांचे की फिल्म देखी।

डा॰ प्रकुल्ल घोप व गोपबन्धुवाबू से वातचीत । २०-९-३७ पत्र-व्यवहार । जयप्रकाशनारायण व शकरलाल बैंकर से बातें । जरूर वड आवेगा डेड-रो महीते मे । जुड़ पहुचे । फल, दूध लिये । माविवी योडी उदान हुई । उसे समझाया ।

ज्हू-पूना, २६-९-३७ मुनोचना व मोमेश्वर नानावटी से मिलना । लिखना-पटना ।

मूरकी निकरा, जीवनसालभाई, माति साह (हीरासाल अमृतसाल) आये। मूलकीभाई को गाधी नेवा सम के लिए पाच वर्ष तक बीस हजार की हर वर्ष महायता के बारे में ममताया। उन्होंने कलकत्ता में विचार

व रके सन्तोपकारक जवाब देने को कहा। जीवनसम्बद्धाः

जीवनलालभाई में श्री जेठारामजी के बारे में बातशीत, मदद। शांति के बारे में भी बातें। केजबदेवजी से बातें।

पूना मेल से चि॰ साबिक्षी के साथ पूना रवाना। रास्ते मे साबिक्षी से वाते। उसने चाय वर्गरा ली। १ रु० ७ आने का बिल आया। मैंने चिवडा वर्गरा रिया। उमका १२ आने आया।

२७-९-३७

प्रापंता। वि॰ रामनिषास यस्वर्द मया। सीन लाख की लिमिट, यक्छराज जननाताल में। मुख्ताबाई को समाज-मुखार की कसीटी व हिम्मत ने हुं य महने के बारे में समझाया। कई उदाहरण दिये। रामनेराजनी जिपाटी व श्रीगोपाल मिलने आये। देर नक 'हिल्दी-मंदिर' के बारे में विचार।

२८-९-३७

डा॰ दिनमा मेहता के पास आज भी साविती को ले गये। कल माविती को जो नपासा, उसका खुलामा।

रामनरेणजी विवाठी, श्रीयोवाल व मुभद्रा मिले । सावित्री नाय मे । श्री णकरराव देव व जाईल मिलने आये ।

मर गोविन्दराव भडगावकर से मिले । साविती को पर्णगुटी व बापूजी का

प्रशासन्दर्शन महणावकार सामान । सागवता का पणहुटा व बागूजा का उपनाम का स्थान दिशाया । 'भीरा' मिनेमा देखा । गृहताबाई, कमला, बाबू, सावित्री साथ मे । टीक

मालुम हुआ। शायन अरुद्धे थे।

य वशी में शिषु-मिदर की योजना समझी। श्रीमन से मारवाडी विज्ञा-मण्डल की वातें।

बगले पर श्री गोविंदराव देशपाण्डे, मनोहर पन्त, कोलते 'सावरकर्यां-फण्ड' के लिए आमे। उन्हें समझाकर कहा कि सावरकर की कावेस के प्रति जो गीति है, उस देवते हुए मैं उसमें भाग नहीं से सकूगा। सायद युते स्य

बारे में स्टेटमेन्ट भी निकालना पड़े। संगाय में बापू ने देर तक हमीदा के सम्बन्ध के बारे में विचार-विनिम्प। शकरलाल बैकर साथ में थे।

चि० उमा से बाते । दादा, वाबासाहब देशमुख, कर्रदीकर, किशोरतात-भाई, काले, शिवराजजी, तेजराम आदि से बातें ।

नागपुर मेल से थड में वस्वई रवाना, पूनमचन्द, प्रबोध व हमीदा से बातें। बस्बई-जुहू, २४-१-३७

प्रार्थना । पूनमचन्द बाठिया से जमनालाल सन्स व चांदा मैच फैक्टरी की बार्ते । शंकरलाल बैकर, हुमीदा, प्रवोध मे फल्याण मे दादर तक बार्ते । दादर मे उतरे । केशवदेवजी व आबिद के साथ जुहू आना । नई होंपडी बनाने की जमह निविचत करना ।

जुहू गये। गौकुलभाई भट्ट मिलने आये।

च्र-९-३७ जल्दी उठना। प्रार्थना, पूमना। कमल के बूरोप जाने की तैयारी। अर्रीवर पत्रवासा, चार्ति व उसकी माता मोपीबहुन मिलने आये। मोधीबहुन साथ बेलार्ड पियर गये। जानकीदेवी, महालद्या, आध्यवती के लिए ती दिकट नी क्पयो की ली। यी अम्बालाल साराभाई के लड़के गौतम हिकट नी क्पयो की ली। यी अम्बालाल साराभाई के लड़के गौतम हिकट में प्रदेश के लड़की से। कमल के स्टीमर 'स्टेटहार्ड' १ वजे रखाना हुआ। साबिज्ञी ने हिम्मत रखी। दानिर्वे के पर आराम। वैकर के यहा बालको से मिलना, श्रीसना, पूमना। साबिज्ञी मदानसा को चाट खिलाना।

काग्रेस हाउस में घादी-ग्राम-उद्योग, स्वदेभी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ठीक नभारभ था। भौरीजकरभाई से ज्ञान्ताकूज में मिले। उन्होने कहा कि साविद्यी का बजन त्तर का नार्यम हेर का स्तीते से (गुरु पत्त्वे ) एक दूर स्थि (सार्विधी साथि प्रकार हेर (पुरु स्थानक)

### वृह-युग्ता, वर-९-३७

हुनोगा व गोसरर नाटारी ने सिराण (जियमान्दरमा) हुन्दों (त्यक्ष) जीवरनाटकार्ट, गारि गार्ट (होगावाव अगूनवाव) क्यो (हुननोगार्ट को बाधी ने सम्बे जिल्लाम वर्ष नेत सीम हुनार की राज्यों प्राप्तवाक को से अगुरासा (जानीन क्वनतास में विवास

काने मनोप्तकारक जबाद देने को कहा। जीवननापनार्ट में भी जेड़ामानी के बारे में बातभीत, मदद। माति के बातभीत भागों । केनावदेवत्री में बातें । पूर्वा मेल में विकासिकों के गांव दूना रवाना। साले में मार्थियों में बातें । उसने बात बतेंदा सी। १ रूठ ७ आने का विज आगा। मैंने निवडा बर्यरा

निया। उमना १२ आने आया। २७-९-३७

प्रापंता। वि॰ रामनिवास बस्बई मया। सीन लाख की निमट, बल्छराज जमनालाल सं। मुबनाबाई को समाज-मुद्रार की क्योटी व हिम्मन ने दुध महत्ते के बारे से समझाया। वर्ष उदाहरण दिये। सामरोराजी दिवाटी व श्रीगोपाल मिलने आये। देर नक हिस्बी-मदिद' के बारे में विकार।

२८-९-३७

डा॰ दिनमा मेहता के पास आज भी साविजी को ले गये। कल मायिजी को जो तपासा, उपना खुमामा। रामनरेमजी जिपाठी, श्रीमोपाल य सुभद्रा मिले। साविजी माथ मे। भी सकरराक देव व जाईल मिनने आये।

त्रा शकररात दव व जाइल (मसन आया । सर गोविन्दराव महगावकर से मिले । साविती को पर्णेकुटी व बापूजी का उपवास का स्थान दिखाया ।

उपवास का स्थान (द्याया । 'मीरा' सिनेमा देखा । गुब्रताबाई, कमला, बाबू, माविली साय में । ठीक मालुम हुआ । गायन अच्छे थे । २९-९-३७ प्रार्थेना । घूमना, गणेयांखड तक सुत्रतावाई के साय । रामितरंडन सुनक्षुनवाला मिला । कमजोर होगया । सुत्रतावाईने राधाहरूप के विचार

कुनकुन्तावा । मना । कमजार हा गया । धुन्नावार र स्वयस्त्र हम्य व हम सोगों के प्रति पुरुष भाव बताया । सगाई की व सार्वद्रतिह हम्य की चर्चा । भगवानदावजी व रतन से मिलता । जनका स्वास्त्र कमजोर सगा । रतन

भगवानदासजी व रतन से मिलना। उनका स्वास्य कमजोर तगा। रतन से बातें। डेरे पर भोजन। राननरेशजी विपाठी से देर तक पूब साफमाठ बातें। मोहन देशपाण्डे मिला।

रामकुमारजी नेवटिया आदि से मिलकर घर पर आये।

पूना-जूद, ३०-९-३७ ७-१० की पूना सेल से वि० साविती के साय बम्बई रवाना। दादर उतरं कर जुहू। टेकचन्द के साथ मुखताबाई के ट्रस्ट के काग्रज पढ़े व सूचना ही। गोपीरामजी रुद्या से मिले, वातें। सावित्री के साथ काँफी सी। पल पढ़े। थोडा आराम। बाट से सावित्री के इलाज के बारे में पूचना

पन पड़े। थोडा आराम। बाद में सावित्री के इताज के बारे मे सूपना व्यवस्था। वर्षा जाने की तैयारी। केणर वगैरा से मिलते हुए नायपुर मेल से, ४.५० पर यह में चि० मदालसा, गजानन्द व नीकर के साथ वर्षा रवाता हुए।

वर्धा, १-१०-३७

मेरे सभापतित्व में सभा बड़ी य मुन्दर हुई । ब्याध्यान अच्छे हुए । ११ बजे घर पर आये । काग्रेस मिनिस्टरों का वर्णा में ठीक स्वागत हुआ । २-१०-३७

तारीख से बापू का जन्मदिन । बापूजी को आज ६८ वर्ष पूरे होकर ६८ वा चालू हुआ । पत्र तिराजको ।

थी शुक्लाजी सबी, शिक्षा विभाग, का शिक्षा-सम्बन्धी योजना पर टाउन हाल मे भाषण हुआ, करीब एक घटे । सुता ।

नेपान पर्वे । बापूजी सीलाबती आसर को केकर अस्पताल आये । सीलाबती का टामिल का आपरेणन हुआ । बापूजी ४॥ बजे तक अस्पताल से रहे, बाद में उन्हें तेगाय छोड़कर आया । आते व जाते समय मोटर में बात

चिता। वितास

विनोवा का नवभारत विद्यालय में बापू के जन्म-दिन निमित्त भाषण हुआ ---एक घटा करीब । सुना । रिवमकर मुक्त के साथ डा० जगन्नाय महोदय के घर भोजन ।

गाधी चीक में वर्षा आदि के कारण बरामदे में दादा धर्माधिकारी व बाबा मा॰ बाड़ोने का बायू के जन्मदिन पर भाषण हुआ। सर्धा-नागपर-वर्धा, ३-९०-३७

सर्धा-नागपुर-वर्धा, ३-१०-३७ प्रायंता। पूनमचन्द बाटिया ने बण्डराज जमनालाल वे बाम तथा बान्दा मैंच पंतरटी काटि के बारे में विचार-विनिमय।

रामनास व वाडा महाजनी (अवोना वाल) आये। रामनास व वाडा महाजनी (अवोना वाल) आये। नेवसारस विद्यालय स सारकाटी जिला महल के उत्पव और जिला परिषद की स्वयस्था से सर्दर्भ आर्यनायवम्, श्रीमन, गर्गाबगन, भिट्टं,

भारत्वीकर ब्रादि से विचार-विनिधय। श्री मीतादेवी, भारतम् के पर भोजन करने गये। विमोद, बातशीन। भोटर से रातने से पबनार का सकान (समृता कुटी) देलन हुन नानपुर गये।

उमा, साली, बाबासाहब शाय में । तिलव विद्यालय में अध्यवत दुसर व मेटी की सभा हुई । रामनलाल क्लान्स मैनेजिंग ट्रस्टी व मल्ली मुकर्रर हुआ । मैं सभापति बना । प्रा० को को कार्यकारिणी की सभा। डा० खरेभी आखिर तक ठहरे। ठीक काम हुआ। थोड़ा परिचय भी हुआ। वापस वर्धा । 8-90-30

थी सत्यनारायणजी य लीलावती को दवाखाने मे जाकर देखा। स्त्य-नारायणजी को टाइफाइड हुआ। थोडी चिन्ता। बच्छराज जमनालाल दुवान की सभाव जमनालाल सन्स का काम बी बाकी रहा, वह हुआ। पूनमचद वाठिया को दीवाली से बैंक के काम के लिए छुट्टा किया।

चिरजीलाल बङजाते को चार्ज दिया गया। द्वारकादास भइया मदद पर। चादा मैच फैक्टरी की व्यवस्था। महिला सेवा मण्डल की ओर से नागपुर के मूलाजी के मकान पर ६॥ टके व्याज में छगनलाल भाहका की जमानत से तीस हजार देने का निरंवर

हुआ । टो बार आध्रम गरे। अस्पताल में तीलावती व सत्यनारायणजी को देखना !

नागपुर मेल से बम्बई रयाना । शाती, रामेश्वर, अमत्ल, शुक्ता नीहराती गोविन्द साथ में । थई में भीड़ थी । जुह, ५-१०-३७

प्रायना । दादर उतरकर जुहू आते समय अमतुल को उसके घर छो<sup>हुन।</sup> गौरीयकर भाई में माविजी के इलाज के बारे में बातचीत !

जुहू में डा॰ विधान राय मिले । देर तक यूरोप य हिन्दुस्तान की परिस्वि<sup>त</sup> यर विचार-विनिमय ।

केशबदेवजी व जमनादाम गाधी ने मुक्तन्द आयर्न बक्से के बारे में हैं। विचार-विनिमय, निरन्य । ममीदा सैयार करके जमनादासभाई के हार्य

। गाविली से यातचीत । उनके दलाज की स्पन्त्वी क्षित्र ने छठा इजेक्शन दिया !

सौरीपार बार्ट भी आने । सरिका, बार्ड्यासम्बद्ध व सरिवस भार्ट । ६.९०.२७ समहुसारणे विकास, शीपारासको सेसान, सरुवारी सेपान वर्षेरा सिपाने

राते । मेर्रजारी , बादिकाती व दुसामदार सीप मित्रते क्षाये ।

मि॰ बाजीया, असतुत्र राज्यम व उमरी भनीजी मित्रमे आये । मृतजीभाई में भई होपटी जा निज्यय ।

्रात्कार मन्द्रशास्त्रा का निरुष्य । बारु कामो अवसरे, यसस्य अवसरे आये । समुद्रस्तान । देर से भोजन । बीवनना त्रभादे सिन्दे आये ।

नेपबदेवजी, रामपुमारजी व श्रीमोपाल आये। वेंनटलाल पिती भी आया। यही पर भोजन—यानभीश। नेवारमलजी लडीया की स्टेट के बारे में विचार-विजिमस।

७-१०-१७ मंत्ररतान वैनन, राज्डूमाई देगाई, नि० प्रबोध, हमीदा आये, बातबीन, जित्र। गरदार वल्लभमाई मे मिलता, वातबीत। गुमाग्नी की सभा के सभावति

बनना स्वीकार करना पड़ा। पेरीनवहन के यश क्रिकी प्रकार की सभा। यही माम का नाक्ता, दूध-रीटी साहै।

रीटी पाई। नरीमान मिसने आगे । उमे बश्बई प्रान्त के एकाउन्ट केबारे म समझाया।

ह-९०-३७ मि० बादीखा चम्हाते (इजीनियर) मिसने आये। श्री भीषी बहन ब भानती मिसने आर्ड।

भानती मिलने आई। श्री समानदान पत्रवाना व उनका सदका भी आया। यही भीजन व बातवीन। श्री मुद्दरनान भूतेश्वर कांग्रेस वाले भी मिलने आये।

४-९०-१७ प्रार्थना । दादर गये। नागपुर मेल में गीतारामजी सेवमरिया, भगव (-

प्रथिता। द्वादरम्यानागपुरमणस्यातारान्याः सन्तरास्या

देवी व यालक आये । माटुगां सान्ताकूज होते हुए जुह आये । <sup>उत्तर</sup>ः व्यवस्था की । अर्रायद पक्षवासा से बातचीत ।

चि० श्रीमन्नारायण को ज्वर आने को खबर सीतारामजी सावे। वर्षी तार किया। वहाँ से टेलीफोन आया। जानकी देवी नागपुर मेत हैं गोविन्द के साथ वर्षा गई। श्रीमन की ओर से थोडी विन्ता। भूलेष्वर जिला राजनैतिक सभा का उद्**पाटन किया। दरवार साह**ब हर्षा पति बने।

भोजन व आराम के बाद बम्बई। सावित्री भी साथ थी।

१८-१०-३७ प्रार्थना, घूमना । चि० शाती व रामेश्वर साथ मे । वरसोबा तक गर्बे ।

विङ्क्ता परिवार मिलने आया। अरबिन्द पकवासा से बातें। पत्न तिष्ठे। आज इतवार होने के कारण बहुत लोग मिलने लाये। मदनलात जलने व श्री निवास वगड़का से मारवाड़ी अस्पताल की चर्चा। सीतारामधे वर्गरा से वातचीत। गोविन्दलालजी पित्ती व ज्ञान्तावाई आये। केशर, ममंदा, पन्ना, बनंतर भी। आविद अली, मूलजी, राजा, प्रभावती, अमतुल आदि परिवार सहित आये-रहे।

१९-९०-३७ प्रार्थना । घूमना—चि० शाती व रामेश्वर साथ मे ।

प्रायन। । भूमना—ाप० शाता व रामध्यर साथ म। चि० साविज्ञी मे करीव एक घटा स्वमाव बादि के बारे मे बातचीत । जीवनतालमाई व नानामाई (रंगूनवाले) मिलने काये । केसवदेवजी व श्रीकृष्ण से वार्ते । श्रीकृष्ण ने गोला की हालत <sup>ब</sup>हीं !

केसबदेवजी य श्रीकृष्ण से बातां श्रीकृष्ण ने गोता की हातत वहीं। सरदार से व मूलामाई से बातें। सरदार से ईम्बरमाई के बारें में देरी राथ, गांधीसेवा सथ, द्यासगी सम्बन्ध वगेरा की चर्चा। गगाधर राव <sup>देर</sup> गोढ़े से मिला। बाफिस में पेरील बहुन से बातें। युक्षां से टेलीफोन आया। ऐसा मानून

हमा कि यहां जाना पहेगा।

ी मणीताल कोठारी की मृत्यु के समाचार सुते । दु रा हुआ। रीमन की बीमारी की जिला। हुँ में मोराजिस्ट कैंप हुआ।

रार्वना । समुद्र-स्तान । नर्मदा, गान्ता, वगैरा भी थे । तीरालिस्ट केंस्प मे श्री मसानी का ब्याख्यान ठीक मालूम हुआ।

भीमन की अस्वस्थता के कारण बर्धा जाने की तैयारी। गबी को पीछे का

राम समझाया. मावित्री में बातचीत । पत्र-ध्यवहार । यम्बर्ड रिजस्ट्रार के आफिल में । सूरजमलजी का अधेरी वाला मनान वेचा, उमपर सही की ।

वर्धी ने फोन आया कि श्रोमन की तबीयत ठीक, मत आओ। इसने वर्धी जाना स्थगित रम्या ।

माट्गा होते हुए जुहू।

93-90-30

प्रार्थना, समुद्र-स्नान । भगवान देवीजी साथ मे । थोडा धूमना । गोणलिस्ट क्रीय में भी दातवाला ना 'फेडरेशन'-विधान के सारे में

व्याद्यान ।

हा॰ जवाहरलाल, शशिबाला, कथन, नवनीतलाल, जयन्तीलाल, श्रीबहन आदि आये । शान्ती, अमृतलाल शाह भी । मब मिलकर भोजन, विनोद । पत लिखना । साविली व शान्ता बम्बई गये । नर्मदा से भालम हुआ कि मीतारामजी व भगवानदेवी से ने गर के यहा भी जन करते समय नमंदा से

जो बात हुई उससे गैरममझ व सबको दुख पहुचा। रात मे सबी को ममझाने या प्रयत्न किया गया ।

98-90-30 प्रार्थना, समुद्र-स्नान । भगवानदेवी, भान्ता, नमंदा, दाई, वगैरा ।

भूष्णा हठीसिह व हठीमिह-बालक वर्गरा आये। बेगवदेवशी, श्रीगीपाल, श्रीकृष्ण मिलने आग्रे । बातचीत । गुमाश्रा परिपद के बारे में नोट तैयार किये। काशीप्रसादजी आये। धोडी देर वित्र; पत लियना ।

रामेश्यरदासुत्री विद्या में देर तक बातशीत । मी भारतम की, भगवानदेवी, नर्मदा, प्रह्माद में बातें। इनहीं आपनीवेर समझ दूर सम्बेचा प्रमान ।

राम का भी रीज स्टब्स ई यर्परा थाये । 94-90-30 ्रार्थनाः, गमुद्र---ग्नामः । सालाः, तमदाः, भगवानदेवीः, विवया के सर

धमना । मूलजी से जुह जमीन के बारे में बातें। सावित्री से बातबीत। शरियाना मिलने आयी । हृषीवेश व वैद्यजी आये । गाविसी, शशिवाला, शान्सा बम्बर्ट गर्वे । शानुकुमारी (हैदराबाद वाली)

हमीदा, प्रवोध, मन्, उगका भावी वर आये । बानचीत, विनोद, ग्री<sup>वर ।</sup> हमीदा ने व प्रवोध ने सुन्दर गायन सुनाय ।

भर-५०-२७ साविद्यों में बाते। उसने अपनी मई प्रवार मी वस्पनाए <sup>वही</sup>, <sup>क्रेन्ड्</sup> अनवस्त्र करारे

्रास्तान्त्र । सीतारामजी, पन्ना, भगवानदेवी वर्गरा शान्ताकूज रहने आज ग्रे।हा व्यवस्था ।

.....वर्षाय स भाटुगा मसला । वातचात । गुमाश्ता परिषद— ६। से ११॥ तक हुई । परिषद ठीक थी । सोग ग्रीवर्ष आधे ले केणर, नर्मदा, प्रह्लाद से माट्या मिलना । बातचीत । आये थे ।

जुहू आये । नर्भदा, शान्ता, नर्भद वैद्य, जाफर साथ में । नीद कम आर्द।

आज साविती ने अपने मिलो को दावत दी थी। छ: सात जने आ<sup>ऐ है।</sup> भोजन, बातचीत, विनोद ।

१७-१०-३७ प्रार्थना, घूमना। नर्मदा व शान्ता के साथ! समुद्र—स्तान में सं<sup>दुई होर</sup> भी साथ ने ले भी साथ में थे।

Burgin in Genge general projekt ( op val ). Burgin marger om mangeren projekt ( op val ).

40.4-53

ا ششریم پایستا بچ سب کا درستان شسسته از بادان سام با سام سام کا باشستمریه

कार्यां व । वे कार ही। दीत्रम् से प्राप्त नान्ये । स्थानदास प्रश्रामा व सम्बार्य से बिराक्त ।

पेरेनिकेन्त्र, सूर्योद, द ना नेदान्य स (सामन्त्र ) नेपापुर सेम से दक्षा प्रदान्त ( करून शेहनमी, द्वीरेन्द्र, आदिद्वापी साम से ।

वर्षा, १९-१०-३७

मेल में बधां पहुंचे । आविद अली नातपुर गया । श्री हृदयनारायणओं सैनपुरी सुवे । जाने स्टेलन पर बार्ने । श्रीमन् को देखा ।

रद्याः । सेनाव संदे । बाद्र सर्वे हुत् मासूस हुत् । सीन में ही उनके प्रोग्रामः यसैदा नी मोटो बार्च कर सी ।

भावत बाद वर भा। जानको देवो अमानव जयपुर से ११।। को साडी से पहुच गर्द, यह जानकर खुरों हुई। धारास---पन्न बेयवहार ।

विक्षा सहज की सभा ।

२०-१०-३७

जन्दी तैयार होक्य आचार्य पी० सी० रेको लेकर नवभारत विद्यालय ग्ये । मारवाडी शिक्षा मण्डल की ज्जन-जयन्ती थी । आचार्य रेका व्याख्यान

हुआ । प्रवर्शनी-उद्पाटन आदि । अनमुद्रा बहन, इन्द्रमति, शकरलाल वर्गरा आये ।

अनम्या वहन, इन्द्रुमान, शब्दरसाय चर्च राज्यः । महिला आश्रम —नवभारत विद्यालय के पारितोषिक वितरण, नाटक, आदि कार्यक्रम ।

१. देखिये परिशिष्ट

सानी ने टीक काम किया । 29-90-30 प्रार्थना । अनगुराबहन के माप मान्ता । भानामं रे के गाम नवभारत विद्यालय में गाय-गाम कोटो ।

आचार्य रे के माच मेगांव जाकर आना । नयभारत विद्यालय में रान को उर्दू य हिन्दी में नाटक हुआ।

22-90-30 राष्ट्रीय निक्षण वरिषदका काम द्या से ११॥ तक पूर्व वापूर्वी के सर्गः पतित्व में हुआ। दोपहर को २॥ में पांच बजे तक समा चती।

रवारणावण भुवह राष्ट्रीय शिक्षण परिषद का काम न से ११, २ से ४॥ देवे हरू नगर परिषद 23-90-30

हुआ । परिषद आज समाप्त हुई । गाधी-मेवा-सथ की मभा रात को ७॥ से १० बजे तक हुई। २४-9०-३७ मामंल स्कूल प्रदर्शनी देखी। पूर वापू भी आये थे।

ू... व चरामा चला । पूठ वाषू भा आय य । शिक्षणन्समिति की पहली बैठक पूठ वाषूजी की उपस्थिति में हुई । बापूजी ने कार्य-पटति समदार्द ।

याम को पननार गये —सरदार, मणी, मृदुला, डा० मुवारायन, अवितर्वि लिंगम् आदि के साय । वही भोजन किया । वर्घा, २४-१०-३७

नागपुर मेल से थर्ड मे कलकत्ता रवाना। बापूजी, सरदार वर्गरा भी इसी गाडी से चले थे। रास्ते में व स्टेशनी पर भी खब भीड़ थी।

आराम कम मिला! सिर में योडी चोट आ गई। विलासपुर में इरवात नहीं घोलने देने के कारण कोध भी आया। सुशीला ने सिर दवाया। राहे में अखबार तथा 'हरिजन' वर्गरा पढे। सुशीला, वीणा, सेलीवटी, लागे आदि साथ में।

कलकता, २६-१०-३७ बापू के पास रहा। उनसे उमा की सगाई, बल्लभभाई के साथ के मतभेर मुगीना व प्यारेलाल, बापू के स्वाम्ष्य व आराम व भावी प्रोग्राम के बारे में बाते।

सुमाप व मरद बोस बापू को स्टेशन से अपने घर पर ले गये। लक्ष्मण प्रसादजी के यहां (२५ राजा सन्तोप रोड, अलीपुर) गये। यहां

शकरनात वैकर, जयरामदाम, उनकी स्त्री व गुलजारीलाल मिले।

विका कमेटी १।। बजे शरदबाबू के घर पर हुई।

विडलों ने जो पार्टी दी, उसके बारे, में बर्किंग कमेटी में जो चर्का हुई, वह ठीक नहीं मालूम हुई।

# २७-१०-३७

प्रार्थना । प्रभुदयालजी हिम्मससियना, गजानग्द, भागीरपजी, वसन्तलाल बादि कई मित्र मिलने आये ।

प्रमुख्यालजी में गजानन्द्र-समेदा के विवाह का फैसला । जन्मपत्नी की घटना का युगामा आदि । विवाह २७ नवस्वर को । जनेत में २० से ज्यादा नहीं आये, समय एक रोज; प्रहुलाद को वर्षा पत व तार भेजा ।

ग वमेटो--- दा। से ११॥ व २ से ७॥ तक । श्री तर व जवाहरलाल के वह में दु यह आ। सेर की बोड़ी गलती बी, इसमें अवाहरलाल को शेक

। मका। परन्तु जवाहरलाल वा व्यवहार ठीक नही था। र मे जवरामदाम, शकरसाल, मुलजारीलाल खादि मे मजदूर-मगटन पर सर-जिवन्ता

#### ₹5-90-**₹**७

ंग कमेटी—=11 से ११। व २ से ४ नक हुई। आज भीनाना आजाद व गुटुंग्यात पर त्रीध आया। जो कहना या सी भागः सीर से कहा। गुटुंग्यात का अवहाद सिनियंत्री के साथ अगब्यना का था व उतकी समसे विकित समेटी की सेजीरिटी की मारी थी।

टना पार्क में बोबेन के प्रीमियरी (मुख्य मित्रधी) के सरमान म पार्नी । हो कई लीम मिले ।

दान्तर पार्च में सार्वजनिया मभा हुई। नित्रयो की संधा संकानना हा।

ायों को जायानी माल न लेन के बारे में समक्षाया । स्वदेशी प्रदर्शनी हार्यों ।

षकावट मालूम हुई, तथापि जयरामदास व शंकरसात से बोड़ी देर हैं। सगठन के बारे में बातें। २६-१०-३७ ब्रातुनवादू, गिरीशवादू, आशासता (ढाका) सुरवाता, बाहती की मिलने आये। वर्षिन कमेटी में गये। स्वास्थ्य नरम था। वहीं विधात राव ने तरहर

१०१। डिग्री ज्वर था। सामी का जोर था। दवा विद्या रोही। स्थापित कर साम । सामी का जोर था। दवा विद्य हो है। है। सिम कमेटी से पर आया। आज कुछ द्याया नही। शाम ने होती हैं व दवा। आराम। दो बजे के करीब १०४ डिग्री अन्दाब ज्वर हुन। आल इडिया कांग्रेस कमिटी की बैठक में जाना नहीं हुन।

चन्-१०-२७

डाक्टर ने आज वर्षा व मीटिंग में जाने की व वर्षा जाने ही मन्ही मी
मुद्दयालजी, रामेक्टरजी नीवाणी, वनारसी प्रसादजी, सरश्र रूक्षर्रे
पनम्यामदासजी विक्ला, जिवमोहन, गोविन्दरहाली मालपाणी, हैंग एक्लामी, ग्यामसुन्दर, धन्मू, धीरेन्द्र मजूमदार, मुवासातबी, सनी ह एक्ला आदि मिलने आये। बाते। पोडो देर बिज, उमिला बहुन, उमा, विमला, महाबीर के साव। दिन्द हीम्यार मालूम हुई। करुरसाद के स्व गुज्जारीकाल व अयरामदास के साव रात को रुखारी तक जवाहरुलाल के व्यवहार व भावी स्थिति के बारे में विवार/वर्तना

३१-१०-३७
कायम के काम व विकार कमेटी से निकलने के बारे में विवार हरें
विकार कमेटी की मीटिय में मया, दा। से ११॥ तक। आत द्वारा हरें
में भी एक घटा गया २ से २ तक।
फिर चिकार कमेटी में ४ से द तक। रात में बापू से वहुकर विवार हों

न रसामपत्र का मसीदा बनाया। मित्रो को दिखाया। उसे आत्र करि सोमदार कल देने का निक्य रहा। वहीं मित्रो से दिखाया। उसे आत्र करि सोमदार कल देने का निक्य रहा। वहीं मित्रो से दिखार[विनदी सभ्मणप्रसादशी से बहुत देर तक उनकी परेलू बातें, विचार/विनिदी

विकास सर्वात हैन किया व उपाहरूतान की दिया। उनकी सम्बद्धाः ।

वर्षिय वर्षेत्री—ः॥ से ६१॥—१२॥ ने पाच बक्रे तक हुई। सन्मान्यस्म चर्चा व विद्यार । मैंदे ती इसमें मही रहने का ही निश्चय रखा ।

बापू बर बद्धाराज्य चित्रपाळ्याच परात ।

लदमनद्रमादजी द उमिला देवी में ठीक बातवीर । नागपुर मेच में बर्धा क्वाना। बापू का ब्लट प्रेशन सूध बढ़ समा। बह वर्षा की स्वाना नहीं हो सके।

वर्षा, २-११-३७

मरदार बन्लमभाई व शहरतात मेरे डिस्त्रे मे आये।

बानबीन, नाम्ना ।

रायपुर, गोदिया व नातपुर में मित्र लोग मिलने आये, बातशीत ।

वर्धा पहुचे। बगले पर स्नान व भोजन — डा० जाकिर हुमैन आदि के माय ।

दीपावली-पूजन ।

क्षिणोरनालभाई मे गाधी नेवा सध के बारे मे विचार-विनिमस ।

3-99-30

प्रार्थना । भेगाव जाकर आया । पूरु बा वर्गरा से मिला । बम्बई जाने की तैयारी-श्रीमन्तारायण से बातवीत । दीपावली के निमित्त कर लोग मिलने आये।

महिला-आश्रम य नवभारत विद्यालय गये।

चिरजीलाल व द्वारकादास से दुकान की बातें पटबद्धंन व तेजराम से नागपुर प्रान्तीय काग्रेम के बारे में विचार-विनिमय। इण्टर मे चि॰ विमला, शकरमाल बैकर, गगाविसन के साथ बम्बई

रवाना ।

जह, ४-११-३७

इगतपुरी के बाद विमना को घाट दिखाये। शकरलाल बैकर से बातें। दादर में साविजो आई। टीक मालुम हुई।

दीपाचनी के निर्मिण माधववाग न मारवाड़ी नेम्बर में मिनत।

U-11-10 गोरिश्रामत्री सोया. श्रव पृत्योत्तम पटेल ब बालक, भगवानशह सारे-माला, गुप्ता, ने मवदेवजी व पार्टी, मुक्त्यनाल, रामेम्बरदामजी वर्गण,

रास्ताः, मर्भदाः,परित मन्यानम (माद्वीर बाने) श्रादि मिनने बावे।

19-19-20 यहाँ से- इहाव द्वारम् आया । उनने सामगांव व आवीता है बीव बी भयकर मोटर दुर्गटना हुई, त्रिगम थि॰ रामकृष्ण व श्रीराम थे, वह स मगाई। परमातमा ने स्टेर की। माग, धीने आदि मिले, वह भी कहा। गुषह थी हीरामासत्री भाग्यी, हरिभाऊती, गोपीवहन, सीताराम्बी

आदि आग्रे। हीरानानजी ने प्रजामण्डल, जयपुर की स्थिति नमझाई। रात-जाल मौरोजी, सूमेंदबहुन, मुलोचना आये ।

सन्तोर बहन, राधा व मेजाव आये । 92-99-30 मुकन्दलालजी के यहा से विमला को लिया । सफिया को अस्पताल मेदेखा।

सीतारामजी से मिले। टा॰ मेहता य प्रो॰ माह वर्गरा मिलने आये । देर तक बातचीत।

94-99-36 जानकी देवी व नर्मदा से विचार-विनिमय, ब्रत, सयम के बाता<sup>वरण</sup>, उपवास आदि पर ।

मुझे आज ४८ वर्ष पूरे हुए, मिती के हिसाब से। जुना आकड़ा व नपे वर्ष का वजट, विचार । मुझे कसा वातावरण चाहिए वह केशर, शांती

भगवानदेवी, नर्मदा, मदानसा, श्रीमन, सावित्री श्रादिनो समझाया। सार्य में भोजन। सूरजमलजी ट्रस्ट की सभा हुई। केशवदेवजी, मुकन्दलाल वेद, प्रकाशवर्गरा

श्रीनिवास रुइया ट्रस्ट कमेटी जुहू मे हुई । जसू भाई, शान्ता मेमराज, बड़ी-

दास, श्रीनिवास थे। देर तक काम हुआ।

काटन कमेटी भी जुहू में हुई, भूलाभाई व शंकरलाल बैंकर के साथ विचार-विनिमय।

चि॰ मावित्रों से योडी देर बातें। उसे समझाया। वह आज डा० कुमुद मेहता के यहा गई थी।

जह, बम्बई रेल, १६-११-३७

ममुद्र-स्तान, पत्त-ध्यवहार । धूमना, जानकी देवी व भदालसा से भावी प्रोग्राम, यत आदि की चर्चा। सीतारामजी से मिले।

नागपुर मेल से खाना।

वर्घा, १७-११-३७

वर्षा पहुचे। नमंदा के विवाह की तैयारी बड़े बगले पर हो गई थी, पर आखिरकेशरके आवह से राधाकृष्ण के यहासामने मडप बनानेका निश्चय करना पटा।

किशोरीलालभाई से मिलना। बच्छराज जमनालाल के काम की सभा हुई ।

शामको सेगाव गये। वहां बापूके रहने आदिकी व्ययस्था देखी। रात वही भोया।

मेगांब, वर्घा, १८-११-३७

मुबह जल्दी उठा ।

सेगाव से बालकोबा की झोपडी तक पैदल । बाद में घोडा-गाडी में वर्धी

गोंधी सेवासप की सभावा कार्य हुआ। महत्त्व की सभा। टीक दिलार-विनिमय हुआ। सरदार, गगाधरराव, जयरामदास, भूपलानी, शवरराव दैव, प्रमुक्त बाबू आदि कार्यकर्ता हाजिर थे।

वितरत्ता से मेल से बापू आये। डावटर ने शपामा। बापू वे नाथ सेनाव जाना। सापु वट्टां भोडा झोने -- ध्यवस्था।

99-99-80

बापू वे शाथ पैदल समना, देव भील तर । बापू की व्यवस्था । बार करी-दय से बातें।

दीपातारी ने निर्मित माधनवाम व मार्पादी पेश्वर में मिनत।

गोविष्टरमात्री मीया. श॰ पुरुषीत्म पटेग व वाचर, मावादाण शरी गानाः गुनाः, नेगवदात्री न गारीः गुरुद्दनानः, रामेशस्त्रामयी वर्गाः हारता मधेरा,पहिल मन्यानम (नाहीर याने) आहि मिनने बारे। 19-99-30

ार-पार-ए मधा सं: महाजे दृहदयर आमा। उनने ग्रामनीय य आहोता के हीर वी मयकर मोटर दुर्गटना हुई, जिगम पि० रामकृत्य य श्रीरामचे, बहुई। मगाई। गरमारमा ने धेर नी। माप, चीन आदि मिले, वह भी बहा।

मुबह भी हीरानामत्री शास्त्री, हरिभाऊबी, गोषीबहर्त, सीताग्रहरी आदि आपे। हीरानासभी ने प्रभामण्डस, जयपुर की स्थिति समझाई। राग-जाल गौरोजो, मुर्गेदबहुन, मुलोचना आये । सन्तोन बहुन, राधा व केनव आये।

१४-१४-२७ मुक्त्दलालजी के यहां में विमला को लिया ।सफिया को अस्पतात हे देता। सीतारामजी में मिले। टा॰ मेहता य प्रो॰ शाह वर्गरा मिलने आये । देर तक बातचीत । ार-पानरण जानकी देवी व नर्मदा से विचार-विनिमय, ब्रत, सयम के बाहावरण, 94-99-30

मुझे आज ४८ वर्ष पूरे हुए, मितों के हिसाब से। जूना आकड़ा व नवे वर्ष का बजट, विजार । मुझे कैसा वातावरण चाहिए वह केशर, शर्मा भगवानदेवी, नर्मदा, महालसा, श्रीमन्, साविती आदिको समझाध । सार्य भगवानदेवी, नर्मदा, महालसा, श्रीमन्, साविती आदिको समझाध । में भोजन। सूरजमलजी ट्रस्ट की सभा हुई। केशवदेवजी, मुकन्दलाल वेद, प्रकाशवर्गरी आग्रे आये । श्रीनिवास रुइया ट्रस्ट कमेटी जुहू मे हुई। जसू भाई, शान्ता मेमराज, बड़ी बाउन कमेडी भी जुड़ में हुई, मृतामाई य प्रंकरनान वैकर के साथ विचार-विनिमय। चि॰ साविज्ञी में योडी देर बाने। उसे समनाया। वह आज डा॰ हुसूद

चि॰ माबिजों से कोड़ी देर बाले ! उने समनीया । वह आज डॉ॰ हुमु भेहताके यहाँ गई थी । लह, सम्बर्ड रेल, १६-११-३७

जुरू, सम्बर्ध देस, १६-११-२७ समुद्र-नात, प्रव-व्हारा । पूनमा, जानकी देवी व मदासमा से भावी भोगाम, वन जादिकी चर्चा। भीनारामजी से मिलं।

नागपुर मेल से रवाना। वर्षा, १७-११-३७

वर्षा पहुचे। नमंदा के विवाह की संयारी बड़े बगले पर हो गई थी, पर आबिर केशर के आबह से राधाइण्ण के यहा सामने मंडप बनाने का

निश्चय करना पटा । किशोरीसालभाई से मिलना । बण्छराज अमनालाल के काम की सभा

हुई। याम को मेगाव गये। वहा बापू के रहते आदि की व्यवस्था देखी। रात

वही सोया । सेगोब, वर्धा, १८-११-३७

मुबह जल्दी उठा । मेगाव से बालकोबा की झोपडी तक पैदत । बाद में घोड़ा-गाड़ी से बध

काना । गांधी सेवा सप को सभा का कार्य हुआ । महत्त्व की समा । ठीक दिवार विनिषय हुआ । सरवार, गंगाधारराव, अगरामदास, कृपशानी, शकररा देव, प्रकुल्व बाबू आदि कार्यकर्ती हाजिर ये ।

कतरुता से मेल से बापू आये। डाक्टर ने सपासा । यापू के साथ सेय जाना। बापू बहा घोडा बोले--ध्यवस्था। १९-११-३७

वापू के साथ पैदल घूमता, डेड्सील तक । बापू की व्यवस्था। डा० म स्य ते वातें। वर्धा-गाधी गंवा संघ की सभा में विचार-विनिष्म । बापू को देगने द्यावटर सोम गये । महादेवभार्ड में बगान की हासत पूरी समझी, विचार-विनिष्क । बापू के पाम जल्दी जाना ।

रात को मेगांब मे रहना।

२०-११-३७ गुवह ४ वजे प्राध्ना। बापू ना ब्लड प्रेशर १६४-११४, बोडी खिला संगोव मे महिला आध्म सक पैदल, चि० प्रभावती चोकी तक हार्द आई। महिला आध्म में भागीरबीवहन, आजावहन, मीरा, नीलम्बा, बार्टि

वातें। वगले पर सरदार व कृवलाती से देर तक बातचीत। सेगाव जाना। वाषू का स्वास्च्य, व्यवस्था आदि। नागवर, २१-११-१७

ाप्त का ब्लड प्रथार २२०-११८ सेपाय मे प्रार्थना, ४ वजे उठना । वाद में पैदल वर्धा रवाता। राहें सेस वर्गरा देखे । बतु गांधी चौकी सक साथ में पैदल। वाद में ब्रोझर्या में वर्षा।

यधा आकर नामपुर जाने की तैयारी। वम्बई से--डा० मिल्डर व जीवराज मेहता बापू को देखने आ<sup>दे। होरी</sup> पर बातचीत।

ह। पंसेंजर से नागपुर। शिवराजजी, हामोदर, तेजरामजी से बर्ली हैं चरे, बस्मावाले, टिकेकर मिले। प्रात्नीय कायेग की कार्यकारियो, अन्मकर वेमोरियत प्राप्तीय की राजवतार के स्पर्यक्रिक

टाउनहार में मार्वजनिक सभा। विजय चिन्ह (ट्राफी) श्री गुनते है। नागपुर-वर्गा, २२-११-३७

ाणपुर-वधा, २२-१९-१७ ४- में मामपुर से यथा रवाना । दामोदर व बाबाराना हो -> जीवराज महादेवभाई के साव सबे । २१८-११८ <sup>हा</sup> प्रेतर बहुत ज्यादा मा । योटी चिन्ता । त्यारेलात कन वस्यई गया। यह गुनकर विजेष विचार व चिन्ता । उमे वायम आने वा तार भेजा । डा० जीवराज मे बाषू के स्थास्त्य के बारे मे देर तक बातधीत । नानपुर बैंक की माना ।

मेगाव में प्रार्थना। बाद में बालू ने मेगाव में न जाने के बारे में बाते। अपने विचार कहें। २३-१९-३७

पुरु वाषु में बातें। बिनोद। मोटा पूनना। न्यड प्रेमर १६४-११२ ज्हा। पेट्रा भी ठीरु मानूम हुआ। ध्यांनेताल व विजया भी आ गरे। भागीरपी बहुन, मोदा व पिड्योलाल व उत्यवी मो को देखा। प्रमाणवण्डी में हिन्दी प्रमार के गम्बत्ध में बानचीत।

२४-९५-३७ ारू वा स्पड प्रेमर ११४-११२। [मने गमस पीतावती, प्रभावती, कारटा दिश्यों ने बार्ने। याद में अपने रन देंगे। एक बाडी देखी।

रत देते । एक बारी देखी । एकू में पाना पत्रव्यावसान विदेशा व महादेवभाई से बातकार के जीकडू ने दोने में दिकार मुने : भारत को पत्र दिया । भीवतन्त्र समीता स्वाहित करते ।

भीगदान, गुणीला आदिन बाने। भाग दिन भर गेरावि रहा। गाँव देखा। २४-११ देख

सापुत्रा स्वट प्रेशन १६४-११६ रहा । नेपाय से महिल्ला आध्या तक चाकामाहव म सावधीत करण हुए ४०० स्थात ।

भागा श्रीमनुषा सदास देशाः । सहिला आध्यम भी शभा सुबह संस्थास को हुई ।

भागप्रमाणदासभी से देव सके का लिए। जा कृती के साथ व गाव जाता। तिल्ली कर्युका कल करन

स्त्राध्य की इ

वर्धा-मधि भेता संघ की सभा से विचार-विनित्तव । बातू को देगने डाक्टर सोग गर्व । महादेवभाई से बंगाल की हासत पूरी समझी, विचार-विनिव ।

यापू के पास जरदी जाना। रात को गेगांव मे रहना।

सुवह ४ वजे प्राधंना । बापू वा ब्लड प्रेशर ११४-११४, योही विजा रेगोय में महिला आध्यम तक पैदल, जिल प्रभावती बोकी तक मा आई । महिला आध्यम में भागीरपीबहुन, आणावहून, मीरा, नीलामा, बा यातें ।

20-99-30

बातें। यमले पर गरदार व कृपलानी से देर तक बातचीत। सेगाव जाना। बालू का स्वास्थ्य, ध्यवस्था बादि। वालू का स्वास्थ्य, २९-१९-१७ बालू का स्वास्थ्य २०-११,८ सेगाव में प्राचना, ४ वजे उठना। बाद से पदल वर्षा रवाना। सन्ते

रीत वर्गरा देशे। कनु गांधी चोकी तक ताथ में पैदल। बाद ने पोरान में यर्का। यर्घ आपर नामपुर जाने की तैयारी। बस्यई ते— टा॰ मिल्टर व जीवराज मेहता बाबू को देखने आये। स्टेंड पर वात्त्रीत। है। पैसेंजर ते नामपुर। विवदाजजी, दाबोदर, तेजरामजी ते बाते। स

परे, बम्बायाले, टिकेनर मिले। प्रान्तीय कांग्रेम की कार्यकारिणी, अध्यक्तर भेमोरियल प्रान्तीय कमेरी टाउमहाल मे गार्वजनिक सभा। विजय चिन्ह (द्वाकी) श्री मुन्न ने दी। नामपुर-वर्ण, २२-११-१७ ५-४० की पैसंजर ने नामपुर से वर्ण स्वाना। दामोदर य बम्बाबासा मार्य में।

\_\_\_\_ which we a filter was

प्रेशर बहुत ज्यादा था। थोडी चिन्ता। प्यारेलाल कल बम्बई गमा। मह गुनकर विशेष विचार थ चिन्ता । उसे वापस आने का सार भेजा । हा० जीवराज मे चाप के स्वास्थ्य के बारे में देर तक यातचीत। नागपुर वैश्वीसभा। मैगाव में प्रार्थना । बाद में बापू में मेगांव में न जाने के बारे में बाते । अपने विचार नहे। 77-99-30 पु॰ बापू में वानें। विनोद। घोडा घूमना। बनड प्रेणर १६४-११२ वहा। घटरा भी ठीक मालूम हुआ। ध्यारेलाल व विजया भी आ गये।

भागीरधी बहन, नर्मदा व चिर्जीलाल व उनकी मां को देखा। गापनारायणजी में कियी प्रचार के गम्बन्ध में बावचीय । 28-99-30

बागु बन बन्द प्रेशन १६४-११२। पुमने समय सी तावती, प्रभावती, फ्रान्टा विजया से सार्ने । बाद में अपने मैत देखे । एक बाली हेग्री ।

बापू के पान चनक्यानदान बिरुता व महादेवभाई में कलकता के शिरेन्द्र वै सारे से विचार सुते। शब्द की पत्र दिया। मीगरहत, गुणीला आदि मे बार्ने ।

भाम दिन भर सेगाव रहा । सांब देखा ।

कापु का अपर भेजार हुई ४-११६ पटा। मेगोब स महिल्ला आध्यम सब भावतागाहब स बालगीत भारत हरू १००० BITTO 1

भीमन् का भवान दला । परिता आधार की लगा सबट के शाम का हरें। प्रवर्गातहाम् ही है। देर सर का राजीत र कार्यो में बाद करांच आहा। साध्या क्षी का क्यान ह

Bridge : Wit i

२६-११-३७

बातूना स्पष्ट प्रेमन १६४-११२, जाम को १८०-११०। मेनोव मे भोतोन के जाजूजी के साथ बात करते हुए आये। मगनवाडी-स्पूजियम के बारे में विचार-विनिष्म । समेदा के विचाह के बारे में विचार, स्पत्नस्या आदि। विज्ञानी बातभीत।

प्रभुदमानशी सर्वरादन पर के सक्षीत नीकर मेल गे आये। बादवीर स्पर्यस्था सुरुद भी। भोजन करके नेगाय। प्रार्थना भक्ष रही थी। बाद में कई वार्यक्रतीयी

यातें। २७-११-३७

४ यने प्रायंना । यापू का क्वड प्रेगर मुन्ह १६२-११२। साम द के १८०-११० रहा । मुन्नालाल, विजयायहन, पारने रकर, यलवंतिमह, कन्तू से ध्यवस्था की

की यातें । विजया को ठीक सौर में समझाया कि वह अच्छी कार्यकर्ता क सकती है। पैदल वर्धा। रास्ते में घोडा-गाडी मिसी।

श्री प्रभुदयालयी वर्षरा जनेतियां को महिला आश्रम, नवभारत विज्ञान व हरिजन बोडिंग वर्षेरा दिखलाया। आज नमदा के विवाह तक उपवास किया। फल वर्षरा भी नहीं तिया।

पत-ययहार । घनश्यामदासजी, सदमीनिवास आदि से बातचीत । नर्मदा का विवाह सपन्न हुआ । २८-११-३७

२८-१९-३७ सुबह बापू को सेगाव देखकर घनक्यामदासजी के साथ आये। स्वास्य साधारण।

अभूत्यालजी, नर्मदा, गजानन्द वर्गरा को महिला-आध्रम, नवभारी विद्यालय से गये। वे लोग क्षेत्र भी खेले। प्रभुदयालजी ठीक खेते। वापू के साथ प्रायंना का क्षानन्द।

गजानन्द, नर्मदा व प्रभुदयालजी से बातें।

ारी हो। स्वयं के देवन देव ने ब्रामान्य नई ( ब्रेट्सन पहुंचारा ) बाइ को नेवाद देवनर ब्राह्म ( स्टास्टर देवा हो है । स्वयं न्यांन्य होता देवना वास्त्रीतिकार ने देव वह सामगीन । दोनी ब्राह्म

पनारामदासकी दिवस विस्ती व वस्तु रहे ।

नेपात, ३०-१९-१७ टिपुरापर ट्रेरिय क्योंनी वे सारे में रियमदास, विरञ्जीवाल, पूरामवद, रीरप्यार में बारबील (स्टूपास) । सार्व तर दूसरा कोर्ट होसियार आदमी टेप्टर उसमें सामिस करना (जूना बाम संददाना (मीटरो वा प्रसास)

९-९२-३७ प्राप्तेना । बादु में मिलना । पुस्ते हुए बालकोबा को देखा । जानकी देवी द सोनीयाई में उनारी रिपलि पर बातकीर जिलार-बिनिमय । बादुर्दी की नागपुर दुनिव्हिटी शहरेट की पदवी देना चाहती थी । बादु

ने महा, मैं योग्य नहीं हूं। विनाद आदि। कुमारप्या, भारतन, शीतादेवी वर्गेरा आये।

हुमारप्पा, भारतेन, मीतादधा यगरा आये । यर्घा, २-९२-३७

सुबह बापू में मिलकर बर्धा रवाना । कारासाहब मिले । सोनोबाई व विजया से बातचीत ।

विजमोहन योधनवा को बम्बई में काम करने के लिए सवा सौ रुपये मानिक पर ता० १५ दिनास्वर से रखा। वह अपना निजी दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। पाटका बिलकुल नहीं करेंगे।

गगावाई धुलिया व लक्ष्मी से बातें।

गणाबाइ धुलया व लक्सास बाता। सेगांव पैदल गया । चि० शान्ता साथा । बाषू से मिला। रात को वही रहा। सेगाव, ३-९२-३७

प्रार्थना करके पिर सो गया। नाज्ञा। बापू से विनोद। विख्यान्यदक्षा। बापू ने बुलाया। हिमामये वातावरण को दूर करने के जिए हम लोगो को ओरो से प्रयत्न करने को कहा। कट्टी मोता।

## 25-11-10

बार् का राष्ट्र येतार हुई इ-हुई२, बाम की १८०-११०। मिनोप में भीकी तक जाजुजी के साथ बात करते हुए आये। मण स्थाती-अपूरियम के बारे में विभार-विनिमय ह मधेरा के विवाह के बार में विचार, स्पत्रस्या आदि। सिनाई है

at tille i प्रभुदयाण जो वर्षरा दग घर के वासीन नीवर मेल में आहे। बर्डिंड भ्यवस्था सुद्ध भी । भोजन करने संबाध । प्रार्थना पत रही थी। बाद में कई नार्दरा<sup>हिन</sup>े

**=**14 + 20-99-30 ६ वर्षे पार्थेना । बापू बा बाद प्रेगर मुबह १६२-११२। बात वर्ग

\$60-770 1711 धुन्ता रात. रिवधावहन, धारनेरकर, बनवंतिमह, बानु में स्वदन्त पर की याते । विजया को द्रीक लीर में ममझाया कि यह अच्छी करना ह सर भे है। पैरण वर्षा। रास्ते में मोडा-बाड़ी मिली।

भी पशुरवात्थी वरेत वरेतियों को महिना साधम, नवमास्त विकास ब ह'रेजन बोडिय बर्देश दिखलाया। आज नरेश के विवाह तक उपनाम किया। फल वर्षेस मी नहीं निवा

९१९ अपन्य हार । बागराम रामधी, सक्ष्मीनिवास आदि से बाउबीट !

नभेरा का विवाह सपन हुआ। ₹=-99-₹3 स्राप्त बाप् को सेवांत्र देखकर बारवामदानदी के मान

स्ट्राप्ट प्रभावताच्यी, वर्षशा, बजावन्य वर्षशा की विद्रालयक्षेत्रदेश्ये त्रोपक्षेत्रभीक्षेत्रे ।

बापु के साथ पार्थना का बानन्द । यक्तरण, नर्परा व प्रभुदराचकी हे 👟 जर. ७-१२-३७

बायाल में तैयार होतर बायू के इस्ते में गरे।

प्रादर एकरे । बहा में प्रापू को जुह के लाये । अपनी छोटी बुटिया में बापू दैहै। कुछ स्राया। उन्हें भी यह पमन्द आई। नया मदान व विडला हाउम दिखाया। डाक्टरों ने नये मनान में नदीं बताई। बापू की बिटला

हाउम ने गर्य । वहा व्यवस्था की । खाना-मीना अपने महा रखा । माम की प्रार्थना नवे मवान के नामने हुई।

हा॰ जीवराज, विन्टर, जाह, रजवश्रली वर्गेग आये। बापू की तपामा। ज्ह, =-१२-३७

बापू को रात में नीद ठीक आई। बापू के साथ पूमना। डा॰ जीवराज वर्गेरा ने बापू के पेशाय व गून वर्गेरा की जाच की।

पन्न-व्ययहार । मिलने-जुलने थाली की तथा दापू को माति मिते, ऐसी थ अस्य द्यावस्था की ।

मीनारामजी से बार्वे । गाधी, परिवार मिलने आया ।

मुबन्द आयर्ने बबमें लिमिटेंड की सभा जुह मे हुई।

£-97-90

बापूको राठको नीय ठीक आई। शांति भी मिली। डा० गिल्डर व जीवराज ने सपासा । बापू के साथ घुमना । दवनभाई से सामवने के बारे में बार्ने। श्रीमन्तारायण वर्धा गया। उससे बातचीन १

मुकन्द आयर्न ववसं की सभा हुई। आज की सभा मे रामेश्वरजी, मुकन्दीलालजी, वेदप्रकाश, लाला, शिवराज, किशनलाल, केशवदेवजी आदि थे।

90-87-30

बापूका वजन ११२ रक्तल हुआ। बापूके साथ घुमना। हरिहर गर्मा (अन्ता) से बातचीत। बापू की इक्छा के कारण उन्हें मिलाया भी, परन्तु बापू को दु ख पहुंचा। यहा आने की जरूरत नहीं थी कहा।

यर्धा ४-९२-३७ पैदल जाननी देवी के साथ महिला आश्रम तक गया। सत्ते में बानती देने यक गई। आश्रम के पाग से योडे की गड़ी में। बगले। सत्ते में बार्ट

गायनम में नयभारत दिद्याराय, महिला आश्रम, आदि वे बारे में ठीड़

पिचार-चिनिमय हुआ। उन्होंने मेरी सूचना स्वीकार की।
जामनी य दामोदर मोटर से नागपुर गये। वहाँ मारवाड़ी छात्रों ना गमेसन था।
टा॰ नमेंदायमाद महादेवमाई के साथ मोटर से नेमाव जाकर वारे। की गम स्वारच्या बेसा ही है। गुबह स्पड प्रेमर २००-११४ करीब बदोवहरी १६०-१०८। दोषहर मन ठीक है। चि॰ शास्ता के साथ महिसा आश्रम मे नाना य भागीरवीवहर्त है याच्यीत।

प्रायंना में बाद कई बातों का युलामा। सूचनाए बहुनो को दी।

५-१२-३७

पैदल सेगाव रवाना—केशार, जमा, रामकृष्ण, श्रीराम, मानतार्वाई बर्नव
साथ में।
सब पैदल चले। डा० जीवराज मेहता व नमंदा प्रसाद वहां आये है।
वगीचे में दाल-वाटी की रवोई, वहीं भोजन। डा० मेहता से बातवीत।
डा० जीवराज के आग्रह से कल मेल से वायू ने वम्बई (बुहू) और है।

सेगाव आश्रम की ध्यवस्था। बागू ने ६ वर्ज के करीब मीन तिमा। ६-१२-३७ ४ वर्ज प्रापंसा। बालू का मीन। नाग्वा, जानकी देशी व जमा के साथ पंदल वर्धा। रास्ते मे बातबीत। बर्र पर बाठ दिनवा मेहता (पूना वात) आते हुए थे। उन्हें सेगाव भेता। नालबाटी-वर्धा तालुका व द्यादी स्वावसम्बन पर विचार-विनिधम। बर्मा

निश्चय किया। तैयारी, टेलीफोन धगरा किये।

की तैयारी। यापू को लेकर मेल से बम्बई रवाना हुए। रास्ते मे वापू को जरा कारीरिक आराम मिला। विचार चलते <sup>रहे।</sup> ज™, ७-१२-३७

बादाल में नैपार होतर बापू के हरने में गने।

रादर उन्हें । बहा में बादू को जुह ने कारी। अपनी छोडी हुटिया में बादू बैटे ! कुछ छाता। उन्हें तो यह पागर अर्थी। नया मदान व विस्ता हाइन दियाया। टाक्टरों ने नवे मदात मंगर्स बनाई। बादू को विद्ता हाइन दियाया। टाक्टरों ने गवे मदात मंगर्स बनाई। बादू को विद्ता हाइन ने गर्म। बहुत स्वक्ता की। साना-नीमा अपने महा रुपा।

गाम की प्रार्थना नये सकात के सामने हुई।

टा॰ अधिराज, मिन्डर, बाह, रजवलनी वर्गरा आये। बापू को तपासा। बाह, ६-१२-३७

बादू को राज में नीद टीक आई। बादू के माथ पूमना। डा॰ जीवराज वर्गरा ने बादू के पेताब क यून वर्गरा को जाच की।

पत्र-व्यवहार । मिलने-जुनने यालो की तथा वायू की शांति मिल, ऐसी ख अन्य व्यवस्था की ।

गीतारामजी से बातें।

गाधी, परिवार मिलने आया।

मुकन्द आयर्त यवमं लिमिटेड की सभा जुह में हुई।

ह-१२-३७

बापू को रात को नीट ठीक आई। जाति भी मिली। डा० निर्टर व जीवराज ने तपासा। बापू के साथ धूमना। स्वनभाई मे सासकने के बारे में वानें। श्रीमन्तारायण वर्धागया। उससे सातजीत।

बातचाता मुक्तर आधर्मवस्त्रं की सभा हुई। आज की सभा मे रामेश्वरजी, मुक्तरदीलासजी,धेदप्रकाश, लाला, शिवराज, किणनलाल, केशवदेवजी भादिये।

१०-१२-३७

बापूका वजन ११२ रसल हुआ। बापूके साम पूमना। हरिद्रट मर्मा (अन्ना) से बातचीन। बापूकी इच्छा के कारण उन्हें सिलामा भी, परन्तु बापूको दुःख पहुचा। महाआने की अस्रत नहीं पी कहा।



#### 98-97-30

बापू के साथ घूमना।

सर विश्वेश्वरैया मिलने आये । आटोमोबाइल कंपनी के बारे मे बात की । दिनशा पुना गये । ट्रीटमेन्ट उनके आदमी ने दी ।

पत्र-ब्यवहार, चर्खा ।

पत्र-व्यवहार, चर्चा। बापूको आज्ञ डा० गिल्डर व नोबराज ने तपासा। शाम को ब्लड प्रेशर ज्यादामालूम हुआ, विचार।

१७-१२-३७

बापू के साथ घूमना। दिन में भी उनके पाम रहा।

95-97-30

आज भी बापू का ब्लंड प्रेशर कम । उनके माथ पूमना ।

बापु के पास, चर्छा।

20-92-30

बापू के माच पूमे। शाबिद अली व दामोदर में बातें। पत्नों के जवाब व बम्बई वाग्नेग-चुनाव की बातें।

मये घर में प्रवेश, भोजन । गफिया, मरियम, गीतारामजी आदि आये । रामकिशन डालिमिया, रामेश्वरदाजी विष्ठला वेणवदेवजी से देर नक सर्वे ।

बात । प्रार्थना के बाद वेणबदेवजी, आबिदअली से हिन्दुस्तान हाउसिंग कम्पनी के बारे में बातें।

#### 29-92-90

पीट में दर्द ज्यादा मानूम हुआ। बानू ने गर चपन को बहा। एमिनियन सम्बन्धिया के आपह से गर पूर्व्याप्तदाग ग मिलन आज प्रवस बार बम्बर जाना पड़ा अपह सिनाया। गीमिट की बाते। बागू के बार बोटा पुसना।

महाराजा रीवां बापू वे दर्शन को आये। उनसे बानधीन।

२२-१२-३७ यादयजी येंद्य य रामेश्यरदासजी विद्वना आये । बापू के य मेरे स्वास्थ के बारे में बातचीत ।

वर्धा जाने की तैयारी—नागपुर के चुनाव के लिए, पूमते ममय महादेवजी, छाजूराम में बार्ने ।

जुह में गीतारामजी में मिलते हुए बोरी बन्दर । दामोदर, सहदेव सार में। वर्घा-मागपुर, २३-१२-३७ मेल से यर्धा पहुचे। घर ने मेटरनिटी होम गये। भागीरधीवहन हो

राटकी हुई, उसको देखा । घर पर बाबासाहब से नागपुर-चुनाव के बारे मे बातचीत।

जल्दी भोजन करके मोटर से बाबासाहब, दामोदर व सहदेव के मा नागपुर गये। नागपुर-आफिम में कोई नहीं मिला। भारका भी नहीं था।

पूनमचन्द व ढवले के घर व ऑफिस । बहुत देर तक समझौते का प्रयत कोई राम्ता दिखाई नही दिया। रात को है बजे बाद वर्धा पहुंचे। 28-92-30 काकासाहव से ऊपा के सम्बन्ध के बारे में तथा बाबासाहब से नागुर

के चुनाव के बारे मे बातें। बाबासाहब द दामोदर को नागपुर भेजा। जाजूजी, किशोरलालभाई, नमंदाप्रसाद सिविस सर्जन, सीलावती, आर्द नायकम, श्रीमम्, लक्ष्मीश्वर सिन्हा व प्रो० रामनारायण मिले। हैदराबार

की बहनों से बातचीत । शिवराज माफी मागने आया। कालूराम, द्वारकादास व चिरजीताल से दुकान व मुकदमे बारि की धातें।

सेगाव गये। यहा वापू के समाचार कहे। महिला आधम मे प्रार्थना ।

マヤ-9マ-३७ प्रायमा । चि०णान्ता व पूनमचन्द वाठिया से बातचीत, बैक आफ नागुर,

चान्दा मैच फैक्टरी, तेजेराम, सिनेमा आदि के बारे में।

जाजुजी व चिरु दामू की महारो के बारे में विचार-विनिमय। महाराष्ट्र चर्छा संप के थारे में अर्चा।

भागीरधीवत्त व परमानन्द को देखा ।

नालवाडी—विनोबा का मृत्दर भाषत्त, वर्षा तालुका में खादी उत्पत्ति के सम्बन्ध में विचार-विनिमय । महिला आक्षम—मृ० ज्योल्जा ने विममम का उत्मव ठीक किया ।

गर्गाविसन में बर्धा म्युनिमियल वभेटी के मवध में विचार-विनिमय।

२६-१२-३७ नगर गाग्रेम बनेटी ने चुनाय ने सिलमिले में नागपुर के लिए ६ बजे रवाना। बाबा करन्दीकर, बामोदर वर्गरा माथ में।

पहने तिलक विचानय गये। बहा में मब गेंग्टरों में भूमभा, व्यवस्था, नगर नाठ बमेटी का व्यवहार बाबासाहब व मेरे लिए भी अनुवित रहा। जितना न्याय देना गम्भव था, उत्तना प्रयत्न रथा। धाय दिन भर पुमते

रहता पडा, भोजन का समय छोडकर । क्रियारी के स्टब्स्ट्रेसन

गिरधारी के यहा भोजन । डा॰ घरे से मिलकर व पटवर्धन को मूचना देकर रास की मीटर से ६।।।

बजे वर्धा पहुंचे। २७-१२-३७

श्रीमन् से नवभारत विद्यालय के लिए सरकारी ग्रान्ट लेने, प्रिसिपल, व्यापारी कीर्म, आदि के मब्रध में बिचार-चिनिमय।

२६-१२-३७
महिला परिपद के लिए नागुर गये। आगावहन, उमा, लोलावती साथ
मे । राजुमारी में मिलना, वालबीत।
मिलना परिपार से मान्यसारी कर सम्बद्ध भागा। सर्वे भी सेवार पर्यक्त

महिला परिषद में राजकुमारी का मुन्दर भाषण। मुझे भी बोलना वडा । परिषद में जमाव ठीक था। रात को बायस वर्धा १० बजे बाद पहुचे। आगावहन, ओलाबती, धीमन्नारायण साम में।

२९-१२-३७

घूमना, नालवाडी । विनोवा से विजया, महादेवी अम्मा, सहदेव, आदि के बारे मे बातचीत । बासासाहब देशमुख से नागपुर चुनाव के बारे में बातचीत । उन्हें व दामोदर को एक्सप्रेस से नागपुर भेजा। मथुरदाराजी मोहता मिलने आये । कांग्रेस आदि की बातें । र्थंक आफ नागपूर के बोर्ड की सभा हुई। सेगाव जाकर आये । वहां प्रार्थना में ठहरे । झाह्याभाई का मामला । 30-97-30 गुबह जल्दी तैयार होकर, नागपुर के लिए नौ बजे निकतकर, ११वर्ज <sup>दहा</sup> पहचे । साय में गोवधंन, चिरजीलाल, रामकृष्ण, जाते समय थे। ११ से ७ बर्जे शाम तक तिलक विद्यालय में ही रहना पड़ा। नागपुर नगर तालुका व

वर्धा, आर्वी, हिंगणपाट, नागपुर (अर्वन) को पेटियां छोती गई। परिणाम जाहिर किया गया। नागपुर से मोटर से बर्घा। घर थोडी देर ठहरकर रात को ही एवसप्रेस से बम्बई रवाना । दामोदर साथ में। जुहू, बम्बई, ३१-१२-३७ मनमाड के बाद नाश्ता किया। रेल में कागजात देशे। पत्नों के जवाब लिखवाये। दादर उतरकर, २॥ बजे करीव जुह पहुचे ।

केशवदेवजी, रामेश्वरदासञ्जी से, शक्कर, सिंधिया आदि की बातें।

# 98३५

## जुट्ट-बंबई, १-१-३८

बापू के साथ पूमना। श्री धर्मनारायणजी (मैनपुरी वाले) व हृदयनारायणजी आये। उनमे भोरी देर बानचीन।

सरदार बल्लम भाई, राजेन्द्रबाबू, भूलाभाई, जयरामदास, धवरराव देव, घकरलाल वैकर जुहु आये। यक्तिंग कमेटी के सम्बन्ध में देर तव विचार-

विनिमय होता रहा। प्रार्थमा । बाद मे शरदवाबू व उनकी स्त्री भी आई ।

२-९-६६ मुबह जल्दी तैयार होकर बापू से मिलकर वग्वई । प० जबाहरलालजी से भिलना । बाद में विडला हाउस, राजेन्द्रबाबू,

सरदार, जयरामदास, भूलाभाई, कृपलामी आदि से विचार-विनिमय, अपनी मीति के सबग्र में विटला हाउस में ही भोजन । विरूप कमेटी १॥ से ६ तक

विंग कमेटी के मंदरों ने मदीना स्टीमर सिन्धिया का देखा। साधारण स्टीमर ठीक था । जबाहरसात को ताज में छोडा। विडला-हाउस, वहां आपस में खानगी चर्चा, विचार विनिमय।

३-१-३६ मुबहु जत्ती तैयार हुआ । बापू से मिलकर बम्बई । बक्तिग कसेटी टा। से ११ व १॥ से ११ कर्ट्ड ११ । बाद मे ५० जबाहुरलात, मीलाना आजाद सरदार, रोकेटबाडू, राजाजी, बापू से मिलने आदि । सामुसी सरदी

'जानको-कुटीर' में नाश्ता, चाय वर्गरा। बातचीत।

मुखनायहन में उसकी मानसिक स्थिति के बारे में विवास्तितिषय। बाधाइण्या म मदन की समाई—विवाह आदि के सर्वध में बार्ने। सुबह वहीं भीतन। कमाना मेमोरियस मीटिंग ६॥ से ८ एक जास नवरोबी के बहां हुई। ४-१-१-

४-१-१-जन्दी नेपार होतर बस्बई जाते समय बापू से मिलकर कन वा हार महा। यिंग पमेटी गुबह दा। से ११॥ य १२॥ में द सक हुई। महत्व की वर्ष यदों महत्व के टराय पास हुए, गासकर काबेस की नीति—मिनिस्टों है

मामना मं यहिमा आदि के बारे में स्पष्ट की । बिहार किसान समाहे बारे में टीक पर्चा, विचार-विनियत । ४-१-३= पूज्य बापूजी ने, कल साम को उनकी लकडी, जिस पायल मुख्तमा<sup>त है</sup>

पूर्य वापूजा न, कत साम का उनका तकडा, ाजस पापण उ<sup>क्रमा</sup> पर ही थी, उम घटना का हाल कहा। इप्यानानी व जयरामदास मिलने आये। वापू को कल के दोनों टहराव <sup>होई</sup> मालूम हुए। बन्दर्द, राजेन्द्रवायू, सरदार, राजाजी, भूलामाई, जयरामदान, खेर आरि

से बातचीत । मिनिस्टरों के अबहार के बारे में विवार-विनित्तम। नेपाल के मेजर जर्नल मिलने आये। गोपीबहन, पेरीन, नर्रानत, हुस्ती भाई वर्षरा आये। सरदार, राजाओं, कृपलानी, सरदबाबू भी। वापू से मिनकर किर बन्यई। रामनारायण सन्स की सक्षा मे कोली टेर को ब्लाजर का सौदा दारा

बापू सः । मनकर किर बन्चई । रामनारायण सत्स की समा में योडी देर, व्हें हाजर का सौदा दारा करने व जमीन के बारे में विचार-बिनिमय । रामेश्वरकी दिवस से बाँगे । डा० देनाई को दाढ दिखाई । उन्होंने निकासना जरूरी समझा, निकार्त सो । याई व इन्टर में भीड, सेक्ट में वधा रवाना । वर्षा, ६-१-३-

वर्षा, ६-१-३= वर्षा तक चित्रा केम के कागजात पढे । वर्षा पहुचे । वगले रर आकर चित्रा केस के कागजात—वडकस, कर्म्हीकर, कालूराम के साथ देखे । १ बजे कोर्ट में गये । जयवन्त के न आने के कारण कोर्ट ने मेरी गवाह छोड़ दी ।

महिला आश्रम में छारे पंडितजी के दो भजन सुने। ७-१-३८ सुबह स्टेशन गया। मीनारामजी, भगवानदेवी वर्गरा आये।

रोगाव जावार मिलकर आये । बालकोचा मे मिलका। नागपुर से श्री पटवर्धेन म ढवले आये । योडी देर बातबीत । कोर्ट ने चित्रा केम आज गुरु किया । मुलाबा आने पर बहा गये ।

काटन । पन्नाकम आज गुर । क्या। कुलाबा आन परवहां गया। १. मे २ बजे तक रिप्राम, नागपुर वाले जयवस्त की ओर मे, शान्ताराम वकील ने किया।

पवनार में शाम का भोजन, २०-२५ लादमी साथ थे। श्री खरे व रमाबाई के मुन्दर भजन हुए। ६-१-३६

पू० बापूजी बस्तक से साथे। स्टेगन पर पैदल जाना। बापू बगने पर आये। चिता केग की सर्था।

चिता केन की चर्चा। कोर्ट में १२ में १।। वे १।। में १।। तक चित्रा केस में रिकास मि० घानता-राम यक्षीत, नागपुर ने चलाया।

राम यथीतः, नागपुर ने चलाया । वैश्व आफ नागपुर नी सभा हुई । पुरुपोत्तमदास आओदिया ने पर रामेश्वरजी (ग्रुनिया वाने ) के साथ

भोजन ।

९-९-१६

बार्र ने कर के साथ पैदन मेगान । नेकर स उसने भनित्रम, रहन-महन वीमारी परना प्रस्ताह सर्वता के बारे से साथ , नो समस्तान ।

भीवारी परना प्रत्याद बर्धन के बारे से बाते । उमे समसाना । मेनांव जनक बातु में महादेवधाई के ताथ बातवीत । उन्हें हरियू कांग्रेत तक पूरा भारत जैने को कांत्र । वस्तु कोई पत्र नहीं निकास बातू की स्पन्न के मुनाबिक महादेवधाई मुनावात प्रोहास आहे ।

.

व्यवस्था व हेते ।



रातांव भेरत । वशरवार्ड, शान्ता गांव में । भाने गमप मीटर में करका मार्ट्स मात्र है। कृत्या रारी भीता प्रान्ती,मधीपतनभावे ।कृत्या की करमक्यामृती । भारत में महिता मन्द्रत के बारे में दिवार-विनिमय।

भी भाषप्रवस्ता बगताई।

रामनारणमारी न शीमन के साम रिन्दी प्रचार के बारे में विकास fa'ancı नव भारत विद्यालय व गारपादी गिशा मन्द्रल के बारे में भी। गगाविषन - चित्रजीनातः, पूनमचन्द्र, दामोदर, मीरा, बमलाबाई सेने, रमाबाई, महादेवी आदि से बातचीत । कमसा सेले ने पिनहत्तर सर्वी

14-1-15 शान्ता के घर तिम व द्रध निया। संगाय पैदान । शानता, मुदानी बार्द, मुझीला, बिन्दू, महादेवी, रमावाई, ( रेदराबाद वामी ) व में ग्रंप पाटक तक आई । तुमीला बहुत ही बुद्धिमान य होशियार सदयी मासून हुई। ईश्यर उसे गुझी रहे। रास्ते में महादेव-

भाई मिले । बापू की शासत करी । ब्लड प्रेशर बढा हुआ बतलाया, २०० में ऊपर। बापू संधोदी बातें। हवीमजो को भेजने का विचार। गुशीला व प्यारेलाल से बापस आते ममय बातचीत । किशोरलालमाई, गोमसीबहन, शान्ता साथ में । किशोरलानभाई को सब कहा । भारतन में सीतादेशी य महिला मण्डल के मही-पद सबधी विचार विनिषयः। काकासाहब सत्यनारायणजी व श्रीमन से हिन्दी प्रचार के बारे मे बार्ते । महिला आश्रम मे--तिल-गुह । विनोद ।

रमाबाई व महादेवी मेल से गये। मि॰ शरीफ मिनिस्टर व ताजुद्दीन मिलने आये। शरीफ ने नागपुर नगर फाग्रेस के बारे में विशेष बातें की। वाबामाहव करदीकर व हाक्षेत्रर के बाब जावार पाल की गाम ।

### दर्धा-मागपुर, १६-१-३=

मेर में नारपुर हुंगा में झाडिक्सगी से गारी में हिन्दुरसात हाउसिए करवी (इताक) ने बारे में बार्ने। इसे बहुत वा बाम शीझ जावर सकाने की बढ़ा द प्राप्त कर बरने की बहुत। बंधनी के बारे में बद बरने का विचार, बेसबदेवजी की रियोर्ट बाने कर बोर्ड में करमा।

नामपुर में तिलक विद्यातिय गये। पटवर्धन नहीं मिले। उसके घर पर भी अहीं मिले।

छगनलाल व मणवानदीनजी स उनकी पार्टी की रिवति समार्थ। डा॰ परे नहीं मिल सके। मोहनी का पर देखा। गिरधारी के पर भीजन। नित्रक रिद्यामय ये वार्मकीरियी। समा वा वाम हुआ। हरियुरा निर्मिण के

प्रतिनिधियों की गला। मुसे ममापति चुना।
मुनापबालू की वासेन का समापति चुना। आल इंडिया के मेबनी में डा०
घरे, पुनानवर, चतुर्भवकाई कीर मैं चुने गये। आल में कांपानन में श्रीमती सानवे, पनाचाल, यादवर, पटवर्धन चुने गये। अस्थान ट्रंटर की भीटित कई।

मोरिग हुई। रात में वर्धा वापन।

वर्षा, १७-१-३८

देर से उठना । धोत्ने व सुन्दरलाल के साथ महिला सेवा मण्डल के बारे मे विचार-विनिमय।

समाव में विश्वभारता के साथ। पूर्व बापूजी को देखकर जल्दी वापस---हमीमजी व सरस्वतीबाई को लेकर। चिता केम रिकास एकडामिन की तैयारी घर पर। बाह से कोर्ट में १२।

चिता केम रिजास एक अस्मित की तैयारी घर पर। बाद में कोर्ट में १२। से भा॥ तक। बाखिर में आज गवाही पूरी हुई।

महिला सेवा मण्डल की सर्व-माधारण सभा, कार्यकारिणी सभा व महिला आश्रम की सभा पाच से साढे आठ तक हुई। शान्ता के यहा भोजन व सभा को काम।

थीं पनश्यामदास विडला आज मेल से कलकत्ता से आये । फेरे आ ते के पहेंचे ही वह सेमाव जीकर सहादेवमाई मे लाडे लोथियन के प्रोग्राम के बारे में विचार कर आये ।

95-9-35 जरदी गैयार होकर लाई लोबियन के लिए स्टेशन जाना । गाड़ी १० मिनट जरपी आ गई। काकागाहब व शान्ता को मिलाया। बाद में महादेवमाई

य दोनो कुमारणा को मिलाया। डा० नर्मदात्रसाद की गाडी में सेगांव रयाना । रास्ते में आर्यनायकम् अर्दि मे विस्तात । सेगांव पहुंचकर लाडे सोवियन बापू से मिले। बाद में मीरावहन की

विकास । अपने कर्ष्य मकाम में ठहराया। बापू के साथ पूमता। बापस वर्धा। 🔍 विमाना के डाक्टर बापू को देखने आये। उसकी व्यवस्था। धनश्यामदास-जी बिडला से बातचीत, भोजन, आराम, पत्र-व्यवहार।

भनक्यामदासजी के साथ पवनार तक घूमना व बातचीत ! सेगाव जाकर बापू से मिलना । लाई सोवियन प्रार्थना आदि मे गये। 98-9-35

प्रार्थना । कागजात देखे । सरस्वतीबहन के साथ आध्रम वगैरा घूमना । लार्ड लोषियन नवभारत विद्यालय, महिला-आश्रम, मगनवाड़ी, बार्ड भण्डार, लक्ष्मीनारायण मदिर आदि देखने आग्रे । उनकी व्यवस्था महित आश्रम में की। वह थोड़े बोले, सुन्दर बीले। दोपहर को व शाम को संगाव लार्ड लोशियन के साथ। उनके साथ सेगा

धमकर देखना। बापू के पास प्रार्थना तक बैठना । धनश्यामदासजी बिड्ला आये । आव शाम को सेगाव से ही भोजन किया।

घनस्यामदासजी से राजनैतिक, हिन्द्-मुसलमान झगड़े आदि पर विचार-विनिमय । उनकी राय थी कि दो अलग फेडरेशन कर दिये जाय। 20-9-34

हिन्दी प्रचार विद्यातय व हरिजन बोडिंग देखा। लाई लोथियन ने आज सुबह हरिजन-बोडिंग, हिन्दी प्रचार विदालक, मालवाडी-टेनरी के काम आदि का ठीक सौर से निरीक्षण किया। उन्होंने करीब २०-२५ मिनट विनोबा के साथ अध्यात्मिक विचार-विनिम<sup>त्र भी</sup>

किया ।

लाई स्तोबियन घर बर आये। कार्यकर्ताव मित्रों से परिचय, यातधीत। समरक्ता ठीक रहा। करीत ३० वार्यकर्ताये। साथ में भीजन। सब मितकर ७५ लोग होंगे। काई सोधियन व विक्ताजी सेमांव गये। बाधू से बाते। प्राप्ता। आज

बापूका स्वड प्रेशर ज्यादा था।

"
२९-९-३=
गुबह दामोदर में बार्ने । सरस्वनीबाई व महादेववाई के माप रेखवे फाटफ

मुबह द्वामादर संयात । सरस्वताबाइ व महादयबाइ कं माप रेलवे फा तरु पूमते ।

तार पूनर । साडं लोधियन को ग्रान्ट ट्रक ऐक्सप्रेस पर पहुचामा । यह देहली गये ।

बजाजवाही का संघटन हुआ। आज प्रथम ममा हुई। हिन्दी प्रचार के जिए बालोनी बलाने के बारे में विचार-विनिमय।

निए वातोनी बनाने के बारे मे विचार-विनिमय । जमान मुहम्मद (मद्वान थानों) मे शानवीन ।

नेगाव—यापूर्म पनश्यामदागजी बिटला के इस वर्ष के एक लाग के एण्ड में में पचात इकार राखे गाधी नेवा सथ के जनरल फण्ड में देने का चित्रचात (

बारू के जिम्मे इक्षर मार्क पण्ड में में अदाई हजार मालवाटी में विद्याधियें के जिए मवान बनाने व विद्वासाई पण्ड आदि के सबध में विचार

विनिमय। जनमञ्दर शाह पेरिस वालो ने पांच हजार का चेवा दिया।

जनमन्द्र माह पारम वाना न पांच हजार का यह दिया। किलोरमालभाई, घोत्रे, कैजनावजी में मांधी-मेंबा-सम के बारे में बाते।

२२-९-१८ प्रापंता ने भजते । गेगांव पैदल । नमला व नुः नगला विद्याणी गाय से

प्राप्ता में भजते। गेगीव पढला। कमला व कु० गरना विद्याणी गा। बाद में दिजनाल विद्याणी व दामोदर भी गाय हुए। बापू में, गुल्तालाल व पत्टीयर, हवीमजी में जाने में दारे में।

विजलाल विद्याणी से सरला, बमाना च राजनैतिक स्थिति के बारे विचार-विनिमय।

पनव्यामदासं विक्रला से बानकों की पढ़ाई व अन्य बानो पर विचार बातकीत। याचा साहब निरुत्त कर व पटवर्धन ने नागपुर प्रास्तिक के बारे में विचार विनिमय। पयनार में धनन्यामदागत्री के कहने से दान बाटी की रमोई। धनस्यामदान,

ब्रिजनान विमाणी, मरस्यतीयाई गाडोदिया आदि थे।

ावजनान । वयाणा, सरस्वताबाइ गाडाइया काइया ईरवरी प्रसाद श्रह्मण की बातचीत से श्रुत मानून हुना । २३-५-३-६ पूमने सेगांव सक पैदल, जानकी साथ में। उसमे बातचीत---मानीहरू

स्थिति स्वास्थ्य इत्यादि के बारे में।

तैमारी, कायेस सेमन मे जाने के बारे में, रखने को कही। ध्यारेसात के बातचीत। मयुरादास मोहता व धनश्यामदाम विड्ला के साथ बातचीत। मयुरादास मोहता व धनश्यामदाम विड्ला के साथ बातचीत। बात की विद्यास की मिनिस्टर आब आये। अपने यहा ठहरे। उन्होंने देर तक वगाल की हातत पर बातचीत की। अपने यहा ठहरे। उन्होंने देर तक वगाल की हातत पर बातचीत की। २४-९-३४

शेगोय मे बापू से काप्रेस व शिक्षण बोटें, विद्यापीठ स्नातक, संरक्ष्तीवार्ष गाडोदिया, हर्नीमजी वर्गरा सवधी बातचीत। प्यारेताल से बापू ने पूरी

प्रापंता। पूपने गये। दो मील का चक्कर सवाया। धनस्यामदास विवता विधानराय, निलिनी रजन सरकार से वयाल की स्थित पर ब कार्यक सगठन के बारे मे देर तक ठीक विचार-विनिमम होता रहा। कार्य में भोजन, वाद मे दे लोग सेगांव गये। ठक्कर वाचा भी आज झाये। वाल की पजनार मे उपरोकत तीनों सज्जन के साथ जाना। वहां, धोजन के समय च बाद में भी यही चर्चा होती रही।

भाषा, याद में ये लाग वंगाव गया 1645 र वाचा मा आज भाषी प्रचार में प्रपरोद्धत तीनो सज्जन के साथ जाना 1 वहाँ, घोजन के स्वय य बाद में भी यही जयां होती रहीं ! राजाजी आज देहती से मद्रास गये। उनसे स्टेमन पर मितने गयें! बाहसराय व लोखियन से जो बातें हुई, उसका सार कहां।

न्दरापाप प लायपन संजा बात हुंद्र, उसका बार कहा। २४-९-३८ पनश्यामदाभजी बिडला, ढा० विद्यानराय, नितनी रंजन सरकार भे<sup>त हे</sup> कलकत्ता गये।

सेगांब जाकर बापू से व अन्य लोगो से मिलना । वापस घर आकर भोजन वाद मे दो बजे फिर महादेवमार्ड के साथ सेगाव जाना हुआ । बापू से २ हैं ३ तक बातचीत । 'गांधी गेवा संप', विद्वतभाई पटेल ट्रस्ट, बकिंग कमेटी, फेडरेशन, मलरानी, आर्यनायकम्, डा० वतरा, प्यारेलाल आदि के सबंध ये । वर्धा आकर दादा धर्माधिकारी व मदनमोहन मे वाते । किशोरलाल भाई,

व दादा, बाला माहब सेर मे गाधी मेवा सप की चर्चा।

स्वतन्त्रता दिन २६-१-३८ शाजर का रस लिया। वाल बनाये।

गाधी चौक में झड़ा बन्दन । सिविल लाइन वार्ड कमेटी स्थापित हुई । हिंगणघाट मिल (मोहता) में स्ट्राइक । वहां जाने के बारे में विचार, पर मधुरादासजी के वहां न होने के कारण नहीं जाना पडा ! सेगाव में बाप में सेगाव का हिस्सा व अन्य इमारतें आदि 'ग्राम रीवा

मण्डल' को देने पर विचार-विनिमम । सापू ने अपना भाषी कार्यत्रम व इच्छा बनलाई। उन्हें अब मेगाव छोडना नहीं है। फ्रन्टीयर रहना पड़ा, हिन्द मुमलिम एकता के लिए तो विचारणीय है। कांग्रेस चकिंग कमेटी व स्व उन्त्रताके प्लेज पर विचार। प्यारेलाल की स्थिति कही। मैंने भी यहा ।

वर्धों में स्वतवता दिन की जाहिर सभा गांधी चौक से मेरे सभापतित्व में E . डा॰ महोदय व शीमती चोरघडे दवायान मे गये।

मयुरादामजी मोह्ना नागपुर से आये । हिगणधाट मे हुई भड़काने वाली व भीयण हिंगा वा वर्णन मुनाया । दामोदर को भेजा । बच्छराज जमनालाल के बाम की सभा हुई-रात में द-६ तक । चि॰ मान्ता भाज बम्बई से आई। मदालसा वगैरा का हाल कहा।

20-9-3⊏ प्रार्थना। गाजर वा रसः। मां से शजन मुने । हिन्तपाट से पदा सेवा बादमी आया । पैदन स्टेशन । पुत्रराज में बातें । चि । मुलीला शागपू गई। हिगणपाठ रेल ने गर्दे। सङ्ग्रमदार से बहुत देर तक बातचीत । बा

में मजदूरों से व फिर मधुरादायजी में बात की। पूरी स्थिति समग्री श्री मजूमदार का मजदूरी पर प्रभाव नहीं दिखाई दिया।

यधाँ पहुचे । मिनिस्टर, शरीफ, गोले आदि मिलने आये। बच्छरा जमनासास की मधा ।

२८-१-३८ मां के भजन । आज सरस्वतीमाई गाडीदिया हुनीम व ईश्वरी प्रसाद को रेपने की ।

दाण्डेकर व छमनलाल भारका से देर तक बातबीत। रोगांव । जानकी साम मे । बापू से मिलकर प्यारेलाल से देरतक बातवीत।

हिंगणघाट जाने की तैयारी । जाते समय श्री गोविन्ददासजी जवलपुर बाने

मिलने आ गये। हिंगणधार पहुचकर मजूमदार व मयुरादास में मिलना। मजूमदार की पूरा काबू मजदूरो पर नही है। आज दारबन्दी के संबंध में जाहिर सभा हुई। श्री गीले (मिनिस्टर) व

दर्गा ताई का भाषण ठीक हआ।

26-9-35 हिंगणघाट से पत्न लेकर आदमी आया। पैदल स्टेशन। यह में रक्षाना पुष्पराज से बातें । सुभीला नागपुर गयी । हिंगण घाट मे मनुमदार हे बहु देर तक बातचीत । बाद मे मजदूरों से व फिर मधुरादासजी से बात की पूरी स्थिति समझी, मजुमदार का मजदूरी पर प्रभाव नहीं दिखाई दिया। वापस वर्धा पहुंचे । मिनिस्टर शरीफ, गोले आदि मिलने आये।

बच्छराज-जमनालाल की सभा हुई।

वर्धा, २८-१-३८

दांडेकर और छगनलाल भारूका से देर तक बातचीत। सेगाव। जानकी साथ में। बापू से मिलकर प्यारेलाल से देर तक बातबी। हिंगणघाट जाने की तैयारी। जाते समय जवलपुर बाले गीविस्ताहरी मिलने आये। बातें।

हिगणधाट मे मजुमदार व मयुरादास से मिलना। मजुमदार का मजूरों पर पूरा काबू नहीं है।

बंदी की जाहिर सभा में गोले मिनिस्टर व दुर्गाताई का ठीक भारत

मिते हुए नालवाडी गये। चि० घान्ता साय मे। विनोदा से सेगांव के गरे में ठीक विचार विनिमय। विनोवाका स्वास्थ्य आज घोड़ा ठीक गालुस हुआ । चि० शाल्ता व महिला सेवा मण्डल के बारे में तथा आत्म-विश्वाम आदि के बारे में विनोधा में विचार विनिमय।

भी दुर्गाताई जोजी (आकोला वाली) ने अपनी हालन, त्यागपत्र व

अकोता की स्थिति कही। बिजलालजी के बारे में जो कुछ कहा उसमें द ख व मन में विचार हुआ। वर्तमान स्थिति खूब विचारणीय है।

जानकी देवो का स्वाम्ध्य थोडा खराव ।

सेगाव में बापू में सेगाव को दान देने के बारे में बातचीत। मालगुजारी का हिस्सा दान देने के बारे में व्यवहार की अडचन । बगीचा व जमीन दान देने का निश्चय, वसत प्रचमी है।

दादा धर्माधिकारी, बाबा सा० मे गाधी मेवा गध के मदस्य की चर्चा। बच्छराजजमनाताल, जमनाताल सस व जमनाताल गृह विभाग का कार्य इआ।

### बर्धा, मागपुर, ३०-९-३८

प्रार्थना, पत्र स्पवहार । घटवाई, साबा सा० शिवराजजी व गोपालराय के माय ६। बजे को गाडी से नागपुर जाना । पहचने पर हिद्दस्तान हाउसिंग मे जाना । छगनलाल भारका, बाद मं पटवर्धन बादि में बातचीन । घटवाई में व शिवराजजी से भी। चि० शान्ती-रामेश्वर, गिरधारी, सोनीबाई, गोपीचदजी मिले । फोटालाल बर्मा में बैठ के बारे में बातचीत ।

तिलक विद्यालय । आज नागपुर प्रान्तिक व मेटी के लिए जो सदस्य आपे ये उनमे मने दिल में विचार-विनिमय। मेरी स्थिति माफ तौर से समtitÉ i

सभापति का चुनाव हुआ। मुझे पब्चीम बोट मिले । दो विरद्ध, मैंने अपना बोट दिया नहीं। सब मिलकरे २० हजार थे। पुनाव में पूनमचन्द-नदा का क्यवहार आज आधा से ज्यादा समाधानवारक रहा । खरे व अन्य मिलो का स्वत्रहार ठीक नहीं कहा। दुख भी पहचा। आज पूनमचन्द-पक्ष की मेरी गमा से नैतिक विजय हुई। छगननाल से बालें।

एक्मप्रेम में पर्धा। मन में काफी विचार व दुख रहा।

38-9-35 रीगांव में बापू का स्वास्थ्य ठीक या। वि॰ मुसीला ने कहा नामंत हाल

रामारी जा मकती है। बापू को नागपुर बांग्रेस के चुनाव, हा॰ घरे पूनम घन्द की स्थिति, को हाल बीडे में कहा । बादू का मौत था। यधी आकर पत्न व्यवहार। नागपुर यैक के बारे में व महिला मण्डन के

रकम जमा रखने पर विचार विनिमय । भोजन के समय आज गोभी के साम में बिच्छू पका हुआ निकला। त्रोप ग्लानि आई। मन को रोक कर मोजन किया। 'महिला सेवा मण्डल' की कार्य कारिणी की सभा हुई।

राजकुमारी अमृतकौर व मिसेज लेन्केस्टर आये, उन्हें लेने स्टेशन गया।

हिन्दी प्रचारक विद्यालय में गया। 9-2-3= जानको से गुयह तीन घटे तक बातचीत, मन:स्थिति का वर्णन ।

भागीरथी बहन, चि० शान्ता, मोतीलाल से बातचीत । गंगाधरराव देग पाण्डे व मिसेज लेन्केस्टर से बात । 'बैंक ऑफ नागपुर' के बोर्ड की मीटिंग। मारवाड़ी शिक्षा-मण्डल की कार्य कारिणी की सभा। हिन्दी प्रचार कमेटी की भी सभा हुई।

जाजूजी, किशोरलाल भाई से सेगाव, महिला आश्रम की जगह आदि ही बातें। श्री पटवर्धन, घटबाई, बाबा सा० (विरुतकर) से नागपुर प्रान्तीय क्मेटी के बारे में व राजकारण के बारे में देर तक विचार-विनिमय। मेरे विचार से पटवर्धन व घटबाई सहमत थे। डा० खरे से बात करने का निश्वय।

२-२-३८ नागपुर से मोटर से—जवाहरलाल व कृपलानी आये। जवाहरलाल हो लेकर सेगाव जाना । मेल से सुभाष बाबू वर्धा आये । स्वागत । सुभाष बाबू को लेकर सेर्पा

गया ।

नेपाद में बाहुने जिल्हा । गुमार बाहु की लिए नाही ,याना । जीवा कमेरी हमें रहे। यहाँदगर की है। में व नक हरें।

बि॰ उमा शाय में पैदन गेरार । गर्गा में जानकी देवी मिनी । गर्गर में ही

भागता । नेगाव पहचने पर बारू ने बहित कमेरी का थीड़ा हात करा । व्याग बदेशी--दामि १॥ व २ मे रात १॥ यह होती वहीं । पेंडरेगत का

ठहराव हुआ ।

मिनिस्टर यूनुफ गरीफ का भूसनमानों में ब्यायसन हजा। वहीं जाना पहा। रात में ११॥ बने मौना। वर्षा, ४-२-३ s

प्राचेता, आश्रम मे उत्मव । शन्दा बन्दन । ममा बादि । वकिंग क्मेटी-मा से देश। व २ गे मा तक होती रही। बीज में कुछ लोग सेनाव बापू के पान गर्ने। मैं महिला आध्यम के उपन में, बीच में 'दो बार

जा आया ह आज बॅरिंग कमेटी में-हगर स्ट्राइक, मिनिन्ट्री, इहियन स्टेट्स साहि पर वाम विचार-विनिमय हुआ।

वर्धा-नागपुर, ६-२-३८ रात में वर्षा आदि। हवा जोर की चली। मुभाष बाबू मेल से कलकत्त रवाना हए। भूलाभाई देहली गये।

जवाहरनातजी से खासगी थोडी बातें। टेनीफॉन के लिए दुवान गये। सीहरण सेट मुख्यमंत्री बिहार से बातचीत हुई। हगर स्ट्राइव व जू राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के बारे में। लखनऊ फिर से टेसीफी

किया। पन्तजी नहीं मिले। जवाहरलालजी, मौलाना ने आज मदि वगैरा देखा । वरिंग कमेटी की सभा हुई। इडियन स्टेट्स का टहराव बहुत बाद-विवाद विचार विनिमय के बाद, पहित जवाहरताल ने जो दराव पेश किया व सबो ने भजूर किया।

सेगाव में बापू से मिलना । जवाहरलालजी की बातजीत । आते स

महिमा आश्रम के उरमव में ठहरना । जनाहरनानत्री, गरोजनी, कुपनानी का नागपुर के लिए निकनता । YIII गहुंभे य गिरधारी के यहां पाय नास्ता ।

पहुंभे य निरधारी के यहां चाय नास्ता। अभ्यकर स्मारक सभा आज जवाहरसात के हाय से कोणिशता की विश्व दुई। सभा अच्छी थी।

वी गुननजी (मिनिस्टर) से बातें । विद्या मंदिर के संवंध में । ग्रास्ट टुक से यर्धा पहुचे । गाडये महराज का कीर्तन सुनाजकी हुआ ।

७-२-३८

पडित गरेजी का कल शाम को हरिपुरा में स्वयंवास होने की सबर हुन कर हु य व धवका लगा। किसोरलाल भाई, गोमती बहन, कावा सा॰ वे भारतीय।

श्री मणिलाल गान्धी व गुगीला व वालक आये । उन्हे सेगांव भेजा । पामाजी, आनन्दराव (सेवा ममिति वाला) आदि मिले ।

पत्त स्पन्नहार । दामोदर, गोवर्धन, श्रीमन, शान्ता, हरिमाऊओ, वसी आदि से बात्र्यीत । आज ही रात मे एक्सप्रेस से बम्बई जाने का निश्चय किया । सब मे

आज ही रात मे एनसप्रेस से बन्बई आने का निश्चम किया। मार्च में जानकी, रामकृष्ण व बिहुल नौकर। पर्ट क्लास में रवाता। साहै के चलते ही सो गये। बादर-जुहु, द-र-३८

शुरू में केसबदेवजी से मुकत्द आपनं वक् स, हिन्दुस्तान हार्जीतण, हिन्दुस्तान शुगर मिस्स आदि के बारे में वर्तमान स्थित समझी। मुकत्द्रातनी, जमनादास भाई, फतेचन्द्र, प्रह् साद, मुलजी, आविदअती आरि है बातचीत।

जूह, ९-२-३म समुद्र तट पर बरसोवा तक धूमे। कि रामक्रिसन साथ था। उतरी <sup>झार्</sup> की पढाई आदि पर विचार विनिमय। आविद असी से हिन्दुस्तान हारुसिंग कम्पनी के बारे में विचार-विनिम<sup>द</sup>।

मदालसा से बातचीत ।

त्यां। महादेवी (वर्नाटक) ने बद्रीयाद्या का घोडा हृदय-द्वावक घर्णन ऱ्नाया । मन पर अमर हआ। 90-3-35 वाणिनाय मिलने आया । भाग्यवनी दानी, मिलने आई । दामोदर, श्रीमन्, शान्ता वर्धी मे अपि । केणथदेवजी में बातचीत । मद्राम मिल की रुई की आइत के बारे में चर्चा। पतेचन्द भी था। भारता, मेमराज रुद्दमा से 'महिला मण्डल' के खजानची के बारे में बात-चीत । 99-9-35 बण्डराज कम्पनी आदि की आफिस फोर्ट में ले जाने का विचार बन रहा WT I ऑपिंग आदि देखा । 97-7-35 बम्बई से कई मिल मिलने आये -- सूबता बहन भी आई। हरिभाऊजी, वे नवदेवजी रामहुमारजी, ब्यक्ट नाल मादि । आज समुद्र स्तान के लिए गये तो यहत बड़ी मध्यो किनारे के मजदीक दिखाई दी। बहुत बड़ा मह दिखाई देनो छा । मित्रों के मनाकरने के बारण, जल्दी बायम बा गये। भोजन, आराम,

थोडी देर क्रिज । क्रिजमोहन गोयनका से दुवान के काम के बारे से बात-चीत, हिमाब । विकी बहन वर्गेश मिलने आहे। के बारे में विचार-विनिमय।

.1 श्री शालिकृमार, मान्टर, पहचा मिलने आये । वर्षिण कमेटी के ठहराव

एरियुरा, (विर्टल नगर) १३-२-३०

दादर स बैठवर मही स्टेशन पर उनस्ता । रास्ते में सुभाव बाबू पट्ठाभि

से इहिया रटेट्स के बारे में टीक बातचीत ! सुधाप बाबू के साथ भीजन !

बाद में उन्हें इन हीन वर्ष की स्थिति से व विका बसेटी के अन्दर के बास

मही में मोटर ब्रास हरियुस पहुंचे। विद्ठलनगर में यहिंग कमेटी के हैंस it årr mmar i बापू को -मुनाय ने जित्तनी बातें हुई वह सब भूमते हुए मुना दी। उर्हे पगर भाई। गुमाप बापू ने निस सिवे। वही बातें हुई। हरिपुरा, १४-२-३८ यदिंग कमेटी — दा। में ११॥ य २ से ६॥ तक हुई। ठीक काम हुआ। सह में मय-समेटी बैटी। प्रदर्शनी में बोड़ी देर जवाहरलाल व मौलाना के साम गये। 14-2-35 प्रार्पना । पूमने निकले । गोगासा वर्गरा देगी । इजकृष्ण (दिल्लीवाने) गे वहां की हासत ममझी। यकिंग कमेटी—दा। से १॥ य २ से ६ तक हुई। आज श्री जवाहरतात ही रिपोर्ट पर गरमागरमी रही। बापू ने यकिंग कमेटी का हाल कहा। शाम की प्रार्थना में गये। यापू के साथ-जवाहरलाल, सुभाष, मौलाना, सरदार और में बातबीत में रहे ।

मे ही र भीर में बाहिफ हिया।

मिनिस्टरी के बारे मे, श्वासकर विहार व यू० पी० के बारे में बातपीत। उन्होने अपने विचार कहे। १६-२-३= ्र-र-प बापू के साथ बातचीत। मैंने उनको कहा कि मैं विकिए कमेटी में हैं।

रहुगा। मुझे उसमे से निकाल लें। उन्होने कबूल सो किया। और दूसरी हालत बताई। बापू का खादी प्रदर्शनी मे प्रार्थना के स्थान पर आज 'खादी के महत्त्व' पर मामिक भाषण हुआ।

वर्किंग कमेटी दा॥-११ तक हुई। रात में ६ से १०॥। तक चली। विषय निर्वाचिणी व आल इंडिया २ से ७ तक हुई। ठीक काम नता। १७-२-३=

प्रायंना । डा॰ घोष व अन्तदा बाबू से घूमते समय बंगाल की हालत पर

विचार विनिधन । पुरु सामृ को की धीर ने बावर्र के नकरेंग के बारे में हुई बावर्षीय करीं। ।

बहित बसेटी इ.से ११, शाब इन्हेंबा तब तीत बार हूँ। वासेवारियों नभा १२॥११ तब हूँदें। जिल्ला सेहि, मेरोजन कर्नेट बे महत्व वे हराव संतुर हुए। देती जिल्लानस्की टहरत के जाने से

मह पर ६८ तथा हु। देश तिकार वितिमस्यार (बला) भाम की वहित कमेटी की बैटन में प्रीमियर की मोदिनदेशनाल पार बीहरण बाबू के निवेदन, स्विधि का बर्गन मुनने पर हुगा व जिला हूरें।

र्द-२-१८ महाबीरमभादती पोहार में बानबीत । बिहार रिलीफ क्येटी (मेन्ट्रल) की मंत्रेजिस व जनरम समा हुई । टहराब

पास हुए। यक्ति कमेटी द्वा से ११। तक हुई।

बोरम समेटी द।। से ११। तर हुई । विषय निर्वाचिनी समा से आफिर देगी राज्य मध्वन्ती टहराब पीम हुआ । भाषण आदि मूर्यता व बेजवाबदारी भरे हुए थे ।

पर-२-२ स् वर-२-२ स् वाका साहव व सत्यनारायणजी से हिन्दी प्रचार के कारे भे देर सक

क्षानचीत । इपटा बन्दन । करीज एक साम्र आदमी होंगे । बाद मे विषय निर्वाचनी समा ।

केशवदेवजी, प्रमुद्यालजी वर्गरा छाये । विकार कमेटी २-४। तक हुई। बापू से बारें - मेरे विकार कमेटी से न रहने के बारे से ।

बार् से बातें - मेरे बिनिंग कमेटी से न रहने के बारे से। कार्यस का खुना जलमा गुरू था। बने हुआ। प्रोसेसन खादि। धर्म तक होता रहा। टीक स्पत्रस्था सी।

२०-२-३६

विषय निर्वाचितो तुबह ६ में १२॥ तक चती । में १०॥ तक बैठा । सिनिस्ट्री के उहराब पर सरदार वा प्रयम सायण मुन्दर हुआ । आखिः का ठीक नहीं हुआ, ऐखा मित्र सोगो ने वहा । में हाजिर नहीं मा । हिन्दी प्रचार सभा का कार्य २ से ३॥ तक हुआ । सीच ठीक जबर हुए वे ते रीच और व बाहिक हिन्दा । मही वे बोर्ड हारा मृद्युम बहुने । विद्यानकर में बहित बेनेड के की में के मानमार्थ ।

बार्ड को अनुवान के दिनकी बार्ड हुई बहु गव पूरते हुए हुता है। हर्द त्यान बार्ड र मुक्तान बार्ड में दिन निवेद बही बार्ड हुई !

हिन्द्राः, १४-२-२६ व<sup>र</sup>रण करे १-२॥ मे ११॥ व २ से १॥ तक हुई। टोक नामह्मा । एउ में भद्र कमे ही के ही।

चर्मनी थे भी ही देर जराहरमान व मीनाता के साय परे। १३-२-१६ प्राप्ता : चुमने निकले । होगाना बनेस देगी। वजहान (हिलीसी)

में बता की हालत भागति। कहिन करेती—का। में देश कर है है। बाद बी बगहरता से रिपोर्ट वर बस्मामस्मी स्री।

थानु में परित्र न मेरी का हान कहा। साम की प्रारंता में गरे। बानु के नाय-जबाहरमान, नुमाय, मोताता, तरदार बीर में बातीय के रहें!

रहें। विभिन्दिन के बारे में, पासकर विहार व पू० पी० के बारे में बलवेंड। परोने अपने विभार कहे। इ६-२-३=

j. .

बापू के गाय बातचीत। मैंने उनको कहा ि रहूमा। मुझे उसमें से निकात सें। उन्होंने बबून हो किया। और बापू का सार्वी में प्रार्थ माजिक प्रायण हुआ। चिन्न कमेटी 1111-8

प्रार्थेना ।

विषय निर्वाचिणी

भावृत्त हुआ। सबसारी में श्री समीसाल तेती व सामामाई समीतात तेली, निवती

सबनार में वा निर्माण को अरी व मणीकाई कोडारी की नदनी परेंगे में निर्मा । श्री मसीन्यत कार्र ने नेल पी मिल दिखाई । ठीव कमानी मानुम हुई । उनने पर पर ही प्रापंता, भोजन के बातबीत । पैदन स्टेमन । मिजजी

इतन घर पर हा प्राप्ता, भाजन व का चाला। पदल उटला । स्वत्र के कोठारी ने देर तब मजीभाई को लड़ित्यों को हालव जाती। नवसारी में सुभाष बायू के साथ सेक्डड क्लास से बैठे। जातकी व भाज्या साथ से थे।

दादर, जूह, २४-२-३८ दादर में उतरे, गुभाष बाबू भी वहा उतरें ।

दादर में उतरे, मुभाष बाबू भी वहा उत जुहू पहुचे।

जुह पहुंचे। बायवारों में बापू का स्टेटमेस्ट देया। जवाहरतान नेहरू में टैसीपोन में बायवारों के बादर समा—बाजार मेंटान से। साजट स्पीकर बिसट जाने से

हाम को जाहिर मधा—आजाद मैदान में । साउट स्पीकर बिगट जाने से सभा नहीं हो तथी। बहुत गडवरी हुई । प्रकार ठीक नहीं था। कई सिख्यों व बच्चों को चोटें आहें, हुंग्र हुंशा । नहें को उनके स्थान पर पहुचाया। श्री करहैसावाल मूत्री के पर भोजन। श्री मुभाय बालू व्यरिस भी से । हेर

ता पाल्याचार कुमा के बार मान्या राजा पुनाप सामू बारा साथ १६२ हो गई। इत्ह-सम्बद्ध २४-२-३८ सहस्रदूष मदन मोहन के बारे में सिफारिक करने आये। उन्हें मैंने कहा

महिमयूरा मदन मोहम के बारे में सिफारिश करने आये। उन्हें मैंने कहा कि मैं विशेष कुछ नहीं, मत्ता चाहता। साहुत्वा, महिमयूरा व गोबिन्द चौबे फिर आए। वहीं वातें। डा॰ रुपय बसी के वहा चक्ति कमेटी के मेम्बरी की इनकामेल समा हुई।

आठ मेन्बर हाजिर से। पिनिस्टरो की स्थिति टेनीफोन में ममसी व उन्हें स्वीहृति से। बाजूनी के स्टेटमेन्ट के आधार पर बयान करने को कहा। भोती कीमिक से सौसाना आजाद का शत निरुद्धाया। उनसे पिलना व व्यवस्था करना

च्यारमा परणा। जात नौरोजी को पीटीट अस्पताल में देखना; उसें टी० बी० का सुनकर चिन्ता व विचार हुआ। नारियलवाता से वार्ते। पूना अधियेनन शाम ने १० तक हुआ। मुमाप बाबू ने कमबीरी स्थिरी अरामदान का भाषणा बहुन ही गुन्दर हुआ—धानकर आधिर का बनवे गरदार भी टीक बोने। आज मन पे स्वास्थ्य प्रसाय रहा—आपसी, अन्दर के मतभेदों के कार्य।

गारियान बाला का पद्म आया-मदन मोहन के बारे में। परकर दुख व

भिता हुई। २९-२-३८ यक्तिंग कमेटी की घर्ना में मैंने अपने विचार, मेरे न रहते के बारे में, <sup>हाई</sup> पट्टे।

विषय गिर्वाचनी गमा का काम चला। बापू से जवाहरलात, मुमाप करेंग भाग की मिरो। कावेसु का गुला अधिवेतन। आज की कार्यवाही आधिर तक की ठींके रही।

मीलाना ने बापू से बात हुई उसका सार कहा। मुझे बक्ति कमेटी में एली चाहिए इसका आग्रह किया। मेरी कठिनाई मैंने कही। २२-२-३६ यापू के जाने की तैयारी। उनसे मिला। बापू ने अन्दर हुताबा व कि

का न भाग कर तथार। उत्तत । मता। ब्राप्टू न कर र हुआ। का न मता न भाग वाह्य का जो आग्रह चा कि मैं चिकिन कमेटी में रहू बहु वही चातू रखा। भैने दनकार किया। ब्रॉल इडिया कमेटी में सुभाप बाबू ने मेरानाम जाहिर कर दिया। तरले ने जो खुलासा किया था, बहु पूरा खुलासा नहीं किया, अग्रुस्त किया।

ने जो खुनासा किया बा, वह पूरा खुनासा नहीं किया, अधूरा किया। दे प्रति कराना बाहता था, तो सुभाप बाजू ने कहा कि यहा ठीक नहीं आपूर्व होगा। विकास कमेटी से मुक्ते बुक्ता भेता। २२२-२३६ सरदार ने कानजी भाई के तहके से मिलाया। उससे बातबीत, उसरे

परदार ने कानजी भाई के लड़के से मिलाया। उससे बातबीत, ' विचार जाने। स्वागत वालों के सुभीते के कारण जल्दी मोटर से रवाना होता पड़ां। बारडोड़ी जलकर

रवामत वालों के सुमीते के कारण जल्दी मोटर से रवाना होना पड़ा । बारडोसी जाकर थी किशोरलाल भाई को देखा। उन्हें आज दुवार वह पा। स्वास्थ्य टीक या। बायसराय का स्टेटमेन्ट पड़ा। साधारण होड मानुम हुआ। नवमारी में थी मणीलाल तेली व मामाभाई मणीलाल तेली, शिवजी कोठारी व मणीभाई कोठारी की लड़को वगेरों से मिलना।

श्री बजीनान बाई ने तेल की मिल रिपाई । ठीक कमाती बालूम हुई। उनके घर वर ही प्राचेता, बांत्रन व बातवीत। पेदल स्टेशन । विवकी कोठारी ने देर तक बजीनाई की लड़कियों की हामता जानी। निवसरी में प्रभाव बाबू के ताथ मेकड़ बलात में बैठे। जानरी व बातता साथ में थे।

वावर, जूह, २४-२-३८

दादर में उतरे, गुभाष बाबू भी वहा उतरे । जह पटवे ।

को गई।

जुह पहुंच। अग्रजारी में बापू का स्टेटमेस्ट देणा। जजाहरानात नेहरू से टेलीफोन से बातचीत।

भाग को जाहिए गमा-आजाद भेदान में । माजब स्वीकर बिगड जाते से गमा नहीं हो गरी । बहुन गडबडी हुई । प्रवास टीक नहीं पार १ कई स्वियों माज की को मोटे मार्ट, दुन हुआ। वर्ष को उनके स्थान जर यहुक्यार। वी करेंद्रायान मुझी के क्षर मोजन। भी मुमाय बाबू कुरेस भी से । देर

क्षु-कम्बई, २४-२-३८

सिंग्सहमा सदन सोहन के बोरे से मिम्यारिश बचने आये। उन्हें मैंने कहा हि मैं विकोष कुछ नहीं, बचना बाहना। साहुत्त्वा, सिंहस्तूद्रा व मोबिन्द कोने पित साए। वहीं बातें। देन प्रत्य समाने बे बहां सिंहन व सेही वे सेम्बरों की दल्लामेंस सभा हुई।

कार में बन नाजिन से । जितिनारों की पिपति हेनी फोन में मासी से उन्हें वर्ष होते सी। बाजुनी के क्टेस्ट के आधार पर बयान करने की कहा। धोरी करीतिक से सीमाना आजार का बान निरामनाया। उनने सिमना स परवाणा करने

स्यवस्या वस्ता। जान नीरीजी को पीडीट अस्पताल में देखना; उसे टी० बी० का सुनकर

विन्ता व विकार हुना । शारियसवाला से बातें ।

₹₹-₹-₹⊏

जवाहरणास मेहरू, दा० सेयद महमूद, त्रिजराज नेहरू, रामेश्वरी नेहरू, कृष्या, हुटोगिंग, रणजीत नवाब और उनकी स्त्री व सहकी आदि समें। जवाहरतास य राजा घोडे पर घमे. बाद में समूद्र में स्नान किया।

जवाहरताल य राजा भोड़े पर पूमे, बाद में समुद्र में स्तान किया। मन्मना नेहरू स्मारक कमेरी का काम देर तक हुआ। कमता नेहरू स्मारक, काम्रेस य जिनमां वाला फंट की रक्षम में से १२०) द०, १ हुनार बार

महीने थे लिए चार टका स्यात्र से फिरस बिपानिट में बच्छरात्र कवती ने व हिन्दुस्तान गूगर में रक्षत्रे का निश्चित किया। २७-२-३६

हा० दास (होमियोपैय) अपनी स्त्री को सेकर लाये। उन्होंने बढे कामधर सालीसिटर की मोटर दुर्यटना से मृत्यु के समाचार कहे। दुःख हुना।

२८-२-३८ हीरालालजी शास्त्री व रतन वहन आये। समुद्र-स्नान। वातर्वति। प्रजामण्डल के बारे में।

भोजन थोडा बाराम । बम्बई में मोटर दुर्घटना में कामदार की मृत्यु हो गई सो उनके यहाँ <sup>देही</sup>

गये। शुहु गहुंचने पर पद्मा से बाते। भोजन, बाद में बच्छराज कम्पती, कैन्ट्री,

व हिन्दुस्तान गुगर के बोर्ड को मीर्टिंग हुई—देर तक।
-१-३-३=
बम्बई मे धीमती रमीबाई कामदार व उनके खड़के प्रताप में देर उक

वातचीत । समयेदना, धीरज देना । गोविन्द रामजी लोहिया की स्त्री की मृत्यु पर बैठने गए । अंगित में मक्का

आंफिस से मुक्त्य आयने वनसे का काम हुआ। बोर्ड की मीटिंग हुई। सेकण्ड क्लास से बर्घा। उसमें भी भीड़ यो। नागपुर के पारसी हुई में परिचय। करूपाण तक हरकचन्द भाई के दृस्ट के कागजात देखे। मुजर मुझाया। मेल संबर्धा पहेंचे।

बाल बनाते य तेल लगाते हुए हीरालानजी मास्त्री ने जयपुर स्टेट व उनके शीच प्रजामण्डल के बारे में जो पत व्यवहार हुआ, वह भद्रकर मुनामा। क्तीप हुआ ।

ीरातालजी व रतनबहुत के साथ सेगाव । बापू से जयपुर-प्रजामण्डल भी हियति, वार्षिक उत्सव, मेरा वहां जाना सादि के सम्बन्ध में विचार-

विनिमय ।

रमीबाई कामदार, मौलाना, सुमाप बाबू, हरिपुरा-काग्रेस व खर्च वर्गेरा पर घोड़ी बातें।

नालवाही में विनोबा से देर तक बातचीत । जुहू जाने के बारे में जानकी ना तार आमा। उन्होंने विचार करके जवाब देने का कहा। दुकान पर से जानकी में फोन पर बातबीत । बिन्ता कम हुई ।

#### 3-3-3=

नागपूर प्रान्तिक काग्रेस के काम के बारे में बाबा सा० पटवर्धन, घटवाई, दादा, करन्दीकर, जाजुजी आदि मे ११।। बजे तक विचार विनिमय-चापू के पास संगाद । विनोबा व महादेवशाई साथ मे । बापू से मदन मोहत का हास कहा। नागपुर प्रान्तिक काग्रेस कमेटी से त्यागपत देने के बारे से विचार विनिमय। बापू ने देर तक अपनी नीति समझाई। सब जवाबदार नामंकर्ताओं को नाप्रेस में सम्मिलित होना चाहिए। विनोदा व शिक्षण बोड बादि की भी बातें।

नागपर वैक की सभा हुई।

. बर्धा-पुलगाव-देवलो, ४-३-३८ मेल ने शान्ति बुमार, मास्टर व गगनविहारी आये। दीपहर को बापू के पास सेवाद गये। मोटर मे गगाविमन, वेसर, मान्ता के साथ पुलगाव। आज से पूलगाव मित चाल हुई। यहां वेपावदेवजी, नागरमतजी पोहार वगैरा मिले। मि मजाना, मबनेना आदि भी आये थे ! बायम लीटते समय थोडी देर देवलं टहरबार, वर्धा ११-२५ को पहुचे।

मेगार में मार मिहुमार, मारटर, गुजरीबहारी का महादेवमाई व क्यूं है विदेशी स्मापारी भारत में किम मीति से स्मापार कर हमार विवार विकित्तम । स्मापा स्टब्स सम्बद्ध भागीरूपी सुरुव किन कहा ज्ञाला. राणा, संस्थी

थाना यहन, मृहुमा, भागीरथी यहन, नि॰ झकु, झान्ता, राग्रा, श्रीवरी मर्गेरा मे वाते । यहा, ४-३-३⊭

वर्णा, ४-३-३८ थी केमवदेरमी नेयटिया पुत्रमांव में आये। देर तक ब॰ व॰ व वनमा<sup>त्रम</sup> गरम के बारे में विभार विनिमय।

थीगणपाराय पान्टेमागपुर (भण्डारयाने) डा॰ मोडक व हरिमाक दुर्ही दियान श्री के माथ पच्चीम हुजार कर्ज की श्यवस्था कराने के लिए मोदर है आये। उनके दोनों दियानजी को हिंगणपाट श्री मयुरादानओं मीहता है पारा पिरओलाल के साथ भेजा। श्री मणीमारा गांधी, गणीला धर्मरा अकोता से आये। बालकोग हो

श्री मणीसात गांधी, गुमीला पर्णेस अकोला से आये। बालकोश हो कायटर को दिगाने आये। केशयदेवजो, चिरजीलात, पूलमचन्द, हामोदर वर्णेस मिलकर हार्षे वर्णे करने की पर विचार विजित्तवा

६-१-१८ स्टेशन गये। गुभापवाबू व मौलाना बम्बई से आये। गुभाप बाबू को कलकला दो बार भरद बाबू को टेलीकोन करना दी। बाबू के प्रोग्राम व डिटेनू के प्रचार आदि के सम्बन्ध में। गुभाप बाबू वे

पदिन, वादी भण्याद व भगनवाड़ी देयी। प्रमाय वाष्ट्र क मौताना के साथ सेगांव जाना। बापू से मिस्टर हिना बा प्रमाय वाष्ट्र क मौताना के साथ सेगांव जाना। बापू से मिस्टर हिना बा पत-ध्यवहार, महोदगंज का मामला, सिक्कों का यून, बगांव का प्रोयत वर्षिण कमेटी की जगह पूरी करना, बर्किंग कमेटी की सभा उहींगों हैं प्रवास आदि पर सर्वे

वाकग कमेटी की जगह पूरी करना, वर्किंग कमेटी की सभा उड़ीती <sup>व</sup> रपना आदि पर वार्ते । शिक्षण कोर्ड से बारे में भी। उस समद पंडित रविशंकर शुक्त सीर्द थे। य बाबू को नासवाड़ो, पकनार दिखाया। धी-चीक में जाहिर सभा। सुभाप बाबू हिन्दी में सुन्दर कीरी। स्पुतिरिक्त करेटी के बारे में कहताना पद्या । ठीक नहीं मानूम हुआ ।

भौराता से अपन्ता की हात्त व सुनाय बाबू के विवासे के बारे में हात्रपति !

भौताना आजाद कतकना व मुभाप बाबू नावपुर स्वाना हुए। अस्पतात मे लक्ष्मी (दक्षिण प्रान्त वाली बहुन) को देखा।

करनात में नदमा (दाराण प्रान्त साना बहन ) का दया । गार्थी मेवा सम की इनकामेण सभा हुई । राधाहरूप, दामोदर, पोवर्धन कादि से बजाजवादी बच्छराज कोय के जमायर्च वर्षरा के बारे में विचार विकास :

मणीनाल, मुभीला व मुमती बहन मेगाव में आये । जन्दी भोजन कर इनके साथ यापन मेताव जाना । बायू वा मौन था । मौलाना में जो बात हुई बह बायू को मुनाई । प्रार्थना । बायम ।

विष्णार जमनामान के बारे में विषार विनिमय। कन जाने का विचार या, पर मुमाय बाबू का फोन आने से रहना पड़ा।

राधाइष्ण के साथ विचार वितिसय, बजाजवाडी के बजट आदि की सभा। जमनाताल सम के बोर्ड की प्रथम सभा वर्गन पर हुई। कपनी रजिस्टर हो

गई व नाम शुरु करने की परवानगी सिल गई। सुभाष बाबू नागपुर से आकर सेगाव गये। साथ में महादेव भाई को भेज

दिया। में नहीं गया। नवभारत विद्यालय व महिला आश्रम में सुभाप बाबू के साथ गये। उन्हें दिखाया। महिला आश्रम का प्रोग्राम ठीक हुआ।

हरिजन मण्डल की सभा हुई। काका साहव की योजना के पक्ष में लोग प्रायः नहीं के बरावर में।

वर्धा-नागपुर, (रेल में) ९-३-३८

जरुरी तैयार होकर मेल से राजी के लिए रवाना ! कागजात पर सही की । वर्षी में नागपुर तक । ना॰ प्रो॰ का॰ कमेटी के काम के बारे में श्री पट-पर्यंत पटवाई, करन्दीकर, दामोदर के साथ विचार-विनिमय ।

रास्ते में टाटा नगर तक लोग कम ज्यादा बराबर आने रहरे है। करीब दो बजे रात को टाटा नगर उनरे। पास्ट पेनेंबर हे सारे रवाना । रांची, १०-३-३८ पुरी में गाडी बदली। रात मे हा। करीब पहुचे। विक मणी

सुभाप बाबू से बातचीत।

र्जिमला देवी, साबिजी, लितता, विमना सेने आदे थे। मोरावादी-योदार हाउस में पहुचे। विक्रमातिनो हो रेनर ह शान्ति मित्री। यहां मुच्ची मांति मिलने ना विश्वाम हुआ। रांची के कार्यकर्ता मिलने आये।

चि० मावियों से वातें—६ जून को पूरे ती मरीने हो हैने। प्रण का

में ही बाराने का निरुवय रहा। सब बारो का विकार विशेषन के "

कर दिया गया।



पर्छा । स्वामितिगोर, जुगलितगोर से बातबीत । चि॰ गाविश्री में वार्ते । उमका स्वास्त्य वोडा नरम रहा । पत्र वहर सम्बद्ध केगवदेवत्री को भेजा ।

परभद् भागपदवर्गी को भेजा। रोगी स्थायामशासा में श्रीतिन्मस्मेलन या। वहां गये। हुछ पीर्वस स्थिता मिले। प्रारिया को कोच्या के स्थायान

हारिया गये गोटर में। करीब २३-२४ मीत है। श्री सहस्व प्रशासी । महाबीर साथ थे। श्री श्यामिककोर व जुनलिकोर साहू भी हे। हीर्ण का आश्रम तथा बालको का काम देखा। मणीबाबू ठोक ब्यक्ति निवर्ष

मालूम हुआ । यहाँ से जमीदार, दोनो भाई, मिले । वापस लोटते समय रास्ते मे ही भोजन किया। बांदनी रात <sup>हो ही</sup>

मालूम हुआ । घर पर ६ बजे के बाद पहुंचकर सो गये । १७-३-३ म चिक साबिती की तबीयत घोड़ी नरम थी । उसके व उसके माता हिंद

ार पापवता को तबीयत योड़ी नरम थी। उसके व उसके मार्ग हैं। आदि के साथ मितकर वातचीत। जापा कतकतो कराता वा रावी; हैं सम्बन्ध में। आखिर कलकत्ते का ही निश्चय हुआ।

चर्या । कई यगाली सज्जन बिहार सरकार के सरवपुतर के बारे में जि यत करने अपने । अन्य पाल भी आये । साविद्यों के पास से कमल को पत्न लिखवाया ।

यहाँ का ध्यानन्द अनायालय देखा। नाम बदतने की व बार्वा इक्कर्ष भिक्षा न मांपने की सूचना की। सार्वजनिक समा में काग्नस के महत्व पर ठीक ध्याड्यान हुआ। चित्रनारायणजी मोदी के यहां भोजन। रात में सार्विती आर्दि

शतचीत। पद-३-२६ राजी ते सा॥ वजे लदमणप्रसादजी व महावीद्यसाद पोह्। हैं ही के लिए रवाना।

लया करीव १। बजे निवारण बाबू के शिल्प आश्रम वे पहुँगे , लावण्य प्रभा देवो, अतुलबाबू आदि मिले । केदारना<sup>य</sup> के<sup>दिर</sup> आदि में बातें । चर्खों, भजनाश्रम विद्यालय, बालिका विद्यालय, मारवाडी समाज की ओर से मानपत्र । सार्वजनिक सभा केदारनाय के घर के सापते हुई। स्युनिसिपल कमेटी ने मानपत्र दिया व पुलियाकी जनताने भी। एक घटे तक काग्रेम का कार्य व महत्त्व समझाया । केदारनाथ के घर पर भीजन । पुरुत्तिया से द बजे करीब खाना सेकन्ड

क्लास मे-आदरा, आसनमोल, मोन ईस्ट बैंक मे गाडी बदली। देहरी झॉन सोम, १९-३-३८

मुबह सीन ईस्ट बैक पर श्री ज्वालाप्रमादजी नानीडिया व दुर्गाप्रसादजी सेतान मिले । डेहरी ओन सोन तक रास्ते मे बातचीत । हेहरी पर जयदयाल पैदल स्टेशन आया था। हेरे पर चले। रामकिसनजी मिले ।

पटना, बनारम टलीफोन किया । राजेन्द्र बाबू का स्वास्थ्य ठीक था । यह डेलाग जायेंगे, गुप्ताजी की स्त्री का स्वास्थ्य आदि की बातें। रामकृष्ण से बच्छराज कपनी, हिन्दुस्तान शुगर, हिन्दुस्तान हाउसिंग, मुकन्द आयनं ववसं आदि पर विचार विनिमय। रामकृष्ण ने बिहार मिनिस्दी की शिकायत की। तारा की मगाई के बारे में बातें। महाबीर यी सगार्द राजगढियों के यहां हो गई। चि॰ रमा व प्रभात मिले। चर्चा व चि॰ शातीप्रभाद, जयदयाल से बहुत देर तक यातचीत । त्रियकलाल शाह, तथा अन्य व्यापार सम्बन्ध मे ।

सिमेंट फैक्टरी देखी । पेपर मिल्म व पावर हाउस भी बाहर से देवा । गाम को-स्टाफ के लोगो ने मानपन दिया । उनके मामने मालिक व काम करने वाले के सम्बन्ध के बारे में जो कहना था सी कहा। घाह के घर पर

सचे । दालिया नगर, बनारस, २०-३-३६

मोतीलालजी झुनझुनवाले, परमेश्वरी, आदि से बातबीत । मजदूरी की सभा में थोड़ा परिचय। मजदूर व काग्रेस मीति के बारे मे वहा ।

थी ए॰ के॰ शराफ, जीवाप्रमाद आदि से मिलना ।

देहराद्भुत एनसप्रेस से बनारम रवाना । सेवण्ड में भी भीड़ थी । भनारस पहुचे । यहां हिन्दू मुसलमान झगडा व कतल चालू है । शिवप्रसादजी मुप्त के यहां ठहरे । उनसे बातचीत ।

महामीरप्रसादजी पोद्दार, बनारसीलाल बजाज, (गरिवार सहित.) जीहरी व जाबिद अली आमें। राजा ज्यालाप्रसाद से बेर सक हिंदुस्तान हार्जीसन कम्पनी के बारे में विचार-विचामन । जनती राज रही कि ब्रांच बन्द में की जाने। ईमानवार

व होशियार ब्यापारी लाईन के आदमी के लाज मे दी जाये। इजीनियरिंग काम ने सभाल लेंगे इत्यादि। यनारस, २१-३-३८

प्रार्थना । महावीरप्रसाद पोट्टार से वातचीत । बाद मे श्री भगवानदासजी (गुप्ताजी के जवाई) के पिता श्री वैद्यनायदासजी (चीफ जज) बीकानर,

व उनके पुत्र व पौत्र श्री गोपीकृष्ण, सत्यनारायण प्रसाद व केदारनायदास, आदि के साथ गगास्नान वातचीत-परिचय । श्री चद्रभाल जोहरी व आविद अली से हाउसिंग कम्पनी के बनारस ब्राच के सम्बन्ध मे वातचीत । आदिर यह निश्चय हुआ कि श्री जौहरी को

मुक्त कर दिया जाय, यानी जनका कम्पनी से किसी प्रकार का भी सम्बय न रहे, व एक बार जो काम हार्च में है यह पूरा किया जाय। बाद में भविष्य का विचार किया जावे। शाम को हाउसिंग के ऑफिस में पेदी कैठ नावर इजीनियर से बातचीत। गौरी शकर से भी। एक मकान भी देखा।

श्री अधिकारी एक मिल्ल को लेकर मिले। बनारसी लाल बजाज के घर गये। पार्सल एक्सप्रेस द्वारा ६-४० को इन्टर से लखनऊ रवाना हुए। श्री

पासँल एक्सप्रेस द्वारा ६-४० को इन्टर से लखनऊ रवाना हुए। श्री ज्योतिभूषण, आबिद अली साय मे।

लखनऊ-गोलागी कर्णनाय, २२-३-३¤ लखनऊ पाच बजे पहुँचे। मोटर से गोला फार्म है। बजे करीब पहुँचे। रामेश्वर से मिल की स्थिति समझी।

हरगाव से चूडीवाला व दूसरे काम करने वाले आये थे । केशवप्रसाद तिवारी, धर्माधिकारी, निर्भयराम की लडकी व उमिया आदि मि॰ गिन्डर में देर तक मिल के बारे में बानचीत । रामेश्वर व आनन्दरुमार आदि में बाते ।

गोलायोकर्णनाय-सयमञ, २३-३-३५

मिल अदर से पूमकार देखी। चि॰ रामेश्वर से मिल की स्वतस्या व क्षयं के सम्बन्ध मे सुबह व दोपहर क्षेत्र स्वाप-विनित्तम किया। नोट विये। मि॰ गिल्डर, गनी, जोभी आदि मे बातवीत।

रामेश्वरदागजी विडला का टेलीफीन बाने से बनारस जाने का निश्चम किया। बाद में मालुम हुआ कि यह नही जा रहे हैं। चर्चा।

४॥ के करीब चि० ज्योतिभूषण के माथ मोटर में लखनऊ रवाना हुए । रास्ते मे ज्योतिभूषण से बातचीत ।

सखनक पहुँवे। श्री पन्तजी घर पर नहीं मिने। घूमने चले गये थे। बनारस, २४-३-३८

प्रापंता। जीतपुर में हिन्दुस्तान हार्डोंगत कम्पनी वाले श्रीयणयत महा (पटनावाले) मिलने श्राये। बातचीत करने से होशियार श्रादमी मासूम

हुए। सनारम पहुचे। गुप्ताजी के यहा नेवा उपवन गये। शिवप्रसादजी से देर तक बातचीत।

जौहरी (दोनो भाई) व आविदलली आये । दोनो भाइमो से बहुत साफ-साफ बातचीत हुई। मैंने मेरी कल्पना व विचार विलकुल स्पष्ट तौर से उन्हें बतना दिये।

भगवानदासजी से गोपीकृष्ण व सत्यनारायण प्रसाद के शिक्षा-कार्य आदि

से विकास ।

की बातें। पजाब मेल से सैकण्ड मे कलकत्ता के लिए रवाना।

कसकता. २४-३-३८

कसकत्ता, २४-३-३८ प्रार्थेना । सुबह ७ वजे हावडा पहुँचे । लक्ष्मणप्रसादजी पोहार के यहा, २४

राजा सन्तीप रोड अलीपुर में, ठहरे। स्नान कर थी सीतारामजी सेकमरिया में मिले। वही मोजन, आराम, पर लोटकर लर्था।
पुरी एक्समेंस से डेलांग जाने वी तैयारी।
प्रेरी एक्समेंस से डेलांग जाने वी तैयारी।
प्रेरी एक्समेंस से डेलांग जाने वी तैयारी।
प्रार्थना। डेलांग से जतरकर पैटल वें रकोई गांधी सेवा संघ कान्केंस में पहुँचे।
साम से सहसमामसादवी पोद्दार, महावीरप्रसादवी पोद्दार, रामकुमारबी
केजड़ीवाल, हीरातालजी सराफ आदि थे।
गांधी सेवा सम की कार्यकारियी-सुबह ह से १०१ कार्केस ३-५।
वापूची के साथ पूमना। योडी वार्त।
रात में गांधी सेवा संघ कार्यक्र से छा। से हो। तक।
जमीन पर सोया।
धेरबोई (क्लांग), २७-३-३=
मैदान में दूर महावीरप्रसाद पोद्दार के साथ निषटने गये।

मुखातालजी, बुद्धिसेन मिले । आधिक अहचन बतलाई।

सुभाप बाबू से मिलना-बातचीत ।

यातचीत ।

'गोधी सेवा सप' की कार्यकारियों की सभा, सुबह =-१० व शाम की आ से हैं।। दोपहर को कार्यकारियों के सभा, सुबह =-१० व शाम की आ

त रा। दापहरका काकस ३ स १ तम हुइ। रामकुमार केजड़ीवाल ने, सो रुपये मासिक मार्च १६३८ से, जब तक जिंदा रहे या वह मोटर गाड़ी रपने की ताकत रखे तबतक, चालू रखने का

रह या वह माटर गाड़ा रघन का ताकत रखे तबतक, चालू रखन गा इरादा बतलाया । हिन्दी प्रचार सभा । जाहिर ब्याध्यान राजेन्द्र बाबू, काका साहब व <sup>सैं,</sup>

योडा बोले। प्रदर्शनी देखी। बैरबोई (हेलाग), २८-३-३८ परिश्रम के काम में एक घटा करीब लगा।

गाधी सेवा सम की कार्य कारिजी कमेटी ८-१० तक हुई । य दोपहर की १।। से ३।। तक भोजन, आराम । चर्या, यज्ञ १-१।। तक । कार्फेस ३ से ४ तक ।

हॅंस ने से प्रस्क। हे प्रभात ने, हिन्दु-मुस्लिम-ह्ये के बारे मे जो प्रस्ताव रधा वा मेरी मकाओं का समाधान करते हुए करीब एक खटे आपन

...



मुयालातजी, बुद्धितेन मिले । आधिक अइचन बतलाई।
गुमाप बाजू से मिलना-बातपीत।
पर सीटकर चर्या।
पुरी एनसमें से हेलांग जाने की तैयारी।
बेरबोई (हेलांग), २६-३-३=
प्रायंग। हेलांग से उतरूर पैरल वेरबोई गाधी सेवा संम कान्केंस में पहुंचे।
प्रायंग। हेलांग से उतरूर पैरल वेरबोई गाधी सेवा संम कान्केंस में पहुंचे।
प्रायंग। हेलांग से उतरूर पैरल वेरबोई गाधी सेवा संम कान्केंस में पहुंचे।
प्रायंग। हेलांग होरालालजी सराम आदि थे।
गाधी मेवा संघ की कार्यकारिणी-मुबह द से १०। कार्केस २-४।
बापूनी के साम पूमना। योडी बार्ने।
पात मे गाधी सेवा मंध कार्यकार ७।। से है।। तक।
जमीन पर सोया।
बेरबोई (डलांग), २७-३-३=

यातचीत ।

मैदान में दूर महावीरप्रसाद पोहार के साथ निपटने गये।

'गाधी सेवा सप' की कार्यकारियों की समा, मुदह द-१० व शाम को उ॥

से १॥ दोषहर को कार्यकारियों की समा, मुदह द-१० व शाम को उ॥

से १॥ दोषहर को कार्यका ३ से ५ तक हुई।

प्रामकुमार केजडीवाल ने, सौ रुपये मासिक मार्च १६३८ से, जब तक विदा

रहे या वह मीटर गाडी रखने की ताकत रखे तवतक, पालू रखने को

इरादा बतलाया।

हिन्दी प्रचार सभा। जाहिर व्याख्यान राजेन्द्र बाजू, काका साहव व मैं,

योडा योले। प्रदर्भनी देखी।

देखीई (डेलांग), २६-३-३८

परिश्रम के काम में एक घटा करीब लगा।

गांधी सेवा संघ की कार्य कारियों कमेटी द-१० तक हुई। व

१॥ से ३॥ तक गोजन, आराम। चर्चा, पत्र १-१॥ ५

प्रामंग के बाद बापू ने, हिन्दू-मुस्लम-दगे के बारे

उस बारे मे, मेरी शंकाओं का समाधान करते

वर्किंग कमेडी सुबह =-११।। व तीसरे पहर २-७ तक हुई। २ से ५ तक बापूजी के माय नागपूर का शरीफ-प्रकरण चला । सुबह सुभाप बाबू के घर डा॰ खरे ने जो परिस्थिति नहीं थी, उससे तो स्थिति एकदम बदली हुई मालुम हुई। विचार-विनिमय।

यापूजी के सामने मैंने मि० शरीफ को यहा बुलाने के बारे में जी विचार नहें बह सरदार की बिलकुल प्रमन्द नहीं आये। और कई मिली की बहुत पगन्द आये-खरे, जयरामदास आदि को। स्नान भोजन आदि। शाम को सीतारामजी के यहा मोजन । डेडराजजी को मुखालालजी के कर्ज के बारे में समजाना व भागीरवजी से कहना। भागीरवजी व सीतारामजी से मित्र धर्म य पैसे के ब्यवहार पर चर्चा।

सदमणप्रसादनी, माबिली, उमिला बहुन से बातें। कतकता, ४-४-३८

यान्य वमेटी ना। से ११॥ व दोपहर को २ से ४॥ वजे तक, बहा रहा। बाद में पूर्व बापुजी से मिला। चिरु सादिली, वर्गरा को भिलाया। सीतारामजी से मिलकर हावटा स्टेशन। श्री सुधाप बाबू व मौलाना का आग्रह था कि मैं न जाऊ, परन्तु जाना तो था ही -- नागपुर के मामले मे सरदार का एख देखकर भी जाना ही उचित समझा।

हावडा--चि॰ मावित्री, उमिलाबहुन व उमा पहुंचाने आये। उन्हें बाहर में भेज दिया। बाद में अन्य मिल्ल लोग आये। बातचीत। थडं क्लास से वर्धा रवाना । दामोदर, बिट्ठल, साथ में थे । शकरताल बैकर भी साथ धेः।

## वर्षा, ५-४-३८

गकरलाल बेंकर से बातचीत । वर्किंग कमेटी में त्यागपक्ष देने के बारे में खब विचार-विनिमय के बाद यही विचार रहा कि आज सो सार से त्यागपत न धेलें।

मागपुर के शरीफ प्रकरण के बारे में मैंने बनवत्ता में, बापू के सामने ३ ता० वी विकिंग कमेटी में जो मह राष्ट्र दी भी कि, डा॰ खरे वा खुलागा गुनने के बाद भेरी यह राय हुई है कि, अब हम इस स्थिति में विशेष ज्यादा कुछ नहीं कर सबते, बयोकि पार्टी मीटिंग में सर्वात्मति में उन्हें माणी दे यातचीत । शकरलाल वैकर व प्रकुल्नचन्द्र पोप भी आये । २। से स्तक विकास कमेटी का कार्य हुआ — सुभाप बालू के पर, एलियन रोड पर । धनश्यामदासजी विड्ला से मिलना । बातचीत । फल वर्षरा लिये । स्वास्थ्य नरम मालूम हुआ । १०॥ वर्ष रात को सोया । कतकता २-४-३८ चि० मदालसा व महादेवी के पत्न के कारण किर से पोडी चिन्ता हुई। मन

मुन्दन सुम्त मालूम हुआ। जमीन बेचने का निश्चय 1थी जगन्नायजी अगरवाल टाटा नगरवाला (नरसींग कपनी) वालो से मिलना।

व स्वास्त्य पर भी बोडा परिणाम । विकाग कमेटी --११॥ व १ से ६ तक सुमाप बाबू के घर पर हुई । दिदेशी कम्पनी के वारेमे हमारी नीति का ठहराब, विचार विनिम्म के बाद, पास हुआ ।

हुआ। जवाहरलालजी भीज के लिए सदमणप्रसादजी के यहां आये। भोजन, चिनोद। शाम को मोडी देर लेक पर पूमने गये। वालक वहा मिले। सीतारामजी से बातचीत। नवल-(धर्मचन्द) (मणीभाई कोनरी) बातक

शाम को घोडी देर लेक पर पूपने गये। बातक बहा मिले। सीतारामजी से बातचीत। नवल-(धर्मचन्द) (मणीभाई कोनरी) बातक व मोहन मिलने आये। मकई के सिट्टे खाये। कसकता,३-४-३=

रामदेवनी चोखानी, ईश्वरदासओं जातान आये। देशी रियासती के बारे में विकेग कमेटी में विचार। पगरवागदास व विजमोहन से मिलना। डा॰ दान (होमियोर्डेय) आये। बम्यई सरकार जो ,बिल पास करना पाहनी है उस बारे मे बार्डे। पोडी देर सेलना। बाद मे ऊपर सोने जाना। कई कारणों से प्राय. रात भरगों नहीं सका।

⊏-ス-á≃

फतेचन्द सुनसुनुवाले से धातबीत । जानकी से करीब साटे सीन पटे बातबीत । उसका दु ए मानसिक विता का कारण प्रीरज ने साथ मुना । दु व भी हुआ । आधिर मे उससे कहा तुम अपनी योजना देशे । उम प्रकार जसने का प्रयत्न किया जावे आदि । माथ मे भीयन किया । कमला मेमोरियल सब-दनेटी की सभा हुई । डा॰ शीवराज मेहता, युगेंद

बहन, भूता, आफिटेक्चर दिक्षित आये। बैक्टेमाई मेहता व उनके घर के लोग आये।

विक्रुवेगाई महता व उनके घर के लाग आय

**\*-**¥-३=

जानकी देवी के साथ विचार-विनिमय।

रूर्द प्रकार के विचार अधिक पैदा होते रहे। उत्साह व रस नहीं मालूम होता।

उपाय सोचतारह गया और दिन उगगया। चि०राधाकृष्ण स्ट्या साया।

भदन आदि नी स्थिति कही। राधाकृष्ण वर्धा से आया।

मि० नरीमन (नेचर क्योअर वाले) के यहा मालिश व स्टीम बाय लिया। आज से तीन रोज अनाज न छाने का विचार किया। पुरुषा बहन रुद्धा मिलने आई। देर तक बातजीत।

पुषता बहुन रहया मिलने आई। देर तक बातचीत । १०-४-३८

पुंबह जानकी देवी से बहुत देर तक उसके मन की स्थिति, धीरज, भान्ति के साथ सुनी।

भाग्यवती व यशोदा देवी आये।

मुक्त्यलाल, अमनादास गाधी, वैशावदेवजी, चिरजीलाल, जिजमोहन, हरजीवनमाई आधे। मालूम हुआ था; परन्तु आज सुबह जब ज्यादा हाल मालूम हुआ तो रायपुर से बापू य सुभाष बाबू को एक्सप्रेस सार दिया कि मेरी राय का विचार नहीं किया जाय । नागपुर में सर पटवर्धन, सोनक वर्गरा मिले। वर्धा पहुंचे । तार पत्न पद्धे ।

दी गई, व मिनिस्टरो की सबों की भी यही राम है। तब फिर शरीफ को बुलाने से लाभ वया ? इससे सरदार बरलम भाई नाराज हो गये, ऐसा

वर्धा ६-४-३८ केशर व बाद में राधाकृष्ण से धातें करके स्नान आदि के बाद घुमने गये। केशर, नर्मदा साथ मे । प्रहुलाद की दादी को साथ रखने व श्रीराम की सगाई आदि की वातें। आध्यम वगैरा घमकर आया। नर्मदा के शेअर का फैसला राधाकृष्ण के साथ।

बम्बई जाने की तैयारी। जाजुजी व किशोरलाल भाई से देर तक वर्किंग कमेटी के त्यागपत्न, सरदार से मतभेद आदि की व मानसिक दुवलता का हाल कहा। त्यागपत्र नही देने की दोनो ने राय दी। विचार करना। डा॰ महोदय से

शरीफ आदि घटना के बारे में बातचीत की। नागपुर मेल से थर्ड में बम्बई रवाना । व्रिजलाल वियाणी व उनकी स्त्री से थोडी देर वातचीत । भीड़ में ही सोया । जह, ७-४-३८

दादर जतरे । केशवदेवजी से डायरेक्टसं, मुकन्द आयर्न वक्सं, हिंदुस्तान शुगर आदि के बारे में बातचीत !

मुकन्दलालजी (लाहोरवाले) व जमनादासभाई से लोहे की कम्पनी के बारे मे विधार-विनिमय।

रामेश्वरजी विड़ला (परिवार सहित) आये। भोजन सब लोगों के साय।

ग्रातचीत । विज । कृष्ण कुमार के स्वास्थ्य का विचार । डा० जीवराज मेहता भी आये ।

जानकी देवी के बारे में विचार-विनिमय।

#### 45-7-56

जानकी इंद्रारकों ने द्वारकी १। विक्रासमीपाल माद्रोदिया आया । सर्वोधनकार कारिने वार्षे ।

धनामाधारी व समित्रस्यागणी विकला आये । बातजीत, विधार-जिल्लाम

बेराबदेवली, आबिदलती, मुतलीमाई ने हाउनिय के बारे में बातबीत।

# 98-8-5

केशर, गर्मेश, पत्ना, प्रदृष्ण, शीराम, वर्गेश आये, समुद्र स्तान, भीरत । बार जानवी का व्यवहार इन लोगों के साम बहुत ही सन्तोप कारक रहा।

पार पाइरामको जोकी जबपुर ने आये । उन्होंने मारी न्यिति समझाई ।

गर पुरपोलम, पनप्रवासदाम बिठला, बश्चरभाई आदि में देर तक राजः नैतित व क्यापारिक पर्णा। मैंने अपने विचार बढ़े।

मि० ए० के० दलाल व सर नौरोजी से जमसेदपुर व वर्तमान स्थिति पर देर तक बातचील।

पुर आरक्ष भी प्रनश्यामदान व गामेश्वरदास बिडला से देर तक बातचीत । भोजन, क्रिज ।

## 98-8-35

मुक्तदतालजी पिली मिलने आये। परकी स्थित मतभेदका वर्धन

र यजे करीय जानकी देवी से बिदा लेकर माटुगा होते हुए विडला हाउस

मारीव दो बजे पहुचे। विहसा हाजम के जानकारती मण्डल के कार्य पर विचार-विनिमय।

विडला हाउन में राजस्थानी मण्डल के कार्य पर विचार-विनिमय। जिन प्रान्तों में राजस्थानी बसे हुए हैं बहा उन्हें उस प्रान्त की सब प्रकार

भी बेहतरी में पूरा हिस्सा व प्रेम रखने को मैंने कहा। राजस्थाती रियासनों में भी जवाबदार राज्य-पद्धति साखत कराने का प्रयस्त करना। पैरीन बहुत ने हिन्दी-प्रचार वर्गया के बारे में बातें। स्टेशन।

बोरी बन्दर से संकण्ड में केजबदेवजी के माथ। फलेचन्द व उसकी लडकी नासिक तक साथ रवाना हुए। मुकन्द आयर्न वनसंकी बोर्ड की सभा हुई। रामेश्वरजी, विड्ला, मैं, मुकन्द-लाल थे। केशवदेवजी य जमनादास भाई भी थे। जमनालाल सन्स की बोर्ड की सभा हुई। मदालसा, उमा और मैं व केशव-देवजी, चिरंजीलाल तथा जगन्नाथ मिश्र थे । 99-8-35

सुबह जानकी देवी, मदालसा, उमा, रामकृष्ण, दामोदर वर्गरा मिलकर घर के लोगो के स्वभाव के नंबर लगाये ! समुद्र स्नान । बाद मे जानकी देवी ने अपना आधिरी फैसला किया कि मैं उसे एक वर्ष तक तो केशर, नमंदा से वोलने या प्रेम करने के लिए नहीं

कहं। वे आवें और जानकी उनसे न वोले तो मैं नाराज न होऊ। उन्होंने अपनासात वर्षकादुख,गैर समझ, आपस की वर्णन इन तीन दिनों में पूरी बताई। वर्धामें मा के पास वह लोग मांकी इच्छा हो सब आ सकते है। वहां भी जानकी रहे तो उसे बोलने के लिए दवाया न जावे। मादंगा जाकर केशर, नर्मदा, पन्ना को बोडे में स्थिति समझा कर कही। केशर की भी पूरी भूल दिखाई दी। पन्नाको भी न आने को समक्षाया, उसके ध्यान में नहीं आया।

**डॉ॰ र**ज्जवअली जुह देखने आ गये थे इसलिए वहा से जल्दी वापस भाना पडा । उसने तपासा । जानकी देवी, मदालसा, महादेवी की भी तपासा, हालत कही। डा॰ दास (होमियोपैय) आये। देर सक बम्बई सरकार व नया एक्ट के बारे मे बोलते रहे। 42-8-35 श्री नागेश्वर राव पन्तल् का स्वगंवास होने के समाचार पढे। सज्जन पुरुष थे। सुव्रतावाई आई । मदन, राधाकृष्ण, ज्ञान मदिर आदि के संबंध मे विचार-

विनिमयः।

लाल आदि से देर तक बातचीत । इन्हे डायरेक्टर लेने को कहा ।

प्राणलाल, देवकरण नानजी, मयुरादास, जमनादास, केन्नवदेवजी, मुक्त्द-

विचार करके जवाब टेंगे। धमना

#### 93-8-35

जानती व कारणों में बानवीता। निरु समगोपान गाडोदिया आयो। इस्टीयनमार्थ आदि में बार्ने।

१९०१रचमारामानी च रामेश्वरदासजी विद्वाता आये । बातचीत, विचार-व्यतिस्तातः

में गवदेवती, आबिदजली, मूलजीमाई में हाउमिय के बारे में बातनीत । ९४-४-३⊏

केंगर, नर्मरा, पत्ना, प्रह्माद, श्रीराम, वर्गरा आये, समुद्र स्तान, भीजन। आज जानकी का व्यवहार इन सीयों के साथ बहुत ही सन्तीप कारक रहा।

रहा। नादूरामजी जोशी जयपुर में आये। उन्होंने मारी स्थिति समसाई। मर पुरपोत्तम, पनव्यामदाम विडला, रच्नुरमाई आदि में देर तक राजन

मैतिक व क्यापारिक पर्याः मैने अपने विचार कहे। मिल ए० केल क्यान व मर मौरोजी से जममेदपुर व वर्तमान स्थिति पर

देर तक बातचीत । जुट् आकर भी पनश्वामदाम व रामेश्वरदास विङला से देर तक बातचीत । भीजन, विज्ञ ।

### 94-8-3=

मुक्तरलातजी पित्ती मितने आये। घरकी स्थिति मतभेदका वर्णन क्याः

र बने करीब जानकी देवी में बिदा लेकर मादुगा होने हुए बिडला हाउस करीब दो बजे पहुचे।

करीब दो बजे पहुचे । विड्ला हाउस में राजस्थानी मण्डल के कार्य पर विचार-विनिधय ।

जिन प्रान्तों में राजन्यानी बने हुए हैं बहा उन्हें उस प्रान्त की सब प्रवार की बेहतरी में पूरा हिस्सा व प्रेम रखने की मेंने कहा। राजस्थानी रियासतों में भी जवाबदार राज्य-बद्धित दायन कराने का प्रयान करना। पैरीन बदन से हिन्दी-क्यार बनेस के बारे में बातें। स्टेशन।

बोरी बन्दर से सेक्ष्ड में केजबदेवजी के साथ। फतेचन्द व उसकी सडकी मासिक तक माथ रवाना हुए। साल में । नेजबदेवजी व जमनादास भाई भी थे । जमनावास सम्म को बोर्ड की सभा हुई । मदालमा, उमा और मैं व केर देवजी, पिरजीनास समा जननाम मिश्र थे । १९४४-३८

मुक्तर आयर्न यसमें की बोई की समा हुई। रामेश्वरती, विडला, मैं, मुक

गुबर जानकी देवी. मदालमा, उमा, रामकृष्ण, दामोदर वर्गरा मिनव पर मे लोगो के व्यापा के नवर लगाये । गमुद्र रनान । बाद मे जानकी देवी ने अपना आदिसी कैमला किया

बहु। ये आये और जानकी उनमें न योल तो मैं नाराज न होऊं। उन्हों अपना सात वर्ष का हु.ग. गैर समझ, आपना की वर्षन इन तीत दिनों हैं पूरी बताई। वर्षा में भा के पान वह लोग मां की इच्छा हो तब आ सकते हैं। यहां भी जानकी रहे तो उने योजने के जिए दयायान जावे। मादुगा जाकर केशर, नर्मदा, पन्ना को योडे में स्थिति समझा कर कही केशर की भी पूरी भूत दिवाई हो। पन्ना को भी न आने को समझाया, उनके दयान में नहीं आया। हों रजनवक्षती जुद्ध देगने आ गये ये इसतिए वहा से जब्दी वापस

आना पडा। उसने तपासा। जानकी देवी, मदालसा, महादेवी को भी तपासा, हालत कही। डा० दास (होमियापैय) आये। देर तक वस्वर्र

मैं उमे एक बर्प तक सो केयर, नमेंदा से बोलने या प्रेम करने के लिए नह

सरकार व नया एक्ट के बारे में बोलते रहे। १२-४-३८ श्री नागेक्वर राव पन्तलू का स्वर्गवास होने के समाचार पढ़े। सज्जन पुरुष थे। कलनावार्ड आई। महन, राग्राकरण, ज्ञान मदिर बादि के सबय में विव

श्रा नागस्य राज प्रयोग कुन स्वयंति हुन के प्रयोग र हुन सम्बन्ध में । सुबताबाई आई। मदन, राषाकृष्ण, झान मदिर आदि के सबध में विचार-विनिम्म । प्राणताल, देवकरण नानजी, मधुरादाल, जमनादाल, केमक्टेक्बी, मुक्य-स्नाज आदि से देर तक वातचीता। इन्हें बारस्वर मेने को वहां।

साल आदि से देर तक बार विचार करके जवाब देंगे।

#### 92.8.25

जानती व बारतो में बारचीता। विक समयोगाल गाडोदिमा आया। राजीवनमाई स्नाहि से दाते। पनस्याभदासकी व सामेस्वरदासजी विकता आये। बातचीत, विचार-

विनियम । पेरवदेरजी, काबिदजनी, मूलजीमाई में हाउमिंग के बारे में बातनीत ।

98-8-35

मेगर, नर्मदा, पत्ना, प्रद्वाद, श्रीराम, वर्गरा आये, समुद्र स्नान, भीजन। बाज जानकी का बदवहार इन सीमो के साथ बहुत ही सन्नोप कारक रहा ।

साइरामजी जोशी जयपुर से बाये। उन्होंने सारी स्थिति समझाई। गर पुरपोत्तम, धनव्यामदान बिडला, बरतूरबाई आदि से देर तक राजः नैतिक व ध्यारारिक चर्चा। मैंने अपने विचार कहे।

मि० ए० के० दलाल व सर गौरोजी मे जमशेदपुर व वर्तमान स्थिति पर

देर तक वातकीत । जुह आकर भी पनस्थामदाम य रामेश्वरदाम बिडला से देर तक बातचीत। भोजन, ब्रिज १

## 94-8-35

मुक्त्दनालजी पित्ती मिनने आये। घरकी स्थिति मतभेदका वर्णन विया। स्वित्र वरीय जानकी देवी से बिदा लेकर माटुगा होते हुए बिडला हाउस

करीत दो वजे पहुचे।

विडता हाउस में राजस्थानी मण्डल के कार्य पर विचार-विनिमय। जिन प्रान्तों में राजस्थानी बसे हुए हैं वहां उन्हें उस प्रान्त की सब प्रकार की बेहतरी में पूरा हिस्सा व प्रेम रखने को मैंने कहा। राजस्थानी रियासतो में भी जवाबदार राज्य-पद्धति दाखल कराने का प्रयत्न करना पैरीन बहन से हिन्दी-प्रचार वर्षण के बारे मे बातें। स्टेशन। बोरी बन्दर से संबच्ड मे केशवदेवजी के साथ। फतेचन्द्र व उसकी सहकी

नामिक तक साथ रवाना हुए।

पुलगांव, सोनेगांव, वर्षा, १६-४-३⊏ केलवदेवजी में घोडी वार्ते।

पुसपाय-उत्तरकर जन्दी श्नामः आदि में निवटकर मोटर से मोनेगाँव छारी याजः में मामिस । विनोवां का भाषम सामिक हुआः—खादी के भाव बढ़ाने के बारे में । पर्यान्यमः । एक घटा काता ।

सोने गांव में ४ बजे के बाद रवाना होतर देवली होते हुए। वर्षा । स्टेमन। प्रान्ट ट्रक में बादूजी देहली से वर्षा आये। उन्हें मेगांव के आधे रास्ते सक पहुंचाकर बादस आया।

षर्मा, १७-४-३= श्री रविज्ञावर मुक्त मिलने आये। योडी सात हुई। बाकी की मीनेगार से बापम आने पर।

श्री भनरपामदीमजी बिडला बस्बई में आये । जल्दी भोजन करके सोनेनाय गया । भेतरुरी परिपद (तालुका) में घोडी देर बैंडेगा । प्रातीय कोंग्रेस क्षेत्रीटी का काम सोड पांच घटे तक खता । महत्व की चर्चा,

ठहुराय आदि पास हुए। एक प्रकार से तो मेम्बरों का बर्ताव ठीक मालूम हुआ। परन्तु प्रान्तीय कमेटी में चार सदस्य नियुक्त करने का अधिकार समायति को न देना ठीक नहीं मालूम हुआ। वर्षा प्रकार वास्त्र की साम्य हुआ।

वर्षा पहुँचे। मुनवाजी व मिश्र दोनों, बहुत देर तक अन्दर की परिस्पिति का परिचय कराते रहे। मैंगे भी साफ-साफ को कहना या कहा। इन्होंने स्टेडमेन्ट डीक करके प्रेस में भी क्षाया।

१५८४-३८ राधाकृष्ण व पनश्यामदासजी के साथ पोडा पूमना। भनस्यामदासजी बिड्ला काकता गये। डा० सीन्दरम् य केशबदेवजी आये। महिला आश्रम का काम, माना व भागीरयी बहुन के साथ मितकरः विद्या।

मि० महाजन व साठे मिलने आये।

केन्नबदेवशी से हाउमिन, सबकर मिल, यगैरा के बारे में बातचीत । नागपुर प्रात्तीय नांग्रेत कोशी का काग, पटवर्धन, पटवाई, बाबा सा० करत्यीकर आदि के माथ अडाई पटे पत चेना। पूनमबद राका, पुख-राज (चारशावाधों) की क्षरदारियों का फैनागं।

ाक (कार्यकारा) का बरसाहमा का करणा । मेगाव गये । प्रार्थना, बाद में बापू वा भीन सुनने पर थोडी देर बातबीत । डा० मौस्टरम मास थे ।

डा० मौन्दरम ने तमिल य हिन्दी के मुख्दर भजन सुनाये।

## १९-४-३८

बार मीन्द्रस, मस्यदेवजी, उत्तकी स्त्री, राधाकृष्ण य अनुसूचा मिलकर पवनार गये।

विनोवा से देर तक विचार-विनिमय । मानिसक अज्ञान्ति, रमण महर्षि आदि ।

महिना आश्रम में कु० ज्योरमा, जिशिका व अन्य लडकियों से यातकीत । यादवजी वैद्य व श्री दये (यम्बई वाले) वैद्य नामपुर से आये। उनसे वात-चीत। उन्हें सेकर सेमाय जाना।

बापु ने करोत सवा घटा बातबीत — जयपुर प्रजामण्यस व द्यादी अदनेनी, वित्तं व नेदी, स्वास्थ्य व मानितक (स्थान, महिला मण्डल व परीहा, मानियक क्षणान्ति व महीच रमण इत्यादि वालो पर विवाद-विशिध ।

महिला आध्यम मे भोजन; प्राचना। यहिनों ने धोती जोडा दिया, सेने का साहम वम था।

नावा माहब,श्रीसन्, सध्यनारायणशी से हिन्दी-प्रचार आदि के सम्बन्ध में देरतव बातचीतः।

#### 20-8-5=

मारवाडी शिक्षा घण्डल, नव भारत विद्यालय, महिला आश्रम व परीक्षा के बारे में श्रीमन् में बातें 1

राधानिसन, दिनकर पाण्डे, काकासाहब से द्वारकानामकी हरकरे के बारे में कार्ते । दुख य विचार । मैंने विजय भाग न नेने का निक्चय किया ।

भ बात । दुष्य यावचार । मैने विशेष भाग संस्तृता निरुष्य क्या । गोद्यान-वेश वे वागजात देते । जनरताल वैवर, जाजूजी आदि गे वाते ।

पा-स्पाहार, मीतन, आराग । गुनस्त्री संसिध नामपुर से आये। रात में देर तन उनसे बानचीता गोजिन्द्रशामती ने बार्र से भी। 21-4-35 बापूजी मेगाय मे थाये । यह यहे हुए मानुम हुए । उनका भाषण । उन्होंने आज 'निहाथी-मन्दिर' मोजना के असमैन स्कल का शिलात्माम ब ट्रेनिंग स्यूम का उद्गाटन किया। थी गनप म मिथ्र का घर पर नाय-पानी हुआ। प्राम उद्योग गप भी दृश्ट-कमेटी भी बैठक हुई। जाजूजी, कुमारणा, वैकंडर भार्ट और मैं थे। भाज मावधान-पेस में रिशाम-रिग्यजामिनेशन भी, बहां तैयारी करहे जाना पटा । घोडी देर गवाती होकर किन्चार्ज मिला। पर आरार गोवा । महिला आश्रम की सभा का कार्य । जान का काम हाय मे लिया। 25-8-35 महिला आश्रम । कु० ज्योन्स्ना, दोनदयालजी, मृन्दरलाल मिश्र, उनकी स्त्री, दीनदमाचजी की स्त्री के पत्र पर सत्प्रदेवजी में बहुत देर तक दिचार-विनिमय होकर आधिर फैसना किया गया कि आगामी वर्ष से ज्योत्स्ना,

सुन्दरताल गिश्र व दीनदयालजी को 'मण्डल' व 'आध्रम' के काम से मुक्त किया जाय। मन पर विचार व चिन्ता। थापू से सेगाव जाकर दिल खोलकर स्पष्ट तौर से मन की स्थिति व अपनी कमजोरी का वर्णन किया। बापू ने समझाया और अपनी स्थिति का वर्णन किया। किशोरलालभाई, राजकुमारी, प्यारेताल, मीरावहृत वर्गराभी वहा भौजूद थे। मन थोडा हलका भी हआ व इ.ख भी हुआ।

रात के १० बजे तक विचार होता रहा। श्री कृष्ण प्रेस की सभा व अन्य कार्यं हुआ। काफी थक गये। बा वही सोईं। वर्षा २३-४-३८

बा, सरस्वती, कान्ती वगैरा सेगाव गये।

राण्डुरः प्रकार क्येरीको कारणय का काम । विश्ला योहे का नाम सरवे यश तुल हुआ। थी लक्ष्मीलासच्या मन्दिर हुन्द्र की रूपा हुई । विक्तीला (हुरक्कासम का सुवता ती।

राज्युमारी शमृष्टकोर ने बादू में तैयार निर्मे मेंड परण्य गुनाये । प्यारेजाय ने बादू ना बहे स्टेडमेरड, जो उस्तीन जिल्ला की मुसाबात के बारे में दिया, गुनामा ।

नारकार पुरस्ता । आहाबत्य, मील्द्रत्य, राज्कुमारी, यादा सारू की पत्नी आदि में मामूली वाले।

वान। राणाहाणा व पुरस्त सत्रात्र के नेना-देन वा प्रवनामाः। सागतुर मेन में यस्टाई ज्वानाः। नेन्ज्य में जनत्र मही। युनमाय में नेपायदेव-की के साम स्ट्रूट में बीट्रे। सानधीतः शान में पूरी नीद नहीं आदे। कहा, २४-४-३८

हादर इतरहर जुड़, हुजानत व बाद में देर तह गमूद-जान । वैगवदेवजी, मन्ताद, याना व मान्या समीवाना आये, बातचीन । मन्दर बन्दरमाई, गालपन्द भाई, मन्दियारा मानावटी बधेरा मिनने आये, देर तह दावजी

#### 2X-Y-3E

र प्रार्थना । पूसना, जानकी, महानमा, उमा, रामकृष्ण माय से । सालादत्त रमोदमा ने बारे में वर्षा, हुन्छ । आखिर सालको यर कैनला करना होता ।

सम्बर्ड में रामनारामज्ञज्ञी के समले पर सीकर की स्थिति पर हेपुटेशन आया । १२॥ स्रोत तक उनमें सानकीत । गमसाया व उन्हें कहा कि सीकर राजराजाजी व वहा की जनता ने सड़ी भूल की है । अपने कार्यों से अपना

मामधा एवदम कमजोर व हानिवर कर लिया। मुक्षाबहन के साथ भोजन, बातचीत---भदन व कान्ता के सम्बन्ध का सुवामा; राधाकृष्य वी समाई, रासनारायण महवा ज्ञान मदिर के लिए

युनामा; राधाकृष्ण वी सवाई, रामनारायण रुद्धा ज्ञान मदिर के लिए पद्माम हजार को मदद व विचार-विनिमय । गीविन्दतालजी वित्ती, ज्ञान्नाबहुन, मुखभा, बद्धा वर्गरा आये ।

सरदार वन्त्रभभाई व इपनानी सं मितना। सी० पी० (मध्य प्रात)





मानूग थी। गोडी देर हरिभाऊजी वर्गरा ने वात करके नि॰ मानण्ड में गरता गाहित्य मंडल के बारे में बातधीत की । बाद में बिना नहावे-प्रावे गो गया । श्रायपुर, १-४-३८ हरिश्यन्द्र, चिरत्रीताल अग्रवाय आदि मिलने आग्रे। देर तक बातचीत। यनग्यनी आश्रम की वानियामें आई।

गागरिक आगे । मैगोरियात में ठहरने का निरूचय । यहां पहुंचने पर यक्तवट

प्टरिभाऊजी व कपूरचन्दजी से भाषण के बारे में वातचीत । मामोचाराजी गीधरी ने अवना इ.स कहा । रामनारायणजी, दुर्गाप्रमाद के व्यवहार यहरणनो का विचार। यह भी दृथी थे। उनकी राम भी कि रामनारायणजी को अजमेर नही रहना चाहिए। गीकर रायराजाजी को, गीकर जाने के बारे में, टेलीफोन से मन्देश दिया।

२-१० की गाडी से मीकर स्वाना। रास्ते में चौमू के मुस्सिम कार्यकर्ता ब भाद में जयपूर के बकील वर्गैश मिले। सीकर पहुचे । कैंप्टन देव मिले । अन्य लोग भी मिले । राणीजी का बहुत आग्रह होने के कारण डोडोयो पर जाकर आना हुआ।

सीरत्र, २-५-३= कई लोग मिलने आये । उन्हें समझाया गया। राणीजी का सन्देश लेकर गौरीलाल वियाणी आये । उन्हें भी, मेरी राय जो थी वह स्पप्ट कहताकर

भेजी। आज प्रजामण्डल का भाषण आखिरी रूप से तैयार करके जयपूर भेज दिया

गया । सीतारामजी, सागरमल, नगीखा आदि कई लोग मिलने आये। 3-4-35

मोरो का नाच व खेल देखा। हरिभाऊजी व रामसिहजी रजपत से बाते।

गाडोदा ठाकर मिलने आये। सागरमल वियाणी, सीतारामजी सोढाणी व हिन्दु सभा वाते आये। जानकीदेवी वर्गरा राणीजी से मिल आये। सीकर के कई छाम-खास <sup>सोग</sup>

निर्मात करें। इंडिस्पुड़ाने के लग्न कारण गा स्पर्धन दिया। इंग्डिस्ट्रानी, कोटक्डिस्ट्रानी, भीजा के कारणकी, बी. दरहाकी, निवस विस्ति करें। एंटिस साथीनी करी।

स्पर्तासकी प्रदेश में आहे । हमा के हमा हते ।

कीएक, बाधी का बाग ४-४-३.या हरियाहणी गुरूर की गार्टी में क्यूनियर रूपणी हुये ह

स्थीतासदय मोताही की दोमानी का गुका की उसने किनते उसके सर गये। योकी साम्बीत ।

रमापाई लोगी ने स्पनी शावती शिनाई। गावनो। किरारेट राहरून गो० मार्गन, रावटर पुरस्त ने महत्त्र साहू न द्विपोर सादि ने को में सले।

कात । सम्बद्धे हुवान में नार आधा कि श्रीनिवास रहमा की भाषा मुख्यकाई का आज मुक्ट देहान्त हो समा । नार-पंत्र आहे दिये ।

भाग पुत्रह पहाल हा गया। साहस्यत सम्यादया। मीटर से सब पार्व, माणी के क्षास गये। कुछ लोग जीत सामा भी जाकर क्षाये। बहा स्टूम का कास देखा। डिज्याजती, मोता, सुपायसस्य से साहसीत।

25-X-X

जबुद्ध प्राप्तमितिन्दर का नार हुत ने सामा। कुबेन्द्रावणी नगरा मित्र वर्षीत्मस्यक कामाण्यक विश्वामी से मैंने स्वाप्त करिया करिया कि उमा प्राप्त, स्वीदा, प्रश्नक मानवादि शीमा में पृष्ट निकास कर सार्दे। प्रश्नात से नहीं आदें। धाटा हुमा। मेहिसवालको विद्याली, वायुकी विश्वनात्मको, सोनीमानकी विद्यापी स्वादि मित्रान हुमा। वायु नी स्विति के विषय में। सोट युगने पाहिए, यह राम मंदी भी हुई। मेने भी जोर दिया।

सीकर-जयपुर, ६-४-३८ प्रहुतार वेद के घर पर, भोजन मुन्दर व प्रेमपूर्वक हुआ। चौपहुर चौ गाठी में सब साथ में अपपुर रवाना। जयपुर स्टेमन पर स्वागत। इसीरियन होटम में टहरें। कार्यकर्ताओं के साप प्रोगेशन के बारे में विचार-विभिन्न देर तक हुआ। प्रोगेशन निरानने पा फैसमा। जयपुर सरकार की स्थिति समसी। जयपुर, ७-४-३= पूज्य बा, देयदासभाई, कान्सी, सरस्वती सादोदिया देहनी में आये।

प्रोगेनन बहुत मुन्दर इंग में व उत्माहतूर्वक घूमधाम के माय निकला। नाम को प्रदर्शनी का उद्धाटन पू० वस्त्रुरवा ने किया। देवदास में भी भाषण दिया। मि० यग भी आवे थे। उनसे देर तक वहीं पर बातशीत। कल फिर मिलने का निक्चय।

मि॰ यग में बहुत देर तक राजनीतन, ग्रामकर सीकर के सम्बन्ध में, विचार-विनिमम होता रहा। मैंने अपने मन का दर्द माफ तौर से वहा। दो-मढ़ाई पटे तक बातचीन। उसने भी प्रजामण्डल से प्ररी महानुभूनि रखते

दो-अदाई पर्टे तक बातचीन । उतने भी प्रजामण्डल से पूरी महानुभून रचन हुए अवनी अरुपने बताई । आदिर में यहां ने आकर पू॰ बायूजी को व जयरामदास को, न जाने के

बारे में नार करना पड़ा। विषय निर्वाचिनी समिति व वॉक्स कमेटी का काम हुआ। प्रजा मण्डल का खुला जलमाठीक तौर से ७॥। बजे के करीब युक्त हुआ

प्रजा मण्डल का खुला जनमा ठीक तीर से ७॥। बजे के करीब गुरू हुआ और ११ बजे पूरा हुआ। बीच मे बोडी गडबड मोपीलाल वर्षरा ने की। बाद मे शांति हो गई। जलसे की व्यवस्था वर्षरा सब ठीक रही।

९-४-३६ रामवाग में थोड़ा यूमना — पार्वती, गिरधारी (बेहसी बाले) साथ में। प्रजामण्डल की बक्तिंग कमेटी का कार्य बाद के विश्वस्तिकॉक्नी की सभी ११॥ से ४ बजे तक होती रही। सीकर ठहराव (प्रस्ताव) पर विवेष

परिश्रम, विचार व प्रयत्न हुआ। आखिर रास्ता ठीक निकसा। प्रजामण्डल का जलसा साढे सात को गुरू हुआ। रात मे डेट बने बाद पूर्य हुआ।

कार्य सतोपजनक रहा। खाली गोपीलाल धर्मा की गडबड के कारण कुछ समय बीच मे थोडी चिन्ताकारक स्थिति हो गई थी, सो बाद में सब ठीक हो गई। वंती या भाषण वेमीके व सम्बा हुआ। वह अपनी आदत से सालार है। ो विरजीनान (दोनो), पाटणी, हरिश्वन्द्र आदि के भाषण ठीक हुये। ानता ने ठीक मांग लिया ।

जवपुर-सीकर, १०-५-३८

म॰ एफ॰ एम॰ मग से बातचीन। उन्होंने प्रजामंडल की सफलता पर क्याई दी।

मीगर की स्थित पर विचार-विनिष्य । उनशी इच्छा थी कि मेरा मीकर भागता हो मके तो बहुत उपयोगी होता। मैंने कुछ महत्व की शर्ते रखी। उन्होंने टेनीयोन में गर बीचम में उसकी स्वीकृति से ली।

थी हुबमनराय जेल गुपरिटेग्डेग्ट के आग्रह व प्रेम में जेल च पामलयाने **पा** निरोशक किया । दोनहरं की गारी में मीकर रवाता । राज्ने में विचार-विनिमय । माम को सीकर पहले। इसी बाही में श्री यम व कौल भी थे।

गीवर में मित्रों से विनास ।

मीकर, १९-४-३८

नीकर की न्यित पर विचार-विनिधय । बातचीत अलग-अलग और धोडे-थोडे समुदाय में भी करनी भी। समझाना भी था। पुरुष हा, व्यानकी देवी, पार्वकी, द्वीपहर की गाडी में जसपूर में मीवार पहुंचे ।

जनता ने जनका स्वागत किया। मिन सगरे सिता। बहुत देर तब बात वीत, विचार-विनिमम। जनका से

कोई बालने के दिएक जोग ब्यादा बढ़ा हुआ है। उसका खास कारण कोरे आफ बार्टम का उस्तिर करना व राजाजी को पागल करार देना है थी रावराज्ञाणी को, कलकला व बस्बई बगैरा मित्रो को तार भिजवाना ।

97-8-55

का वे गांच बाँगी सी। शीवर की नियनि पर देंग नक विवास-विनिमय । पूर्य वा, जानवी, पावेनी गुलाब, राणी साहब में देर तर मिलवार आंग देशे माप नाम समतावार आय।

जनना की और में की मोन वहा आये, उन्हें बहुन देर तक समहाया गया उनकी क्रकाश को हुए किया क्या।

भी समर्गागद्वी जाट सभा के मंत्री (अलीगढ़ वालों) से गुबह्याम बातपीन । मिन एफ मान यम में भी देर तक बातपीत । उन्हें यहां की हालत समझाई।

गु॰ डे॰, में बहुत देर तक सीकर-स्थित पर विचार-वितिमय। बिना बर्त प्रयोग किये स्थिति किस प्रकार काबू में आ सकती है, इस सम्बंध में में अपने विचार कहैं। सकताए। बाद में शाम को किर उनका पत्रआया तो देर तक बातपीत। के॰ धैव भी शामिल हुआ। मैंसे उत्ते खुद होकर स्थापक देने की मनाह दो। थोडी जुधी भी, परन्तु उन्होने दिक्कतें पेण की।

रात में फिर बद्रीनारायण आदि से बातचीत । पूज्य बा, पावती वगैरा कासी के बाम जाकर आये ।

९३-४-३⊂ श्री यद्रीनारायण सोढानी आदि से बागचीत । मि० एफ० एस० यग और कनंस बी० एस० कौस, कोर्ट आफ वार्डत

सीकर में मानेजाने यां नेवाओं को खूब जार के साय व स्पष्ट तौर से समसाने का प्रयत्न किया। एक वार आधा भी हुई, परन्तु आखिर नतीज मही निकला। मेरे विचार छपाकर बाटे भी गये। रात मे १२॥ बजे तक लोगों को समझाया गया। हीरावालजी धास्त्री ने भी खूब समझाया, परन्तु कोई परिचाम नहीं आया।
सीकर-जमपुर, सवाई माधोपुर, १४-४-२६
तीन बजे उठना। मुह-हाप धोकर मि० यग से मिलना। बहुत देर तक आतचीत। उसे मारकाट व हिसान करने पर ठीक तौर से कहा। आव सीकर के जनता मेरी बात नहीं मानती है, पर उन्मीद है कि जहरी ही मोनेगी।

उसने कहा, कर्नल कोल को इच्छा है कि मैं यहा रहूं, परन्तु विकास कमेटी व अन्य कारणों से मेरा सम्बद्ध जाना जरूरी है, यह समझाया । रीगस से बा देहली गई। गुलावचन्द पहुचाने गया।

जयपुर मे पहुचे । वहां से चिरजीलाल अग्रवाल, हरिश्चन्द्र, पाटणी, साप

17,1 मर्गः मण्डेपुर रह होगवावत्री मास्त्री तो साथ थे ही। प्रजामकत के क्य म (क्यार-वित्यम । यनगती में जबपुर में ही बनस्थली आश्रम की रारे-प्रारी गवान वर्षेण । फरियर मेन मे जगह बराबर नही मिली )

राज्यमं के पर्रत रहेरत से हो हिन्द सेवजह की क्याई। जानकी का रामध्य क्षेत्र वर्ण का प #7-E18\$, 99-X-3c

रारा गाराका प्राचित्रका प्रदेश वर्षेत्र आहे थे । गुमनीवाई का मन्यू-भार देश व बार के दारे में मेरी गाफ राय दललाई । टेलीफान किया । क्षणु के पण वृद्धि को भी के स्थेप जमा हुए थे। विचार-विभिन्न में मैं भी 1., 4 4 44.1

र दरत भीता बनारी दस्तई से सुन्दर्साई के बार पर हुई । पर र र पुत्रे र पर रूपणा। प्रार्थेला, सिपला-बुलना सीहर की रालन \*\*\* ,

25-1-25

रित्या (१०११) तम बहासयो २ गे १-४॥ तम भूजासाई के यहां ٠: .

र पर ४१ र १२ व र एक्ष में प्रकृतिक के यहाँ र केवर, महासाद, नमेंद्रा,

 अभवत्व (४) अभवे व्यापात कार्यंत्र की वार्ते व वोधी देत आसम्म । करा १८१४ व १९११ इन मार्ग ११ होती में जाना ।

व ४०४४ - ० अ ] व जान बुराल, प्राचीता ।

90 7-10 के , प्रवास्त का एक काम की व्यवह 'बनाक विनिधय, देहा। करें एक

करत्या, प्यान्ते केंद्रशीतिक संघ देवी क्या क्षत्र ब्रीट ब्रीटिंग tis esciplications;

· in the contract of the

माम की २ यजे से यक्तिंग कमेटी बम्बई में, भूलाभाई के घर हुई । 🕬 बजे सक वहा रहना । थी हरिभाजनी के गाय जुह । रास्ने में मार्ट्गा से उनका सामान तिया।

मेजर से विले। जह-प्रार्थना, याप के पास । 98-4-35

बापू के पास चर्किन कमेटी के न्याम-प्राप्त लोग आये। कन्टियर, मैसूर, मीकर, जयपूर आदि के बारे में देर नक चर्चा-विचार । राजाजी व हा॰ धान साहेब ने अपने घर भोजन-बातचीत की। चि०णान्ता से मिलना । उसकी मा के मरने के बाद इससे आज ही मिलना

हुआ । राजेन्द्रबायू बीमार हो गये। उन्हें डा० ग्रान साहब के साथ देखा। श्री ढवले (नागपुर वालों) से बातचीत । विका कमेटी ४-६॥ तक हुई। सीकर व जयपुर की हालत का वयान

लिएकर दिया और जवानी सुनाया। जह भे प्रायंना । कई लोग मिलने आये थे । सेल-कूद ।

२०-५-३⊏ पूज्य बापू के पास सुभाषवाबू, सरहार, मौलाता, जयरामदास, कृपतानी आदि में देर तक मैंसूर, फस्टियर, मी० पी०, कम्युनिस्ट आदि प्रश्नों पर

विचार-धिनिमय । सरदार व किशोरलालभाई के साथ वातचीत । सरदार, राजाजी, मौलाना

आदि मिल्लो का सी० पी० की स्थिति पर मुझे जवायदारी तेने का आग्रह । मैंने अपनी कमजोरी व स्थिति साफ की। किशोरलालमाई, हरिभाऊजी के साथ थी नायजी से बातचीत। केशर से थोडी देर बातचीत । राजेन्द्रवाबू बीमार है, उनके पास बोडी देर रहें।

आज वर्किंग कमेटी दो बजे से थी। मेरी समझ ४ बजे की रह गई। उसका दु ख व आश्चर्य हुआ। बाषू के पत्न दे दिये।

गाधन-बादन ।

बापू के पास प्रायंना। जवाहरलालजी पचगनी से आये। लड़कियी वी

दा० पट्टाभि वर्गरा का अपने यहा भोजन ।

29-8-35

पूमता। जातकी देवी, उमा, पावंती, दामोदर, हरिभाऊजी आदि साथ

राम्ने में मणीभाई नानावटी व गीकर के पुरोहिनजी मिले।

बापुत्री, सुभाष बाबू, मौलाना आजाद, सरदार, खान साहब से ११ बजे तक विचार-विनिमय ।

मीकर व जयपुर ने बारे में सुभाषवायू स्टेटमेन्ट देंगे। मी० पी० मिनिस्ट्री की वर्जा। मैंने अपनी कठिनाई साफ तौर में बतलाई। हरिभाऊजी की रामनारायणजी चौधरी का आज आया पत दिखाया ।

केशवदेवजी के यहा चिरु रामेश्वर के साथ भोजन । गोला मिल के बारे मे देर तक विचार-विनिमय।

सरदार, युर्गेंद, पेरीन, राजेन्द्रवाबू के पास देर तक। रामेश्वरदासजी बिदला से देर तक बातचीत ! जुह गये। बापूजी सीधे जिल्ला से मिलते हुए व राजेन्द्रबाबू को देखकर

₹₹-१-३5

चि० कृष्णा व राजा हठीसिंग आये । समुद्र-स्नात । कई मिल्ल मिलने आये । राजेन्द्रवायू को आखिर डा॰ गिल्डर य डॉ॰ पटेल की राय न होते हुए भी वर्षा ले जाने का निश्चम करवाया । यह जुहु जाने पर मालूम हुआ ।

उन्हें १०४ डिग्री तक ज्वर हो गया । चिन्ता रही । आखिर ज्वर घटा । जुहू के काम की व्यवस्था के सम्बन्ध में केशबदेवजी व रामेश्वर से बाते।

जयरामदास, सालजी मेहरो वर्गरा से बार्ते । बस्बई आकर जानकी देवी, दामोदर विट्ठल के साथ थर्ड से वर्धा रवाना।

वर्धा जाने के लिए स्टेशन गये।

रास्ते में माटुगा होते हुए राजेन्द्रवाबू फर्न्ट में। कल्याण ने इगतपुरी तक उनके साथ बाद में थड़ में आ गया।

वर्षा-नागपुर, २३-५-३८

बदनेरा में राजेन्द्रवायूको देखा। रात में ४॥ घटे नीद आई। मुझ्ह खागी काजोर ग्हा।

दादा धर्माधिकारी ने ऊषा के विवाह के सम्बन्ध मे अपने मन की स्थिति व चिन्ता कही। दमयन्ती बाई ब ऊपा से भी बातचीत। ऊपा ने यही सम्बन्ध रखना पसन्द किया। सेयाव मे वापू से मिलकर आये, जाजूजी, व राधाकृष्ण साथ में।पचमढी जाना जरूरी है, ऐसा बापू ने कहा। रामनारायण चौधरी का व बम्बई के पारसी ने जो पत्र दिया था वह उन्हे दे दिया। जाजुजी से नागपुर की स्थिति पर विचार-विनिमय। ३।।। वजे मोटर से नागपुर रवाना । ६-५ की पैसेजर से पर्ड मे विपरिया रवाना । पचमढी, २४-५- ३८ पिपरिया उतरकर श्री बापूजी अणे के साथ डा० खरे की मोटर से पचमढी पहुचे । डा० खरे, शुक्ला, मायनलालजी, केदार, खशालचन्द, पुखराजजी, भिकुलाल, सुमनचन्द, दीपचन्द, खाडेकर, घनश्यामसिंहजी गुप्ता, डा॰ डिसलवा, डा॰ महोदय, बिजलाल बियाणी, छेदीलाल आदि मिन्न लोग मिले। परिस्थिति से वाकिफ हआ। सरदार व मौलाना भी पहुंच गये। श्री क्रिजलालजी व छेदीलाल के माथ तीनो प्रान्त की ओर से दर्तमान स्थिति पर विचार-विनिमय करके नोट सैयार किया व सरदार और मौलाना को दिया। नागपुर असेम्बली पार्टी की सभा हुई, उसमे समझौता करने का प्रयत्न करने का निश्चय हुआ। अनुसूया बाई काले को कडक जवाब दिया।

व मिनिस्टरों के साथ उपरोक्त मिल्लो ने देर तक बैठकर बात पचमड़ी, २४-५-३८ ा, नहाना। दुर्गाबाई बीमार, उन्हे देखना। रतीनालमार्र

। बार्रालगे गिरमानी क्लैक 👀 🛶

वर्धा पहुंचे । राजेन्द्रवायू को गेस्ट हाउस मे ठहराया । ११ बजे तक वही

सिविल सर्जन डा॰ गुप्ता आया, तपासा ।

रहा ।



यर्धा पहुंचे । राजेन्द्रवानू की गेस्ट हाउस में ठहराया। ११ हो वर्ष न्द रहा । सिविस गर्जन हा॰ गुप्ता आया, तपासा। बादा धर्माधिकारी ने ऊपा के विवाह के सम्बन्ध में अपने मन की निर्मा चिन्ता कही। दमयन्ती बाई व ऊपा से भी बातचीत। ज्या ने ब्री हर्व रधना परान्द किया । रोगाव मे बापू से गिलकर आये, जानूजी, व राधाङ्गण साव में। पर जाना जरूरी है, ऐसा बापू ने कहा। रामनारायण चीधरी ना व नारि पारसी ने जो पत्र दिया था वह उन्हें दे दिया। जाजूजी से नामपुर की स्थिति पर विचार-विनिमय । ३॥। इवे होटा है नागपुर रवाना । ६-५ की पैसेंजर से घर्ड मे विपरिया खाना । पचमढी, २४-५- ३८ पिपरिया उत्तरकर श्री बापूजी अणे के साथ डा० ग्ररे की मोहर है द्वारी पहुचे ।

ਗੰ

टा॰ घरे, शुक्ला, माधनलालजी, केंदार, पुशालवन्द, पुराहरी भिक्ताल, सुगनचन्द, दीपचन्द, छाडेकर, धनश्यामसिंह्री पुता डिसरावा, डा॰ महोदय, ब्रिजलाल बियाणी, छेरीताल और मित्र ने

मिले। परिस्थिति से वाकिक हुआ। सरदार व मौलाना भी पहुंच गये। भी विजलानजी व छेदीलाल के माथ तीनी प्रान्त की और हे वर्षण स्यिति पर विचार<del>, ि</del>गाम े नोट तैयार निया व गरदार <sup>होर</sup> मौनाना को दिया नागपुर वागपुर , उसमे समजीता बरने वा प्रदर्भ

र (ने को कहरू जवार दिया।

. रो । मिलो ने देर ता बैधार का

, ₹¥-¥-3¢ बीमार, उन्हें देखता। स्तीतन्त्रप्री out fate

कादिसे मिनकर विचार-विनिमय। बाबा यकील को काम पर रणा, कारीसरुक्षर

भारीम २० पर। मेगाव में बादूनी से चि० राधाहुण वो मालवाडी के वाम यडाने की योजना पर विचार-विभिन्न । बादूजी ने उनकी जिम्मेवारी नेता उचित ममता। चालीम हतार अल्डाज चा मैंने कहा। विगोबा व जाजूजी की गिंधी स्वीहृति होमा जरूरी है। बादूजी मुगरे भी मलाह व मदर की

आशारसते हैं।

बापूत्री मे श्री आग्ने, रामनारायण घोधरी, टाटा, प्रो० बारी, जगतनारायण, गरदार आदि की बातें हुई। दाटा के पर पर भोजन। कडी गिर गई, ब्रुग मालूम हुआ।

यान भाषर पर भाजना स्वक्षा गरगड, युगा मालूम हुआ। वस्यई जाने की तैयारी।

थी नारायणत्री (अमरावनी बाले) मिलने आये। गजानन्द हिम्मतसिंग को वर्षो उतरा। पढें में बम्बई। आये, बापूजी, अणे, मणितात गांधी, तारा व हरिभाऊजी

षद्र में बस्वई। आग्रे, बापूजी, अणे, मणिताल गाधी, में बातचीत।

जुहू, १-६-३८

ो हरिमाजजी उपाध्याय वस्त्याण मे दावर तक साथ आये।
वर से जुड़ा सासजी मेहरोजा मे बाते। यह एअर से कराची गया।
मिन्, रामेक्वर नेवटिया व क्रिजमोहन से बातशीत।
बाद्या होते हुए बच्चड़ी। हिन्दुन्तान कृत्यर कम्पनी के बोर्ड की समाहर्ह।
स्टब्स की चुर्चा। मि० मिल्डर को तार देकर बुलवाया। रामेक्वर को
दुवना की।

ा॰ जवाहरसास में देर तक बातचीत।

धी घटोनीराव आहे, फारेन मिनिस्टर ग्वालियर से जुहू सक बातचीत । हरिफाकती उपाध्याय भी साथ ये । देशी रियानत व काग्रेग वर्गरा के बारे में तथा राज्य में प्रजामण्डल व जवाबदार पद्धति दाखल करने के बारे में चर्षा।

२-६-३=

पूमते समय पार्वती डिडवानिया साथ में । मन स्थिति, स्वभाव झ्यादि

मरदार के मार्च बापूजी के पाम सेगांव जाना। मरदार ने सारी स्थि मा वर्णन सापूजी में किया। स्टेटमेन्ट की बात की। डा॰ घरे व गुर को तार भेजा । मुसे जहां दूरस्ती करना या की । वर्धा में गरदार, किशोरसालगाई, जाजुजी, बहदस वर्गरा से सावधान केम की पर्चा। गवाह आदि की व अन्य बातें। वर्धा-नेगांव २८-४-३८ रागोपालकी सिगी (हैदराबाद वाली) से बातचीत। सरदार वन्त्रभमाई, महादेवभाई, जल्दी भोजन करके पुरु वापूजी के पास गये। बापूजी ने स्टेटमेन्ट बनाया। पं० रिवशकर शुक्त व मिश्रा ने उसे देखा । कुछ शब्दों में फरक किया । सरदार बम्बई गये । बापूजी को पेरीनवहन व सुभाष का पत्न पढाया। मुझे जो कुछ कहना था, वह कह दिया।

श्री रविशकर गुक्ला, मिश्रा आदि मिलों के साथ भोजन बातचीत। สยโ. २९-४-३≈

जानकी सं बातचीत । परिणाम नहीं के समान । घुमते समय अस्पताल मे विजया को देखा। चि॰ पार्वती ने सगाई-विवाह की इच्छा वतलाई, कारण भी बतलाया।

राजेन्द्रवाबु के पास वैठना । बाद मे । 30-4-35

राजेन्द्रवायू को देखना । काकासाहब से मिला । चि॰ उमा बम्बई से आई। उसने समुद्र में ड्वने की घटना का वर्णन

डा॰ वनर्जी वर्गरा के साथ भोजन, आराम। चि॰ गगाबिसन, पार्वती, रमती से थोड़ी बातचीत। राजेन्द्रवायु से मिलना। दादा के सम्बन्धी लोगो से मिलना, परिचय।

नागपुर प्रा० का० को काम के बारे मे थी पटवर्धन, बाबा सा०, घटवाई

मुनाया, ईश्वर ने बचाया। ₹9-1-₹5 चि० ऊपा व गप्पू के विवाह सुबह ६-४० व ६-४५ के लगभग सानन्द हो गये। राजेन्द्रवावू के पास दो बार गया।

प्रदिसे मिलकर विचार-विनिमय । बाबा वकील को काम पर रह्या, वालीन इ० पर।

मेनाव में बापूरी से चि॰ राघाट्रप्ण की नालवाड़ी के काम यडाने की योजना पर बिचार-विनिमय । बापूर्वी ने उसकी जिम्मेवारी लेना उचित समक्षा। चानीन हजार अन्दाज का मैंने कहा। विनोदा व जाजूनी की

लिधी स्वीकृति होना जरूरी है। बापूजी मुझसे भी सलाह व मदद की बागा रखते हैं।

बापूत्री से भी आपे, रामनारायण चौधरी, टाटा, प्रो० वारी, जगतनारायण, सरदार आदि की बातें हुई। दादा के घर घर भोजन । कडी गिर गई, बुरा मालूम हुआ।

बम्बई जाने की तैयारी। श्री नारायणत्री (अमरावती वाले) मिलने आये। गजानस्य हिम्मतमिंग को वर्षा जनसः।

पर्ड में बन्दई। आप्रे, शापूजी, अणे, मणिनाल गाधी, तारा व हरिमाऊजी में बातचीन।

जुह, १-६-३८

भी हिरिमोकनी जगाध्याय नश्याण ने दावन तक साथ आये। दादर में जुड़ा शास्त्रकी महरोबार में बारी । यह एकर से करायो गया। भीमन, पोस्पर नेवटिया च कियमोहन ने बातनीता। मार्चा होने हैए बस्बई। हिस्तुस्थान सुपर चुन्यनी के बोर्ड मी सभा हुई।

मारुपा होते हुए सम्बर्ध । हिन्दुन्यान गुगर मण्यनी के बोर्ड मी समा हुई । महत्त्व मी घर्चा । मि० गिन्डर को सार देकर बुलवाया । रामेश्वर की नूचना की ।

प॰ जवाद्रमात संदेशनक बातचीत।

थीं चारोनीशव आधे, पारेन मिनिस्टर 'वानियर में जुहू सक यातजीत । हरिमाजनी उपाध्याय भी नाम ये। देशी रियामन ब बाउँन करेरर की बारे में नमा गांग्य में प्रजामण्डल व जवाबदार पद्धति द्वायल बरने के बारे में चर्चा।

#### 2-6-36

रं पूर्व समय पार्वती विष्टवानिया साथ में । मन न्यिति, स्वभाव ब्ल्यादि

को बात्। सर्वाराज्य नेतृत्र सर्वता को । पानको देवी संघीने गुकान झर्छी। विकास

१४४) । प्रदाननपुर मेनक को पुनुषाह महोसन प्रकृति है इस्मीनिया बैन में स्हैं कर प्रकृत

करणाः भारतम्भागनाताः कणाः नगेशः, बालकं भीतामने बालपीति श्रीतः भारतमः

भारतम्। भारतं भारतं में देशी हार्राम केणवर्षवाली के गाम बागभीत् । हिन्दुरुगम् हार्शाम् कथानी क बार्टको मुख्या हुई। देरतह विवास

विभिन्न ।

माबिद बनो व मृत्र को का मनावातित्य गीव मातूम हुआ। इट-मागिक, दे-दे-दे⊏

पूर्वतं नमय पार्वते दिश्यानिया नाव से । जेटाताल समग्री के पर वर्ष भीत, यानकर दिन्दी द्रभार के बारे म । (भागगताने) जाननागवाणी अदवान के यहा । यह वरह प्रेतर है

थोगार में । बाजभीतः । गत्रातस्य वर्गरा,के भाग केशबदेवत्री के बहा मादूराः । बहाँ से ३॥ <sup>की</sup> मोडर ने नानिक रवाना । आस्त्रेत नामिक प्रदूषे । विद्यासितिही<sup>हिद</sup>

माटर य नापिक रवाता । 301 वर्ष नापिक प्रतुषे । विद्या साध्यास्ट ठटरे । रामेस्वरदायती विद्या, वेजवदेवत्री माच थे । योगा मिल के बारेर्ड ठीक बातचीत हुई, और भी ब्यापारी बार्ने होती रही ।

गातिक, ४-६-३८ सुबह पूमना । बाद में केतवदेवजी के साथ जीवणताल भाई मोतीवाद है यहां । बहीं गे जन के सवामी जानन्द के माय जनका फार्म देखते बंदे। प्राचन भी तीक दिवार है जिल्

प्रयत्न तो ठीक दियाई दिया। भोजन के बाद रामेश्वरदासनी विडला ने अपनी निजी व्यापार व घर<sup>ही</sup> हालत कही। मैंने भी अपनी हालत बताई। विचार-विनिमय।

त्रिज आदि। आम यापे, पपडी अच्छी लगी। ि पचवटी पूमकर, शाम को जीवनतालभाई के 'यहां भोजन। विश रामग्रक्त साव मे था । बातवीत । रात में रामेव्यरजी सोबलता से बाते, बितोद, मेल-कूद्र । महाभारत पृद्धा । नासिक, ४-६-३०

नासक, ४-६-६-६ जीवनलाल मोतीचन्द का फार्म, आज भी फिर से रामेश्वरदासजी

विडला वर्गरे के माय देशने गया।
भीजन, विभाग, बिजा बाद में पीने चार की साडी से बम्बई रवाना।
भीजन कामा में बजह नहीं मिनने में रामेश्वरजी विडला के आग्रह से
फर्ट बनाम में बंडना पड़ा। गुगर मिन के बारे में, खासकर गीना के
यारे में डीम निचार-विनिम्म होना रहा।
दार र बजे उनरे। साटुगा से कम्मनी की मोटर सेकर जुह।

जुहू, ६-६-३८

पूमने समय मणीतालजी नानायटी ने बडौदा महाराज के जीवन के बारेमें च उनकी योग्यता के बारे में ठीक परिचय करवाया।

जानको में बातें। प्रधान नारायणजी (आगरा वालो) को देखा। श्री पुन्नकेशी स्वालियर प्रजा मङल व कार्यकर्ताशी के बारे में बातचीत करने आये।

गजानन्द्र, नमंदा, केशर, बालक, शान्ता वगैरा आये । नवाव, पट्टा घार जग बहादूर व डा० दीनशा मेहता मिलने आये ।

जूह-बम्बई, ७-६-३८

श्रीमन्तारायण आज आये । मुबह घूमते समय बातचीत । सरेन्द्र ने फर्ट्ट हिबीजन मे बी. ए. पास किया ।

पत्र-प्यवहार। माटूगा होकर बस्वई जाता, चि॰ केशरबाई तमंदा, साथ में। डा॰ पुरुदरे को दिखाया। गजातन्द, श्रीराम साथ थे। दोनों को गगान कर उसने टवा लिख टी।

मि॰ गिल्डर (शुपर एकमपट) से चातचीत । उसके बाद राजेक्दरदासजी विडला में बातें।

भौभाग्यवती दानी के यहां भोजन ।

E-É-3E

मयुरादाम विभाजी के जीवुमाई मिलने आये।



कार किया। दस हजार के सेयर १३१ के भाव में दिये। मरदार बल्लम भाई में बातचीन, विनोद। मरीमान प्रकरण आदि का। मि० गिल्डर को योला में मैंनेजर रखा। पंगार वारह, सौ, अलाउस ढाई

परमेंट नेट प्राफिट पर । नर्मदा को देखा । मुनजी के महां दूध लिया ।

१९-६-३८ प्मना--जानकी, पावंती, मणीलाल भाई नानावटी साम मे । अपनी छोटी

. जमीन उन्हें दिखायी । जम रान में टेगीफोन खराब होने के कारण क्लक्सा फोन नहीं हो पाया ।

चन रान में टेगीफोन घराव होने के फारण चनकत्ता फोन नही हो पाया। वेवटलाल पित्ती, (ट्रैटराबाद बाते) जवाबहन व बल्लभदास, काति परिय, रामेश्वरजी बिडला, देशवाडे, नवनचन्द, केनवदेवजी, फतेचन्द व

विजमीरन मिनने आदे। प्रयाननारायणजी अववाल का परिवार भोजन करते आया। परिवय, विजीद, बातचीत । इनके छ लडके च पाच लडकिया है, जिनमें में दो नडको व चार सडकियों का विवाह हो गया। एक सडका

जिनमें में दो लड़कों वंचार लड़कियों का विवाह हो गया। एक लड़का करीब २२ वर्षका यूरोप में जवहर एक्सपर्टका काम मीछने गया हुआ है।

है। विश्वम्भरस्याल-मुक्टजी (गृजवाले) के मडके न वर्ली का प्लाट ले निया। पन्दर हवार मुनाका १६॥= का भाव देना निश्चित । याच हजार

विस्त मोमवार को, याकी ता० २४।६ के आसपास चुकते। १२-६-३८

के सबदेवजी व फतेहचन्द से बच्छराज फैबटरी के काम के बारे में देर तक विचार-विनिषय, योजना ।

शिंगीकर के पुरोहितकी मिलने आये। आबू में राव राजाजी का जो सदेश साथ, यह मुनासा।
श्री अब बहुत मोश मिलने आये। विकी परिवार विकास परिवार प्राप्ता

, श्रान बहुत मोग मिलने आये। पिसी परिवार, बिडसा परिवार, शास्ता, मुगीला, बनराजकी, पार्वती डिडवानियाका परिवार—गीता, गौरीशकर,

११ पशुच्या भार। ११ गोविन्दरामत्री तेवसरिया भी मिलने आये। गोविन्दरामत्री ने नेचर ११ वर्षे वर्षे (प्राहतिक चिकिन्मा) वी इमास्त के लिए एक आछ स्पर्य तक देने भी इ॰छा प्रकट भी । इमारन भर्षेगेट पर बंधवाना । जुह स्वाजम जमीन के बारे में भी बानचीत हुई। उन्होंने फोन क्यि। जुद्दारमात्री ने भी आगरा में फैगमा करने को बहा। नवे गेवर बाजर

के सारे में उन्होंने जो कहना था, वह नहां । 93-5-35 मोनीबहन चिनाइ व सुनोचना नानावटी मिलने आये। थी बाबूमानजी गियम की॰ ए॰ बी॰ एन॰ थी प्रवामनारायण बी॰ रं

थी॰ एम॰ आगरा बालो की ओर में मिनने आये। Labour is always fruitful (परिश्रम फनप्रद होता है) यह प्रयागनारायणनी का मोटी है। प्रेमनारायण के बारे में विशेष जानकारी व बातचीत की। श्री प्रयागनारायणजी के बालक आये । मुलजीभाई व गोविन्द्ररामजी है सरिया का फोन आया । जुहारमलजो क्गटा से बात कर यह निश्वय ह कि जुड़ याजम जमीन करीब नार सी एकड है वह सीर में रहेगी.

फैसला रामेश्वरदामजी विडला करेंगे, वह सबको मजूर। 98-8-35 केशयदेवजी, फतेचन्द, प्रहुत्ताद आये। श्रीनारायण (धामणगाव वारे सागरमल वियाणी व भूलजीभाई भी आये थे।

अपनी दरहमस्त बापस निकाल लेवेंगे । मीर की पाती कितनी रहे, इस

आज भीचे तिखी हुई कम्पनियों के सभाए जुह में हुई ' (१) यच्छराज फैनटरी, लिमिटेड, कार्य-पद्धति । मेमराज रुइया को डा रेक्टर लिया ।

(२) वच्छराज कम्पनी, हिन्दुस्तान श्रुगर के शेयर श्री देवकरण (ना<sup>नः</sup> बालों) को १३५ में इस हजार के शेयर दिये। हिन्दुस्तान शुगर कम्पनी की सभा हुई । मि० गिल्डर को मुकरंर किया, व नोट किया गया व श्री प्राणलाल देवकरण नानजी को हिन्दुस्तान शुगर

राभेश्वरदासजी विडला, जीवनलाल भाई वर्गरे सबो ने यही पर भोजन

डायरेक्टर लिया ।

बातचीत ।

मोतीबहुन चिनाइ वर्गरे मिलने आये । मोतीबहुन अधेरी की हाउसिए की जमीन ४॥। रुपये गज से १६ सी गज अदाज लेने आई घी। प्रयाननारायणजी के घर के सोग मिलने आये।

वि॰ गजानन्द, केशर, सर्मदा, श्रीराम आदि मिलने आये, शाम को भोजन विद्या । रात्रा गीविन्दलालजी वित्ती ने अपने घर की स्थिति, खासकर मुकन्दलाल-

त्री व वेंकट के बारे में बहुत देर तक वालचीत की । राजा मुक्तन्द्रभालकी पिसी भी मिलने आये । उन्होंने भी अपनी स्थिति समtarf i

मीनर-प्रयपुर के मामले की लेकर रायबहादुर मणीशकरभाई बैरिस्टर पुरगर,पुरोहिनजी, लच्छीरामजी, लोहिया, केमबदेवजी, रामदलजी वर्गरे भादे। गत में १०॥ बजे तक विचार-विनिमय। स्थिति समझाई। कल-े मा फीन वगैरे किया। आधिर से मैंने जो भीकर से कहा या यही ठीक

ाया । 96-6-85

टुर भी अपनी जमीन के बारे में अम्बाला र सालीसिटर, बास्ट्रेकर, आविद-करी, मूतरी के माथ सरकार ने रास्ते के अधिकार के बारे में विचार-दिनिम्म देशसक बानचीत । प्रयागनागदणकी दवील वे बालब मितने आये. वाननीत, विनोद।

२॥ इते वरीब बम्बई स्वामा । रास्ते में थोड़ी देर माठुगा केशर, नमेंदा से RIPETE .

बेकर ने अपने विवार शारीरिक व मानुसिक स्थिति, प्रहुताद के व्यापार सारि में सदद व महिला आश्रम की कमीन पर मकान यनाने की इच्छा

बादि प्रकट की। उसकी कई बातो पर मुने जीय भी आया वर्मने समे कटून है। बहद भाषा में ठपना व उत्ताहना दिया ।

रण भी भोध सामा व गोना ग्रन दिया । भीत्र पहुँचे। माटी को देर थीं। कमल का स्टीमर भी जल्दी सागवा। स'रात्र भेन में बढ़ी जाता सम्भव मानुस हुआ।

मूनपद भागर्न गीनद्रमी, मूनप्यसामात्री के आग्रह स, दग्रसर अभाग गार मापु हुई। कमल को मेनर नागपुर सेल ने गई में जानकी देवों आदि के मायका रवाना हुए । वर्षा, १७-६-३८ मेल से मधी पहुचे । हा० अस्यक्त पुत्रमोत्र में माम हुए। राजेन्द्रवायू य मो मे मिन । राजेन्द्रबावू, जानकी, मदासमा, बमलनयन को माय सेकरपू० बापू के पास रेगांव जाना म सर्वों ने मिनना-मिनाना । मेहमानो के साथ भोजन आराम, पत्र-व्यवहार । पि० गमाथिसन, मध्मीदेवी, चि० पार्वनी में शामगुन्दर (कलकतेवान) है गाय गुगाई के बारे में विचार-विनिमय व निश्चय। माना बाठवले ने महिला आध्रम के बारे में बातचीत। का नूराम बाजोरिया, विरजीलाल बडजात, मि॰ रजाक (नालपुरवाले), किशोरलालमाई, जाजुजी, बडकश वगैरे से बातचीत । चिरजीनान ने क्टों के समय का घोडा वर्णन कहा । मनोहर पत आदि है

बारे मे थोडा विचार । उन्हें अपनी नीति समझाई । चि॰ कमल य जानकी से देर तक वातचीत। 95-6-35 वि० कमलनयन कलकत्ता गया । मदालसा, श्रीमन, सुरेन्द्र, भण्डारा गरे। भूलामाई देसाई बम्बई से आये, वातचीत । यूरोप की हालत कही। थी चेंडके वकील से मिलना। उसके लडके का देहान्त हो गया।

अध्यापको की नियुक्ति आदि का काम हुआ। ने यूरोप के राजनीतिज्ञों से जो वातचीत हुई वह कही।

महिला आश्रम की सभा ६ मे ११। तक हुई। विद्याधिनियों को भरती भूलामाई, राजेन्द्रवावू के साथ मेगाव। वापू से १ से ४॥ तक भूतामाई

वापू से — डा० खरेव शरीक मिल गये, उसका थोडा हाल कहा । विट्ठत-

भाई पटेल के बिल के बारे में विचार-विनिमय। वर्धी मे भूलाभाई से सेन्टीनल, विविधवृत्त, आदि के बारे मे बोड़ा विवार शिनमः । बह सेन से यस्वर्ष पये । बिट्टररावर देगमुर, बानिटकर (नागपुर बाते) से बातचीत । गोरेश्वाद से देर तक दिवती बरस्योते के बारे में बातचीत । बस्दों में प्रिवसत मृतसूतवाना की हार्ट फेल होते से भृत्यु का तार बारा।

हुन्द्र हुन्न । सर्वा-सामपुर, १९-६-३ म

वि नारा, भारती अवीता गर्ये ।

कारूरराज्यों (दिकोजियावालों) ने उदयपुर प्रजा महत्त के बारे में सब कार्यकारीकरी। स्तान, मोनन कर रे। की पैसेजर में सामगुर गर्व । बास्त्रे में आध्वार पढ़ें।

कारपुर में सि० बीचे के इस्यूष्टरेट के जिसेशी लोगों के जवाज, वार्ज का मूजना किया। श्री बनाया, श्री तामदू, श्री मजुमदार, घटवाई की लेवर कमेरीराचे दिवे । जांधे घटे तक बातचीत । मुते जो करना या, वह कहा ।

नागपुर मा॰ बार्यस बार्यवारिकी वा कार्य १०४ तक चला। बाद में भारित कोरो का बार्य रात में द स्रजे तक चलता रहा। बार्ड सदस्यों के स्वयस्त्र ने कोर स्वरी

स्यवस्य में बीट लगी---भी पुरुषयन्द वाका का स्ययहार असनीयजनक था । क्षां गरे, अवारी,

ा पुरास्तर राषा का द्यारहार असनाध्यतक था। का व धर, अवारा, गहुमदार देग्यादे कादि के व्यवहार भी ठीक नहीं भावूम हुए। रान में भगदन में क्यों साथन।

बर्गीयन्द जी पोहार खाटि मित्रों से बातचीत । वर्षा, २०-६-३६ रृष्ट्रसम्बर्गास (विक्रोसिसाबाके) वर्षी पेलिया, संसाविसम, विद्यों-

मान वर्तते रा साम्भीतः । प्रोजन्द्रवाङ्गं विज्ञानी वे वारधाने के बार प्र सम्भीतः । व मीगन वा दुग्यर दुग्यन दिखाः । भीजन्द्रवान सुरुषा आदि । भीजन सबने साथ विद्याः । भीजी देर बाद बहु

भी विकास कृत्या आरोप क्षीक्षण सबने साथ विष्या । भोडी देर साथ बह् भेव हर । भैव नार मानक के भाषाई से बातसीय क्षान्यस्थान सुस्तरका मानिक

रेख रिमन कार्य । विरुद्धान्य देशमुख (शालांडवाले) व एतरे जमाई में

क्यामराच पटेन (मीताच्चा र) की नारायमराव बमू सेकर आवे। बाउरित तामा। बार में मनाविशन, पिर्तीनाम, द्वारवादाम में मंगात्री के बारे के यात्रपीत व विवास मात्र गान्।(र य शागरात्र मादि के प्रकरण से मन में बीस । जानकी भी माज गामाज व चिन्तित भी। मोही देर विभार। बाद में बीट

बातभीतः। विक्तपृथ्योतम् स्वस्तानसाराः मे बार्ते ।

877 E.F. 1 21-5-30

गेरर राउम में मानकमानुजी बर्मा व कुपमानी आदि में निसा। गतादिमन वे धर-पुरयोत्तम् व मीता आत्र यामगांव गवे। गंगाविषके व संध्यों में देर नव बातभीत । चि० पावती की समग्राकर उमरा युनाश

धारि । संस्टार वस्तमभाई व मणीवहन बस्बई में आये, मितना। किमोरनासचाई में ग्रेटमानो की स्वयन्त्रा, मोधी सेवा सघ व इमार्ण, माका मा० कं महानात, वैजनायजी व राजपूताना-वारीबाला फड व विहला ग्रेगार मिल डिवेम्बर आदि के बारे में बातें।

पत-रुपयहार । विश्वासराव मेघे की माता मगैरे मिलते आये। वॅकटराई गोटे की लडकी अनुमूचा ने विश्वागराय के माथ विवाह करने की इच्छा वताई । विश्वासराय शाम को आया । वातचीत । रामरिष्टपालजी (मिबनीवाले) य उनके लडके आये। उनकी वह दू<sup>सरा</sup> विवाह करना चाहती है, आदि । उन्हें समझाया व चतुर्भुजभाई के तम

सरदार बल्लभभाई से रात को १०॥ बजे तक सी० पी० की हालत व उनके व मेरे खानगी मतभेद के बारे मे विचार-विनिमय होता रहा। 27-5-35

पत नियक्तर दिवा ।

घूमना । चि॰ उमा से बातचीत । सत्यप्रभा रास्ते मे मिलकर अपनी स्थिति

कहने लगी।

आशाबहन, कृष्णाबाई, इन्दू, कमला, नाना, श्रीमन, मदालसा वर्गरे है मिलना, बातचीत ।

ननत्ता में सुभाषवाडू ना फोन आया —कत शाम को आने का बताया। वजाववाडी के नाम को समा हुई। सागरमत विवाणी को चार्ज दिया। पण्डतर राये मासिक वेतन। जानची ने दो दिन से फोनन मही किया। बहुत देर तक उससे बातचीत,

त्रोध, आवेश, दुख आदि। सरदार ने दुःतवाया। वहा चार मिनिस्टर--श्री शुक्ता, मिश्रा, गोले, रामराव तया वायूत्री अणे, विजनाल विद्याणी व कृपलानी थे। सरदार ने

राज्यात या बाह्या वस्तु (हजाता स्वाधाना व कुण्याणा न पायाला कर् कर्ट्ड प्ययादी वा ममतीता कात्रम पटने के लिए गमताया । हिंगचपाट में बहुत ने लोग जिलायत लेकर आये । योडा कोछ आया— डॉ॰ महुपदार के मति । निश्वकर कुछ न भेजकर इतने आदमी विना मतत्व भेजे

मतलय भग। सरदार व मिश्र में बातचीत।

आज गिधव सोग यहा ट्रेनिंग को आये । उनको भोजन दिया, देर तक बरमात होनी रही । २३-६-३⊏

२३-६-३⊏ सरदार, अम्बूलकर, जुहारमल (हैदराबाद वालो)मे बातचीत ।

सेपाय में जानहीं, मा के माथ। बरा वा य वापूजी में मिलता। श्री धतुन्तर में एक नवपुक्त को बहा रूप्यायह के लिए बैठा दिया, उसे गमसामा। बापदमेश के पास पढ़ित देश सालवीन। सन को धोड़ी माणि मालून हुई। बा के पाम प्रसाद निया। जानकी में बाप को सुनवर मन हनका करने की

वहा, परन्तु वैमा नही हो सदा। २४-६-३=

कानको ना आपह था कि मैं टर्कन मंद्री व गलानक से मिसने लाज । नई बारणो से मैंने नही जाने का विचार पहने ही कर निधा था । थोडा दु-ग्रंथ व रज पहुंचा—इमने कायह वे बारण । महिला आपम पथा । नाता व इंप्यानाई में मिनना । भुभाषवाझू भौसाना, गरदार, कुपनाओं, सोजेडबाबू के साथ विचार-विस्तिस्त, जिला-क्षरण, नायुर्ध मिनिस्ट्री प्रकृष्ण आह से विकटनकाई

दिल के बारे में बेवल मौलाना व मुभायबाद में मेरी बानधीत।



नागपुर मे मुख्यमबी डा॰ घरे से करीय एक घंटा बातचीत । पत्रमढी समसीता वह पूरी तीर से पानेंग, रेसा वचन दिया । मुझे ता॰ २१ को वह किर बहुत करके मुजबाबेंगे, ऐसा कहा । डा॰ सोतक से मितकर या में ही पत्र निष्मु, यह निष्मय हुआ ।

२७-६-३=

हीरालातजी शास्त्री, हरिमाऊजी उपाध्याय से राजस्थान के काम की बातचीत।

प्रजासक जयपुर, वानिका विद्यालय वनस्वसी व राजस्थान सप हुद्देश के वारे में । मैने मेरी राय इस प्रकार कहीं : कायनत्व की विद्याप किमेवारी ध्यावरा करने की जयपुर प्रजा सरकत्व की हित्रोय किमेवारी ध्यावरा करने की जयपुर प्रजा सरकत्व हैं। हातानानी, कपूरवरणी व जनगाताल की। वालिका विद्यालय की रतनगी, सीतारामजी व भागीरमजी की राजस्वात सप के बारे में हरिमाइज्जी में विचार-विनिमय होकर 'गामी सेवा सप' है वाम सहायदा दी जा मकेनी, उसका किमोरालालमाई की सत्तात के के के नाम करना । महिना साध्य के नवीन विद्यालय का मुहूर्त हुआ। धोड़ी देर वहाँ रहे। यहाँ मेहिनकहन (उदयपुरवानी) से व भागीरपीवहन से बानपीत । भीहन के कहा कि सुन्दारा उत्तात्व हो भी वनस्वता जा मकती हो । गाम को य राहि की भी राजस्वात के काम के बारे में वर्षा प्रजामण्डल

की यक्तिम कमेटी बनाई। सीकर के बारे मे झाम्ब्रीजी वहा जाकर सब-कमेटी की भीटिंग करके कार्रवाई करेंगे। 2e-६-३e

श्री हीरालाकजी शास्त्री के साथ पैदल क्टेशन तक, यातचीत करते हुए । हरिभाजजी माथ मे थे । मीटनबहन यनस्थली गई।

ार्त्वास्त्र पनस्यता यह। विक गगाविसन के यहा-पावंती, यहमी व गगाविसन ने विवाह सादि बार्चे।

बण्छराज जमभाताल के बाम की सभा दुकान पर हुई।

सेगाव में बापू से मिल कर आया । अवाहरमल (हैदराबादवान) के बारे में पूछा । २९-६-३६
पूमना — जानको देवी, हरिभाऊजी साव में । महिना आपम में भागीर्योबहुन व कृष्णावाई से बातनीत ।
पायंती वाई टिडवानिया वम्बर्ड में आई। किसनसात गोवनम हो सही
अफोता में आया ।
डा॰ यरे नागपुर से आवे व सेमाव मये। आने वातनीत ।
डा॰ यरे वापू से मिसकर वापस आवे और बाद में देर तह पुत्रे हुए
फाइने व पत-स्ववहार दियाया। मैंने उन्हें अपने विचार भूसी प्रकार सर

ष्टाने की कोशिय की घपत्र न भेजने को कहा। आपस में सफाई करता ठीक रहेगा, यह जोर देकर कहा। आधिर उनके साथ नागपुर गया।

हरिभाऊनी, जानकीदेवी, मदालगा के गाय घूमने जाता।

बरहोने गहा कि महिला आध्यम में एक यर्प के लिए रथ तिवाजा

बापू की भिन्ता का कारण मुता। सरस्वती का बगलीर का आही

भीर भी भागे दिने जात ।

ध्यारेमास वर्गरे में विसमा ।

नागपुर में कायनन्स मिनिस्टर थीं मेहता, भालजा, बाद में कलपा, हुनै, रुईकर, वनवाई, बादि तथा लेबर लीडर नायडू बगैरे से, देर तक बात<sup>बीत,</sup> विचार-विनिमय। रुईकर की बृत्ति ठीक नहीं थी। कलपा दोनो तरह की बात करता था। में कर की बृत्ति ठीक नहीं थी। कलपा दोनो तरह की बात करता था। में किया विचार साफ तौर से कहें। बाद में डा॰ छरे, बेहता, गोते के साथ वातचीत। मिथा, रामराव आ नहीं सके, बोमार थे। छगनताल व टाइकर के साथ

स्टेशन रात में बापस । २०-६-३८ पूमते समय आनको देवी, पानतीबाई डिडबानिया, हरिमाऊडी, सोनीरा<sup>प्र</sup> आदि से बातचीत । पन्न-व्यवहार पर सही की । राजेन्द्रवाव से देर तक बातचीत ।

बम्बई से दीक्षित का फीन आया, कमला मेमोरियल की रकम के ब्याउ के बारे में । मैंने कहा कि जहां तक केशबदेवजी न आर्वे, यहां तक बच्छराज वस्थापात् के यहां करणाई तीर से यस बकते हैं।

र्वोदरमी व विकास शालुर ने जादे। क्रांबिद ने क्रावस, दिन्ती, स्प्रीर, (मुख्य कार्क), स्प्राप्त, दनासम, दलासदाद, नागपुर के नाम बीडिसोर्ट हो।

हिस्सी प्रवार विद्यारण में, बड़ों तारीमी मण को ओर में, जो रिरोप वर्ग धोपा गता उसकी आज समानि थी, बड़ा घड़ा । आदे हुए मेहमाती में परिवर, ओरवारिक भारत करीर ।

मेन में रानीशव में श्री जरानायजी, बन्हैबानान, बनारगीयमाद समैरे पद्मर आरमी बारान में आबे, उन्हें स्टेशन में राधारियन ने बहा पहु-याया।

भाम को बारान के लोगों के साथ धर पर भोजन, बानकीन, गायन । विगाऊ के फ्रान्निकारी खाद्यान का रामायण पर प्रवचन कगेरे ।

५-७-३६ विकटराव मोडे की लड़की) विकासितास्य मन्दिर में विक लड़ुमूजा (बेंकटराव मोडे की लड़की) विकासितास्य मेथे के साथ विवाह हुआ, उसमें गये। जनगरमानमाई माधी वकड़े से आये। मुक्त आपने वक्षों की सालत

ममती। रानीपज वाले व विश्वामराव ने घर के तथा वेंकटराव के घर के लोग मव मिसकर भोजन किया। १॥ बजे तक बगले पर रहे।

मिलकर भोजन किया। १॥ वजे तक बगले पर रहे। जिजमोहन गोयनका अम्बद्दं के आया। उत्तने श्री फरोचन्द्र रुद्ध्या के देहान्त हो जाने का समाचार दिया। इन्ह हुए। एक-स्ववहार।

हो जाने का समाचार दिया। दुख हुआ, पत्त-यवहार। चि॰ पार्वती (सुजीला) का विवाह शाम को श्याममुन्दर के साथ आनन्द के साथ हो गया।

## २-७-३=

भी जगनाचत्री बर्गरे मेहमानो से मिलना, बातबीत । बि॰ गंगादिसन के पर भाजन, भी जननामश्री के राजेन्द्रबावू भी भीजन करने आये। जलेवी ठीक चार्म (वेट सर कर)। भोटो वर्गर तेते में समय बना गया।

फोटो वर्गर लेने में समय चला गया। चि० पार्वती (मुणीला) शामसुन्दर से बातचीत । उसे स्थिति समझा दी, बारातवालों ने आज ही जाने का नियम्य कर लिया। प्राम की पैनेंबर ये स्थाना हुए। 3-6-32

स्यभाव आदि की । बाराती प्रवनार, गेगांव जा आपे ।

जानकी देवी, पार्वती बाई के साथ धूमना-आश्रम जाकर आता। नागपुर प्रान्तिक कांग्रेस कार्यकारिणी की सभा, मुबह द-११॥ तक व री ७ सक तथा रात में दा। में १० तक काम होता रहा। महत्व का काम

मजदूरों के सम्बन्ध के अधिकार का ठराव । श्री गरीफ आये थे, परन्तु बातचीत नहीं हो सकी, कमेटी में लगे रहते के मारण । नागपुर अंकिस का काम बरावर नही है, बहुत ही लापरवाही तथा पैर-

जिम्मेदारी से काम होता दिखाई दे रहा है। राजेन्द्रवायू ने छपरा इलेक्ट्रिक कम्पनी के शेयर वैचने के सम्बन्ध का एप्रीमेट का ड्रापट दिखाया। फैसला किया ।

चि॰ शान्ता को इस साल दो सौ की छातवृत्ति देनी पड़ेगी, निश्वय किया ।

8-6-\$₽ भूरेलाल (जदमपुरवाले) से जदयपुर प्रजा मण्डल की स्थिति समगी। पवनार में मा के साथ वर्तमान स्थिति की थोड़ी बातचीत की। वापस महिला-आश्रम में बाल मन्दिर का उद्घाटन हुआ। ४ जुलाई ३८

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की साधारण समिति की सभा का कार्य, सुवह मा से ११।। व दोपहर की २।। से ६ बजे तक, वाद में शाम की म से १०। तक। यीच में हिन्दी प्रचार का काम भी हुआ। श्री टडनजी से व मुझहे बाबूरामजी की गरमागरम बहस हो गई; बोड़ा दु.ख पहुंचा। मेरी भी थोडी गलती थी।

पू॰ वापूजी साहित्य सम्मेलन की सभा के लिए वर्धा आये, ३ से ५ तक वैठे ।

शिमला अधिवेशन, प्रचार समिति के अधिकार आदि पर तथा निग्रमावली यगैरे सम्बन्ध मे विभार-विनियम । ६-७-३८

9-85

चि॰ धनस्याम की तबीयत दैशना व किनोरलाल भाई तथा बैजनायजी से मिनना । मुभाप बाउ का तार आया । स्वास्थ्य के कारण वक्तिय कमेटी एक सप्ताह

दुराय पायू मा तार जा देर में रखने का लिखा।

घरण एउन का भवन की सभा द्या-११॥ तथा दोपहर की भोजन बाद रिप्टी साहित्य भवन की सभा द्या-११॥ तथा दोपहर की भोजन बाद

रात में भी हुई। वि॰ शाना (राणीवाला) यम्बर्ड से आई। भोजन के समय बातचीत।

७-७-३८ जानकी, पार्वती, रतनजी, वर्गरे के साथ पूमना। रतनजी से वरस्यकी भाधम के बारे में बातबीत। स्थिति समसी।

हुनान पर रोती बण्पनी के बोर्ड की व जनरल सभा हुई। मुक्त्यताल (साहीर वाले )व जमनादासमाई दश्वई स आये। मुक्त्य आयर्न

यत्र में बारे में देर तक बातचीन । मारवादी निका महल वी कार्यनारिणी की सभा हुई ।

मारवारी शिक्षा महत्व की कायकारिकी की गंभा हुई। कृता सेवा भड़त की कार्यकारिकी यं साधारण संभा महिता आध्यम से

हुई। पुरर्यासमहारकी ठडन प्रवास सवै। शक्तंत्र आयु मे बाते। पत्र ब्यवहार विवा।

E-9-\$E

चि । शास्ता, भागीरथी बहन, तारा आदि शामिलना । वयपुर ने ही सत्तानजी शास्त्री वा भार, वही जन्दी आर्थ वे आहे हे भागा।

रेगांव में जावर बापूनी ग भिने । उनकी समाह हुई कि बहा जाना अकरी है । भी ऐंदीचान (महाबोसन बाने ) नहीं भा गर्ने इसनिए बानुबी हका. हैम से जाने का निक्यम क्या ।

प्रेम ही जाने का निक्रमय रखा । मामपुर, विदर्भ संशा महाकोशन की संशा हुई । श्री विज्ञमान दिलाफी, ऐरीताल य यामनराय जोगी आये। ठीक विचार विनिधर हे वर सं यातों का फीराता हुआ। भी ऐरीताल ने जिस मजिस्ट्रेट को यह लिया बा इसका बुन्तर्गाय। महाकोशल कांग्रेस कमेटी, नागपुर विदर्भ-कांग्रेस को (कार्त्न-निर्दार्श समझेगा ऐसा उन्होंने कहा। नागपुर एक्सप्रेस से सम्बद्ध रवाला। जानकी, दासोदर, विट्डन हार्दश हादर-सम्बद्ध, ९-७-३८ रात मे व मुबह भी रेल मे युव सोया। बाराम विक्ता; विर हनगही

यावरचन्चक, रण्यन रात मे व गुवह भी रेल मे यूब सोया। आराम पिला; सिर हनगड़ी दादर जतर कर माट्गा कैशवदेवजी के यहां ठहरना। अग्रेरी में त्रिजलाल झुनसुनवाला व फतेवन्द रुड्या की मुख हो हो है. लिए उनके घर मिलने व सात्वना देने गया। वापस तीटते सवय बहु होत माट्गा । यहा बहीतारायण (सीकरवाला) व वावई सीकर क्यों हे कार्यकर्ता पूरणमलजी, लछीरामजी, वगरे मित । देर तक बातवीत। इर बहुत सुनाया । उनकी राय हुई कि मैं कल जयपुर जार्ड । वाद पेडमाई मन्द्रान सरदार वल्लभभाई व रामेश्वरदास विडला की राग भी करते हैं। होने के कारण, आज सीकर-जेपुर नहीं रवाना हुआ। सरदाते र रामेश्वरजी विक्ता से बहुत देर तक मीकर-स्थित पर विवार-क्रिया बाद में सरदार ने सी० पी० के बारे में बार्ते की । बिला हो रही थी। अहु-बम्बई, ९०-७-३८ श्री मणीभाई नानावटी मिले । उन्होंने इक्कीस रुपये बार की बमीन बूर्र सी गण ली, यह बताया ।

श्री मणीभाई नानावटी मिलें। उन्होंने इक्कीस रुपे बार का करा। की, यह बताया। उदयपुर का डेवुटेशन मिलने आया, बातबीत। व्याप्त के इंदर्शन मिलने आया, बातबीत। विकट क्षिती ही माद्या में केशर, प्रहूलाद, श्रीराम के साथ भीवन। विकट क्षिती ही आया। उसने भी बहुं भीवन किया। श्रीराम के स्वास्त्य के को स्वाहा विनम्य। उसे हिस्मत बयाई। केशर को भी वितान करने को सम्हाद विमय । उसे हिस्मत बयाई। केशर को बारे का कहा। बर्धा इने हिंदा में उसाह नहीं बड़ा बाता या नामिक बये जोने का कहा। बर्धा इने हिंदा में उसाह नहीं बड़ाया। केशर को हानत से दुध व विनसा है। प्रमान की सह विकट है। प्रमानम की सह वो जल्दत है। प्रमानम की सह विजट है। प्रमानम की सह विज्ञ है। प्रमानम की सह वो हिंदी प्रमान की बात। प्रवे से के की प्रीरी

रे रखने को कहा। मरदार बच्चभमार्ट से मिलना । वहा पर सौवर हेप्रटेशन के लीग झारे । भरदार ने उनको ठीक तौर में समझाया । मनदी आदे । बातचीत । फटियर मैल में मेनेन्द्र में जयपूर स्थाना । अवपूर, ११-७-३८ रतताम स्टेग्रन पर थी मिलानजी में सीवार के बारे में बातभीत । भीजत वर्गता । सवाई माधोपूर में बाडी बदनी । स्टेमन पर ठहरना पड़ा । जयपुर स्टेशन पर मिल-महल टीक गज्या में साथा। विडला हाउन में टहरना । चि० कमन भी मिल गया । मिल्रो से बातचीन । प्रजामहल व सीरार-स्थित पर विचार-विनिमय । जयपुर पुलिस के तिथोरसिंगजी ने कहा कि शै० आद० जी० ने कहताया है कि आप इस समय मीवर विलवूल न जायें। देर तक वालें, युरा मगा। मैं। पह दिया कि मैं तो जरूर जाऊगा। थी शास्त्रीजी व पारनीजी में इस बारे में विचार-विनिमय। 97-6-32 , मंत्रह फिर किमोरसिंहजी आये और राम बाली बाल फिर में दहराई-

आने और वहा कि प्राइप मिनिस्टर सर बीचम मिलना चाहते हैं। शाम को मुझे उनमें मिलने का निमञ्जण स्वीकार करना पहा व सीकर जाना मननदी विद्याः भोदन के बाद अवरील टाकुर साहब, पडित बमरनाय अटल, जोबनेर टारुर माह्य में हीरालाल जी के मार्थ मिले। सीकर के बारे में परिस्थित समातने वा प्रयत्न किया। कैप्टेन वैव से व ही अवाय ० जी ० से भी देर نجج

ç

, ť

ř

ri

'بهجة

لإي

सीकर न जाने वावत । योही देर बाद कैप्टन बैद व ही - आह० जी० मिलने

हर बानचीत । सर बीचम से मिले । सवा घटा बातचीत । उन्होंने सीकर न जाने के बारे मे पूज समझाने का प्रयत्न किया। मैंने कांग्रेस व प्रजा महत्र की स्थिति साफ की। अनका यग के नाम का पत्र ठीक नहीं आया। पिर पत्र स्पवहार ।

भेरीनान म मामनराव जोगी आवे। ठीक विचार विनिवन के बार से बारो मा जैनाना हुना। श्री भेरीसास में जिंग मजिल्ट्रेट को पत्र सिखा पाउमका बुनागांकी। मारावीशात कांग्रेस कमेटी, नागपुर विदर्भ-कोटेम को (कानुसीर्वाहा) सामसेशा ऐसा उल्होंने कहा।

मागपुर एनाप्रेस से बम्बई स्थाना । जानकी, दामोहर, विट्टन हार है। बादर-बम्बई, ९-७-३० राज मे य सुषह भी रेल में गुन्न सोगा। आसाम मिना; मिर हनाहुनी बादर उत्तर कर माटूना केमचदेवजी के यहा ठहरना। अग्रेगी में बिजलात मुनमुनवासा व फतेचन्द रहवा की मृखु ही होई. सिए उनके पर मिलने य सारवना देने गया। वापस सोटने सम्ब बुहु हैं।

माद्गा। वहां बद्दीनारायण (सीकरवाना) व बनवर सीकर रहीते कायंकरतां पूरणमलजी, लाग्गेरामाणी, बगेरे मिले। देर तक बाववीता हरी बहुत सुगाया। उनकी राय हुई कि मैं कल जयपुर जाऊं। बार में वर्ष में सरदार बल्लममाई व रामेश्वरदास विकृता की राय भी कल ही जोशे होंगे के कारण, आज सीकर-जेपुर नहीं रवाना हुआ। सरदार है रामेश्वरदा स्वाप्त कर विचारितंतर रामेश्वरदा से बहुत के राम सीकर-स्थित र विचारितंतर में स्वाप्त के से से से से सरदार ने सी० पी० के बारे में बातें की। चिन्ता हो रही भी। जुत्त-बन्दाई, १०-७-३२

्याः व्याप्त ।

प्रश्निक्ति स्वित । उन्होंने इक्कीस स्पर्ध वार की वर्षीन कुर्दै सी. यह बताया ।

उदयपुर का हेयूरेणन मिलने आया, बातचीत ।

माट्या में केशर, यह लाद, श्रीराम के साथ प्रोजन । वेक्ट चिती की अपना । उसने भी बहा बोजन किया । श्रीराम के स्वास्य के नारे में दिवी विकास । विकास के स्वास्य के नारे में दिवी विकास । श्रीराम के स्वास्य के नारे में दिवी विजिय । वेकि से के स्वास्य के नारे में दिवी विजिय । वेकि से के साथ प्रोजन किया । श्रीराम के स्वास्य के नारे में दिवी विजिय । वेकि हिम्मत विवास । केशर को भी चिता न करने की समझाणी हता प्रोज के निष्य देश लाता या गामिकर करेरे आहे का सहा । वर्षी व्याप्त विकास है । वर्षाहम से सिवस को ज्ञान से हात से इपन विकास है । वर्षाहम से सबद को ज्ञानत है ।

राममाय गोपनका से मद्राम हिन्दी प्रचार की बातें। रुपये सेफ सेक्युरिटी

में रायते को बहा। सरदार वन्त्रभमार्द से मिलना। बहां पर सीकर डेयूटेशन के लोग आसे। सरदार ने उनको ठीर सीक से समझाता।

नरशरन उनराठार तार संसमझाया । मनशी आये । बातचीत ।

फ़टियर मेल से सेवेनड मे जयपुर रवाना।

जयपुर, ११-७-३८

रतनाम स्टेशन पर श्री मिललजी से सीवर के बारे में बातचीत । भीजन वर्षरा ।

सवाई माघोपुर मे गाडी बदली । स्टेशन पर ठहरना पडा ।

जयपुर स्टेशन पर मिल्ल-महल ठीक सदया में आया। विडला हाउस में ठहरना। वि० कमन भी मिल गया।

मित्रों से बातचीत । प्रजासङ्ख व सीकर-स्थिति पर विचार-विनिमय । जयपुर पुनिस के रिजीरमिंगजी ने कहा कि श्री० आइ० जी० ने कहलाया है कि आप इस समय मीकर विलक्षन न जावें । देर तक वारों, जुरा लगा ।

मैंने मह दिया कि मैं तो जरूर जाऊया।

भी शास्त्रीजी व पाटनीजी से इस बारे में विचार-विनिमय ।

पुंडढ़ फिर किमोरमिहनी आये और रात वाली बात फिर से दुहराई— पीकर न जाने बायता । घोडो देर बाद कैंटल बैंब व डी. आइ० जी० मिलने आये और नहा कि प्रादम मिलिस्टर सर बीचम मिलना चाहते हैं। बाम को पूजे उनमें मितने का निमन्नण म्यीकार करना पडा व सीकर जाना मुननवी निया।

92-6-35

अनित के बाद अवरील ठाडूर साहब, विहत अमरताथ अटल, जोवनेर धोडूर साहब में होरावाल जो के साथ मिले। सोकर के बारे में वरिदेशकी ममराने ना प्रदल किया। केटन वेंब से व डी॰ आव जी॰ से भी देर के बानचीत। मर बीचम में चित्र। मदा पदा बातचीत। उन्होंने सीकर न जाने के बारे में गूब समसाने का प्रयल विचा। मैंने वाउँस व प्रवा महत्त की रिपित साल नी। उनदा सम के नाम का पत्र ठीक नहीं आया। किर रव स्वयहरूर। न गुर-गोहर, १३-७-३८ मित्रों में मीकर के बारे में स जयपुर अधिहास्यों के बारे में टीर स्थित रितिमार । सर भीचम में मान दिर ११ बजे देर तक बातनीत । यहां हा सर्वत्य

बरना गरा। उसमे कांग्रेस य प्रजा सहल की मीति का स्टेटमेट भी दिया।

भ्रेम में भागने ने बारे में यह बहुत प्रवस्ते । समाप्तने ना बहुत हरने दिया। परनु पुराने जमाने के य उनका मुगन कम नाम देने बाना मानून हुमा। पूत्र सार-माफ बालें हुई। मिलने आहि के बादे में भी। से बाते ने मानूनी संगीकर स्थाना। मारतीजी, नमल जाननी जारिका में। रीवम में मानून हुआ कि सीकर में गोलीबार के बाद लोग प्रवस्ते हैं। सीकर पहुंचे। मिन येंग से मिले। एक चंद्रे करीब बालें। बाद में किसने

राजा साहैय से मिसना हुजा। सीकर, १४-७-३८ सुबह मोनीबार जहाँ हुआ या यह मौका देखा। दोनो जगह नी स्वित

पुन् र पानार पहा छुना था नह मोका देखा। दोनो जगह ना प्राप्त समारी। गढ़ में जाना और वहां पर कमेटी के सोगो से साफ-साफ बार्त नी व <sup>तुन्ही</sup>

भानी हालत गमझी य उन्हें समझाया। भिनाम राजा व ठाकुर सा० इंडसोद के साथ देर तक बातवीत, वि<sup>जार</sup> पिनिमय।

चितिमय। रात में मि॰ यम से मिले। शास्त्रीजी, कमल साथ मे। उसकी मृत्यी समसी। लाइरामजी के बारे में भी बातें।

१४-७-३६ गर्ची पर पूमते समय श्री जानकी न चित्र कमल से देर तक घर <sup>ही</sup>, जानकी की व मेरी मनःस्थिति, चित्रता आदि पर विचार-विनियम । े मे भी राणी जोधीवाईजी से मिल कर आई व उन्हें सम्बान

. इस प्रकार मुकाबला करने से हानि है।

• • -

· कभेटी के पचों से व जनता के लोगों से देर तक बातवीत! । कोध भी आता रहता था। आखिर शाम को सही करके धी रामीजी ने व हिन्देटर नन्गिगजी ने पांच जनों को अधिकार दिया; ये हैं भिनाय राजा, बूडलीह ठाकुर सा, मंडावा ठाकुर व नवतगड ठाजुर व मैं। आपन में विचार-विनिमय।

मि॰ यग से मिले। भिनाय राजा, जुडलीद ठाकुर व मण्डाचा के साथ देर सक बातजीत।

1

तर बातवात । अरतन एमनेस्टी (आम रिहार्ड) पर ही गाडी अड गई । टाकुर सा० ढुंड-स्रोट ने बोच-बोच में घोड़ी रूमजोरी दिपाई ।

मिनाम राजा में कमरे में देर तक बातचीत।

भीकर-जवपुर १६-७-३८

हीरापानजी शास्त्री व दामोदर से सीकर परिस्थित पर विचार विनिमम व तार पत्र आदि तैयार किये ।

व तार यह आद तसरा क्या । मि॰ माने मे मेरी व हीरासालाजी को देर तक बातचीन---बासकर जनरस एमनेटी देना क्यो जहरी है इस बारे में। मैंने कई प्रकार से समझामा, और भी बाने की। प्रि० हिन्दकूने मिलता। बाद में सद में खास-यास

और भी बारें की । प्रिक्त किस्तु में पिलता । बाद में बाद में खास-प्र नीम पे, उनमें मिलकर बार्ने की । डीएट की बारों से मीकन से जनकर के लिए स्वासा ।

दीपहर की गाडी से सीवन से जवपुर के लिए रवाना ।

स्टेशन पर, बि० बमल, जानकी, गुलाब, टेटराजजी वर्गरा लोसल से आपे, मिने ।बमन माय मे जयपुर बला । बमन व मास्त्रीजी से बातबीत । बयपुर में बिनाय राजा मा० व बेरिस्टर चुडगर से सब स्विति समझी ।

प्रया महत की विक्ति वर्मेटी दर कार्य ११ बजे तक हुआ। जनपर, १७-७-३८

वि कमल में जाते, योदी चित्रता । वह आज कलवन्ता गया । वैतिष्टर पुरवर मिनने आये । आतवीत । उन्हें कई महत्व की सूचना वी । अश मदन वित्त कमेटी - हा ते १२, व २ ते ' ७ तक हुई । रात में अज सदन वो जनान कमेटी - हा ११ तक हुई । पर वोचने में पत्र केला । उत्तवा बजाया । सामल है भी कलवान

सर बीक्स को पत्र भेजा। उनका जवाद आया। सम्भव है थी दरबार से क्य पिनना होते।

भीतर रियान किस प्रकार सुधरे इस बारे मे विवार-विनिषय ।

सीकर के बारे में विचार-विनिमय। शिवप्रसादजी केतान के यहां सबी से मिलना। गणेशदास सोमाणी हैं मिलना। जनकी लड़की की मृत्यू हो गई।

ानपा। प्रपत्नः पड्ना भागि । कपूरचारणी के घर भोजन। प्रणा मंडल कार्यकारिणी की है।। से ए तक सभा चलती रही।प्रश

मंडल की साधारण सभा ६-१०॥ तक हुई । ढी० आइ० जी०दो बार मिलने आये । दरवार से मुलाकात केबारे में बढ़ चीत,पीक्षाक आर्दि के सम्बन्ध में ।

आज प्रजा मडल विकिय कमेटी मे आवत मे ठीक खुनासा य सफाई हूरी। १९-७-३म हीरालासजी संबातचीत। प्रजा मडल कार्यकारिणी कमेटी हो। से रैंगी

हारालालणा सं बातचात । प्रजा मङ्गलं कायकारणा कमटा राजि राजि सक । टीक काम हुआ । प्राइम मिनिस्टर के यहां केन्टन बैंब से बातचीत । प्राइम मिनिस्टर <sup>ह</sup>िं

मिसे, दरबार वही आ गये थे। म्यू होटल में फिनाय राजा से बातचीत।

श्री भिनाय राजा, वैरिस्टर चुडगर, हीरालावजी भास्त्री, रुठन बेरैंन, प्रकाशजी, किसनचन्दजी वर्गरा दो मोटर से वनस्थली गये। वहीं बहु<sup>द्दी</sup> पर आयम की इमारते लड़ हियो के सेल-कूद आदि देखे। भोजन, पीर्<sup>दी</sup> के बाद जल्दी ही मोहन व सज्जन से मिलकर सो गये।

वनश्वली, जबपुर, सीकर, २०-७-३८ बरसात थी। पानी थम जाने के बाद करीब साढे सात बने खा है।। बने जयपुर पहुंचे।

शास्त्रीजी ते कहकर जयपुर महाराजा के नाम पत्न लिखवाया। पिन चर्चा। जयपुर महाराजा से सर बीचम के बगले पर मिलता। योड़ी देर के चैव से बातचीन।

बाद में महाराजा से मिलना हुआ। करीब एक घटाय दस मिनट <sup>ब</sup> चीत। मर बीचम भी घोडी दूर पर बैठे रहे। सीकर के बारे में <sup>कार्यन</sup> प्रशासदन की नीति को साफ किया।

एकंटरी बादि भी बार्ने, मीकर दरवार का प्रधारता आवश्यक मधी है इस दर बोर दिया । उसने विबद्ध अतरी दलीयों का घण्डन किया । होत्हर २-१० की सारी में मीकर रवाना । सीकर पहुंच कर गढ़ में गये । उन्हों की दल्ली, महासाब के प्रधारने की रही । उसके विश् प्रमत्न

बन्हा । २१-७-३८

करण्य राजुर व मरलीनक्षी में बातचीत । राजीजी तें भी कहलाया, रागुरु व कतना दा भी विकोष झाग्रह महाराज को जयपुर झुलवाने का गा।

राराण के नाम सीवर काने के बारे में नार दिया। अवरण ठाकुर सा व नाम भी नार भेजा। बादम मिनिन्टर की तरफ में तार का उत्तर आया, को दिनेय भोगकनक नहीं मानुभ हुआ।

ति क्या व बहे वे बरीब रोजल देन से आसे । उनसे मिनना । उन्होंने बार कि व पड़े या नोजिस सरावर गढ़ घर फोर्स से बक्ता करने का रित्र व कुण है। बाद से उन्होंने सह भी बना कि आपने महाराज को क्षित्र कोने वे लिए बाद से, परानु महाराज ने बहा है कि सुसे सजीय रोज कोने वे लिए बार से परानु महाराज ने बहा बही बो से यह से बार करोब ! कराया !

१२-७-१८ हिस्सार के राव कवपूर सहाराज की पत्र केशा :

कारं कार्यक्ष सामाह हुआ। आहार कार खेळे मही अपके भेजा। वन प्रीजी काम्याहर जनते सिंदे। सिंश्या जलपूर सहाराज की साने के अरपूर नवा।

कापूर कहारात्र काम मही भा पहें है। सर बीवम व टाबूर अवस्थित के कार का मार आया। बुश लगा।

न्दो नद (क्या । महत्त कोता की मानी कुन हुई । प्रावीन सुनवार, करा मानवार, नद बीचम, मिन गर, अवशेन टायुर कारि गर व करा मुस्तार हुए

रात में मि० यंग व अचरील ठाकुर से बहुत देर तक बातचीत हुई। महा राज के आने के बारे में। सर बीचम का व्यवहार ठीक नहीं रहा। विला रही व बुरा लगा।

23-6-35

पहले राजपूत लोग, बाद में नवलगढ ठाकुर सा० मितने आये।देर<sup>तड</sup> बातचीत । सर बीचम के व्यवहार व वर्ताव से दूःख व चोट पहुंचती दी। सब कड्वा घुट पीना पड़ा ।

गढ में बुलाने पर जाना पड़ा। मि० यंग भी वहां पर आये।बात<sup>बीह के</sup> वहां तो यह उम्मीद हुई कि शायद जयपुर दरबार गढ मे आ जावें पर 💯 निश्चित नही था। स्टेगन पर सीकर की जनता खूब संख्या में आवे, याजार खुला रहे, आरि

लोगों को समझाया। मि० यंग को कहा कि महाराज का व्यवहार आदि ठीक रहे। नजर का प्रधन विकट पैदा हुआ। आखिर में सीकर की जनता के हिन <sup>के</sup> दृष्टि से देना तय किया। जयपुर दरवार की स्पेशल आने से पहने मर

. बीचम ने जो पढ़ा वह ठीक नहीं लगा। जयपुर महाराज की स्पेशल आई। वरसात खूब हुई। शामियाना बिर गया। नजर आदि की। राजकुमार साथ में ये। मुझे ठीक नहीं सणी

नजर पेश करके मैं कमरे में चला आसा। सीकर-देहली, २४-७-३८

सुबह तीन बजे उठे। जस्दी निवृत्त होकर पैदल स्टेशन। सीकर से देहती के डिस्बे में बैटे। रास्ते मे हीरालालजी भारती ने स्टेटमेट बनवाया। फॅर-फार कर ही है किया। वह तो रीयस से जमपुर चले गये। साथ मे दीक्षित भी थे। हम हो<sup>ह</sup>

देहली १॥ वजे करीय पहचे। देहली में गाडोदियाजी के यहा स्नान, भोजन। श्री मामा, जयमुगनान आहि से बातचीत ।

म्रान्ट ट्रक से थर्ड बलाम में वर्धी स्थाना १॥ करीव । जाननी, हानोहर, विट्ठल साय मे।

आगरा तब बहुत ही बरमी मातूम हुई । झारण में की काली था हो । भी इन्द्रमोहन भी मिला । नई देलती तक देहीतार लग्नी वर्षी राम सारे ।

दर्धा, २४-७-३८

सुबह भिलमा के पहले तैयार । हवा व दृश्य मुन्दर दिग्राई देने थे । जयपुर दरवार को व यंग की पत्र भेजना । मर्गावडा दनवाना। नागपुर में श्री पटवर्धन मिले। उनने गाडी चपने तक बातपीत। डा०गारे ने इस प्रवार की भयंबर भून बिस प्रवार की इस दारे में उन्होंने कहा कि मुझे बिलकुन मालूम नहीं। विचार व सलाह मेरे से नहीं की। बाद में भी खुशालबन्द राजानबी, मि० रजार, सामाजी उपदेव संभी तक साय आये । खुशानचन्द्र मे यहून मारी स्थिति मालुम हुई। मि० रजाक के आज के बयान में पहुते से फर्क था। तान्याजी ने कहा हि सेप्रू की तरफ पानी व बाद में बहुत हानि हुई है, ऐसा सुना है। वर्धों में सीकर के निवासियों ने स्थागत किया । घर पहुंचते ही उसी समय मुझे सेगाव जाना पडा। बापूने डा० खरेको भली प्रकार समझाने रा प्रयत्न किया। एक बार तो बापूको कह दिया कि आप जैसा वहेगे बैसा ही कर गा। पर बाद में बदल गये।

## 25-6-35

षर मे खूब भीड घी। याँका कमेटी का कार्य दा। से ११ व २ से द बजे तक चला। पूज्य बापू जी रा। से म बजे तक बैठे ! सी॰ पी॰ मिनिस्ट्री का ठहराव एकमत से (सर्वानुमत से) खूब सोच समझ कर विचार विनिभय के बाद पास हुआ। मन मे बुरा तो लगता था, परन्तु दूसरा कोई उपाय, काग्रेस की प्रतिष्ठा

की दृष्टि में, दिखाई नही दिया।

विका कमेटी के प्राय. सभी सदस्यों की राय हुई कि अगर श्री जाजूजी स्वीकार कर लें तो उनका नाम लीडर के लिए सुझाया जाये। मैं भी जाजू-भी से किशोरलाल भाई के साथ मिला। हम दोनो ने खूब समझाथा। वाद में उन्हें शरद बाबू, मोलाना, सरदार, आदि से मिलाकर आध्रिर में युपाप बादू से मिलाया । सुभाप बादू ने बड़े ही अच्छी तरह से प्रेमपूर्वक म जोर मकाओं का समाधान होने पर, विचार करने का तम किया। २७-७-१८ ४ बने उठकर श्री जाजूनों को लेकर किगांव वापूजी के गास परे। क्लिए भाई ताथ थे। वाप्ताने ने उनकी कुलाई की

देकर समझाने का प्रयत्न किया । आखिर में कल सुबह बापू के पास बाकर

भाई साथ थे। वाष्ट्रजी ने उनकी शंकाओं का असी प्रकार समाधान-गरि जत्तर दिया। एक बार तो लगा कि वह मुख्य मती होने के तिए देवार है। जायेंगे। मैंने भी काफी जोर लगाया। बाद मे मोटर से वर्धा वापत आने, हैं। उन्होंने इस जवाबदारी को तेने से इन्कार कर दिया। मैंने सुभाप मान हैं। सन हातत बता दी। मुझे भी निराचा हुई।

नवभारत विद्यालय मे नागपुर असेम्बली पार्टी की सभा हुई। मुने कीर्र

उरसाह नहीं रहा। मेरी राय भी कि अनर पार्टी, प्रक्रिन कमेरी पर मीतर पुनने की जवाबवारी देती हो तो उसे हमें से सेनी बाहिए, या बार बाहर को हमिल को सहर को अन्य पुनन जो को चुन विचा जाते। उने साब योग्य व्यक्तियों को देकर प्रभावशासी कैविनेट बनाई जाय। पर बेरे गृह योजना पार नहीं पड़ी। डा० खरे घर पर भीजन करने आये। पूर्व बहुत अच्छा लगा। विका कमेरी की तथा हुई । सीकर सम्बन्धी प्रस्ताव हुआ। श्रीपुनन जो को सीन अपटी कि तथा हुई। सीकर सम्बन्धी प्रस्ताव हुआ। श्रीपुनन जो को सीन अपटी विचार व राय बहुत साक तीर से मेरी, हरं-बार आदि के साथ गांधी-सेवा-मा की सभा हुई।

बार लादि के सीय गायो-नेवा-सभ की सभा हुई।
बर्मा (सेस्) २८-७-३८
सेस् जाकर आये। जानकी देवी, कमला, जांता साव मे मी। तेतृ की
हासत भयानक व हु यकारक दियाई दी। विवाद-विनिमय।
जयपुर दरवार व मि० यम आदि को पत भेजे। थी रईकर व मनुवसर
को भी पत भेजे।
भी अन्ता मा० रासताने से धानभी स्थित शादि पर विवाद-विनिमय। की
सक्त मन नहीं हो नके।

सरबार बालभगार्द से नागपुर प्रान्त के बारे में विनाद-विनिमन। भी अपने पन की स्थिति कही। हाउस से सबे। यहां में, सरबार, राजेत्यबादू व दूपनारी वे

```
····ऽप्रकाना बहुत हिल्ली होताने स्टेन्ट्रेस्ट हार है।
बंदेरात तक। हुए व चीट स्ट्रांश की के के के कार्या कर कर
हुन्ह साफ कर ही दी थी। बही जिए कर हैं। इसे हर 🛫 — 🖫 —
                वर्षा (दौराह), २१-३-३=
घोठाः बाहर आरे। सब मिनार बनार चन् कार्यक्रा क्रा
ही हानत भी बाद के बारण भरतह दिखाई हो । हो र बार बार हे र
थी मेन्जन में दिन जानिसर भी पहुंच गरे।
व प्रविम्हर कुक्त जारहर में बादे। सरकार द करें उ बाद के ----
मितियों बनाने के बारे में बाने की । मैं कीर टाकुन हैं ने किस
है। की हो करने निवार व स्थिति बात ही साम बन हैं हैं। को बान
ध्व-स्वहार करता रहा ।
हम को पहिला बायन। प्रापंता में गामिल। सिर को कलक हिन्त .
```

<sup>हारू ए</sup> एकेट बाबू आदि में बानचीत। दा० जीवगढ़ केटण क**ि**ण्य कर बारहें से मेन से आये। मस्टार बनेरे कर निरुक्त में बारहे करा हिंदे हिन्दे हें व बाहुना पन्ट निजीह ना बाल दि कर के क्यांत्र ोदे १ वर्षे एत तक ताल माल काल करेती का बाद करा हरे ने करण हे सम्बद्धाः हो। श्रीक विचारनिर्मातः, वर्षा हुई, कात्र कार्राच्या,

६वे १६ तक सहिता साथम की समा का कास हुआ। हत गाह वे देर हह (शाबदेशह) करता परा इन्हें कर बट्टा ह हेन्द्र एक्ट क्षेत्र है कहा है। हो सी की की की का का कहें है है ومة والماط طلط ( ﴿ وَ وَعَرَامِينَ | كَذَاهِ كُمْ وَ عَمِينَ الْمُعَالِقِ عَمِينَ مُ مِنْ الْمُعَالِقِ الْمُعَ وهو الماسيخ المنظم المنظم

ापू ने कहा हिगणपाट की पिकेटिंग देस प्रकार विलकुल नहीं हो सकती। हि जल्द बन्द होनी माहिए। रेरा कर्तव्य बतलाया। यदारा श्री रमण महाँप के पास जाने को कहा। एकेद्र बाबू ने नागपुर के बारे में पालमिंद्री बोर्ड का स्टेटमेंट बताया। तम को पिक शाता ने बताया कि माना आठवले को हैजा हो गया से

हुंगणधाट मिल की पिकेटिंग व कानपूर की स्थिति पर विचार-विनिमय।

हा गया हालत चिताजनक। डाक्टर की व मोटर आदि की व्यवस्या की। गद मे मातूम हुआ फाका सा० व अन्य लोगो फो भी घोड़ी शिकायत हुई। चता रही। १-८-३६ नी काका सा०, नामा तथा काका सा० के चार विद्यार्थी—सार्यकर्ता—

ाहुरम, दावके, सवनिस व श्रीपाद ने सेगांव से परसो आई जो नीरा पी दी, उसते हुँग हो गया था। हालत चिन्ताजनक व वातावरण एकदम गमीर तथा विचारणीय हो गया। भेगाव जाकर बापू नी मिलकर आया। उन्हें दिवति कही। भेजे के बीमारों की व्यवस्या आदि की चिन्ता में प्राय. रात के साढें

यारह बज गये। कई बार उन्हें जाकर देखा।
महारान्द्र' का चोडा भाग गढा। झूठा जिपने की कसाल है।
पित्र में कलकत्ता से प्रमुदयालनी का व नमंदा का कीन आया। प्रमुदयाल-ग्री ने भी मेरे बहुं। आने पर जोर दिया।। चोडी चिन्ता और बढी।
जाणकार मिल की बड़ताल की चिल्या।

को ने भी भर बहुत आने पर जार दिया। । चोड़ी जिन्ती आर बढ़ा। हंगणचाट मिल की हड़ताल की चिन्ता। लिखा पढ़ी की। २-६-३८ हाका साठ व नाना को देखा। बाद में अस्पताल में जाकर दावके, पाई-टा, सबनीस, श्रीपाद को भी देखा। पाड़ुरंग व दावके की हालत चिन्ता-

ननक मालूम हुई, उन्हें हिम्मत दी। दिहात आश्रम तक पैदन गया आया। कथकत्ता व मद्रास का प्रोद्याम नेपित्रत करना। भालिराय देशमुख, दादा, घोढे आदि से बातचीत। आदिर ओज माम को पोडुरा चला गया। दुख व चोट तो तमी, पर उपाय बया? दूसरे बीमारो के पास देर तक बैठना। उन्हें हिम्मत दी व इताज की व्यवस्था को ! काका व नाना को फिरदेया ! मिविष सर्जन से देर तक बातचीत—इसाज य हैजे के बारे में !

हिगणधाट मिल हडताल के बारे में चिन्ता । विचार-विनिमय ।

२-०-३ स्त मं तहा वरावर नहीं आहे। विश्वता रही, विशेषवः बीमारों की।
गुवह करका गांव के इसाज के बारे में बहुत देर तक विचार-बिनिसम के
बार भी रफारी (माणुरावाती) का इसाज चान् किया। वायके की
हानत बराब जीगमवासी मानुम हुई। उन्हें भी डा० दकतरी ने दया दी,
यरजु बहु ११। बजे दिन के चल स्था, दुःज हुआ। उसके पिता पांच मिनट
बार आरे। बहुत हो। समझदार व हिम्मतवासी मानुम हुए। उन्हें देशकर
प उनमें सात कर मन में हिम्मत मानुम हुई। नाना की संबीयत साधारण
ठीक है। सवनिय व पीपार भी ठीक है।

हिममपाट विल की हरताल के बारे में डा॰ मजुमदार, बसीलाल, अबीर॰ पर के ब रेखनर मोहता के मैनेबरों से करीन तीन बटे सलपीत । स्पित समन में काई। आदि में एक सप्ताह की सूचना देवर मिल पताने का नित्वस्य पक्का हो जाए सो विवेदिय उठा दिया जाने का डा॰ स्कूतरार ने स्थीकार किया

रात में भ्यारह बजे तक मिलने आने वाले व काम की गढ़बड़ रही।

auf, Y-ε-ξε

जानकी देवी, विक्शान्ता (गणीवाती) व विदुल के साथ यह क्लास में मेल से कलकत्ता रवाना हुए।

मागपुर में पटवर्षन को दा॰ घरें व उनके नाम का पन्न दिया ये जवानी समग्राकर कहा।

बिलासपुर में पटे हुए दूध की काफी वी।

रात में दा। वरीय गोया । गायारणत ठीक मीद आई । वसवसा, ४-६-३८

रावरा ते ही बीधे नमेंदा को देखने किन ज्ञानताबाई के साथ स्थे। नमेंदा को प्रताय व दिमान का पानलयन देखकर आक्रवयं व हुख हुना । सान श्री सहस्पाप्रमाहनी से यहाँ जारे । यहाँ स्नान, श्रादि के याद जि॰ साविती य यच्ने (राहुन) को देया । बाद में भीजन । नमंदा में यहां जाकर देर तक बेटना य केशर को समझाना । रात में दां के याद ने यहां करते तो जो बीव को सुमाया । दोनों से देर तक विचार करने में बाद इन लोगों ने यही निरुपय किया कि वच्चा तो निकाल ही हानता पाहिए । मेरी राय यह रही कि निरुपय का अभन एक रोज ठहर कर किया जाय । परन्तु नमंदा को हानता गुजह से झाम को ज्यादा खराब हो गई. इससे मधी की राय कनून की । ६--३ सासे मधी की राय कनून की । ६--३ सासे मधी की राय कनून का का अपरेशन करने वाले में, परन्तु आज आधा काम किया । आपरेशन करने का निरुपय । वहां करीव दो-बाई पटे ठहरा । वापस आते समय चिन्न वाले मी जो उसके घर से सार

बराट में बातचीत । करीब दो घंटे वहां ठहरा ।

लेते हुए आये । उसका घर देखा व मबी से मिला ।

सीकर सम्बन्धी चर्चा। उनको स्थित समझाई।
७-८-३-८
सुबह सात बजे प्रमुद्दालजी के यहा। डा० गाव व बराट ने नमंदा के
डेड महीने करीव का बच्चा आपरेशन करके निकासा।
वि० गोपी व मजानन्द विडसा से मिसकर घर।
श्री समाप बाव भोजन को आये। सालिशी व बच्चे को देखा। उसका

नमंदा को फिर देखने गये । घनश्यामदासजी विङला मिले व जयपुर तथा

बंगाल य सी० पी० मिनिस्ट्री की चर्चा, विचार-विनियय। घनश्यामदासजी विडला से सीकर-स्थिति च प्रजा-मडल के बारे में दिचार-विनिषय। इस वर्ष के छ हजार देने का निश्चय। बाद में पाच सौ रूपये मासिक सीन वर्ष तक।

कमल के बारे में सब मिलकर विचार हुआ। भारत में ही रहने का निश्चय

क्या ।

नामकरण करने का प्रयत्न । भोजन के बाद भी लाना आजार भी आये।

। १६६६ । हो।१६ इस्मि कडलूर के लिए (१३ माइल) रवाना। कडलूर भाश्म मे बाहू के पते, र मिलना १ करीय ७। वजे मदर ने मालाएं ही; युद्धे तुलसी की माला मिली। मिही । कि इंद्रोम भि रिड्डे हिंहो। ठिम्छि।

कद्रसर-१परविवयामध्ये वर्द-द-इंद

ना। वजे वहा से विरवणामले के लिए रवाना हुए। करीव ६७ मान नुष्ठ महा। झाडी के मीचे बने देवे। । र्ष्ट्ड रूमीए म फिंग्र क्रिंड कि किलाइ । छार मास के किलाइ क्रेप्ट्र पास के किनाह । हास्त्र में पार्ग हिकीरहारी। प्रकी एवडिटिनी कि मुरुकुरु हि छा । अनि

। गम्भी मह प्रम कि 1 है पहुं हो। असर उत्तर असर हि हो है। वही पर किर प्रकास रहे, 'नत्वह कमाने क्षाप्र काम मेहा में मान हैक 'इड्डिम' । किमी मि किम कि काशमध-किए इ उत्तर-किए में शाराहुम हो। १६ कि के उन्हें 1 है। है। कि का कि मुद्रिक कि । छिडे उन्हें । एक हो नहां ४ के प्रक्रा । योस्ट देही । । प्राप्त में र्राज्ञास

コミ-コ-のし । गग्न रहि इंट में उस । मान्य नहा बार से स्थार किसर हे ने इन्से वाह । (स् द्विप के प्राप्त इन्हें प्रमुख ० सम् ० व्हम क्ष्म ) प्रप र्ड प्रमिक्त रूप ।। ३

। एंडी मुनाम किामाइमें रू मिर्गर योग्य ने मंत्रामादी मानूम रिये । ाड के लाहरूक केमाव्यक इही। कि यास मुद्र्य । बाहरू रक्तमूप । हा की सरकारी अस्पतान में विट्डस को देखने वर्ष । बाद में अस्पतान । म्या माए के प्रीड्रम एमर डेब्र ईंड एवस वरिक । मध्यार-एमर केरक रर्राग राज्य

ए उरीए कि सद्दे इंडेफीसिक । फिन्ने इए कि लिंह मचि उस । कए उ

I TER 5#555 BI

रमण-आधम ४। बजे करीव गये। बरमात और में हुई। भजन वर्गरा में न्नामित्र । अरुणाचलिम्बर मदिर में दृस्टियों वी ओर से व अफ्सरों की कोशिश से जाहिर सभा हुई। हरिजन व मदिर-प्रवेश पर करीब एक घटे तक बोला व अनुवाद भी ठीक प्रामाणिक हुआ लगा । ठीक परिणाम आया । रमण महाराज के साथ प्रेमपूर्वक भोजन। रात में हा बजे तक उनके पास बैठे। भजन हए।

तिरक्शामसं, १८-६-३८

जन्दी उटकर निवृत्त । रमण-आश्रम मे बही पर महर्षि के साथ नाम्ता । कात्र करणाचलम पर्वत के चारो तरफ पुसना। कई स्थान, जहां रमण महर्षि ने नपश्चर्या की बह देखें। बहुत ही मुन्दर व रमणीक पहाइ हैं। करीय चार भील मे ज्यादा पैदल घुमना हुआ। आखिर मे स्कन्द आधम मे स्नान, भोजन, आराम । स्थान बहुत हो सुन्दर था । यहीं रहने की इच्छा होती थी। रमण-आश्रम में हेरे पर। वहां जाहिर सभा थी। हिन्दी, खादी, हरिजन

व महिर-प्रवेश पर घोडा जोला। ग्राम वो फिर रमण-जाक्षम में वई स्थान देखें।कॉकी ली। महाराज के पास बैठें। देवराज व सवातन्द सारजी के भवत, नृत्य आदि।

रा र बो बाधम में ही शर्मात बाज न मेरे मोने की न्यवरण की कई ।

ो । किमी काम कि किछहे मुस् दुई गुरुमा के पटन के पासन । । सन्तम । सन्दर्भ के लिए (१३ माइन) रथा। 1 करबूर बाशम में जाड़ के ।

। कि इत्रुपि भि छिड्डे डिसे। घोन्छा ।

क्षांत्र १८ व्यवस्य स्वास्त्र / दुनाता र कटा दूर साजन न आह्र के प्राप्त । होन्छ । हान्त्र साहित होन्छ । कडान्य साहित साहित होने कि साहित साहित साहित होने कि साहित । अप

क्तिकाड (क्ष्री कि किलाड । राज्यात क्षाम की क्रियाट करेष्ट्रमण्ट क्षाम की । वृद्ध स्प्रताप । द्वार क्ष्रीय कि किलाड । राज्य क्ष्रीय क्ष्रीय किलाड । राज्य क्ष्रीय क्रीय क्ष्रीय क्

में पड़े करिन । पृतु । सारूट प्रसी ने समायणकृती से गुड़क के आन । पृप्त से उंडांस । शिर्ड उन्नीं। पान्यों सर्जीय ट्रेन क्ल्यूच केंड दृष्टे प्रस्ति ।।६। दिने केड रुट्टे । इस शिक्ष समित्र के स्ट्रेन स्ट्रेन के स्टिस सिंह विष्टुच्यें। किमी कि व्हांस कर मायास्त्र-।क्ला व उत्तर-तम्बद से स्टापाड़्स

कुट्टिम । 11का भी राजस का मोज की भी को भी को मान में में स्टिट्ट को प्रमान के कि हैं में हैं की स्टिट न स्टान्ट असम सिंग्डे कि हो कि हो की में सिंग्ड में

76-2-06

ष्टाए के बोब्राम एमप्र देश कि एक धरिस । मधाक लग्न करेक छिने छाता है । क्षांत्रों भारतमुख में डाठ । कि स्टार्ड कि स्टार्ड में क्षांत्रमुख कि क्षांत्रमुख के बात के बाद भारतस्य कि प्रमाण कि स्वाप्त के स्वाप्त के दिन के स्वाप्त के स्व

036

। ११०६ इमेर्डर भेजा ।

(प्रण-आश्रम ४) बजे करीव गये। बरमात डोर से हुई। भज्रत वर्षरा मे ताथिय ।

अरुपाचलेस्यर मदिर में ट्रिस्टियों की ओर से व अफसरी की कोशिश से जाहिर मना हुई । हरिजन व मदिर-प्रदेश पर करीब एक घट तक बोला व अनुवाद भी होक प्रामाणिक हुआ लगा । होन परिणाम आया । रमण महाराज के साथ प्रेमपूर्वक भोजन । रात में ६। बजे तक उनके पास बंदे। भजन हए।

## तिरुक्तामले, १८-८-३८

चन्दी उटकर निवृत्त । रमण-आश्रम मे बढ्ढी पर महिष के साथ नाम्ता । क्षात्र अरणाचनम पर्वत के चारो तरफ पूमना। कई स्थान, जहां रमण महाप ने नपश्चर्या की वह देखे। बहुत ही मुख्दर व रमणीक पहाड है। करीब चार मील से उचादा पैटल घुमना हुआ। आख्रिर में स्वन्द आश्रम में स्तान, भोजन, आशाम । स्थान बहुत हो सुन्दर द्या । यही रहते की इच्छा होती धी। रभण-आश्रम में हेरे पर। वहां जाहिर मभा थी। हिन्दी, खादी, हरिजन

स महिर-प्रदेश पर घोडा होला। शाम को फिर रमण-आधम ने कई स्थान देखे। कॉफी ली। महाराज के

पाग बैठे। देवराज व गजानन्द्र शास्त्री के भजन, नृत्य आदि। रात को आध्यम म ही राजेन्द्र बाबू व मेरे मोर्न की ध्यवस्था को गई। तिरवण्णामले-महास, १९-६-१९३६

रार भ निद्रा बहुत कम । विचार-बिनिमय, आध्यम में सीने के कारण । रमण महाविके साथ मुदह ३ मजे से आ। बजे तक बँदे। उनका साम काटना क्योर का काम करना आदि देखा। देखकर सतोप हुआ। धोड़ी कारे भी हुई।

भोरा आराम बरके गुबह पान बड़े से ६ बड़े तक पित रमण महाराज के पास बैधा, क्षावेता ह

महाराज के बाच नाम्या वर्ष आ। बंद निरंदण्यामनी में महास रवाना हुए। रादेन्द्र बाबू, जानकी, माना साथ था। महास (१२० मील करीक) ११-४० वा पहुँच । हिन्दी प्रकार बायांत्य म टहर । राहत भर खूब भवती

सत्रस कृत्यात्त्वन हे सैत्र व दांत्रत्वात्रै (सन्सन्देनस) बासात्रहे काल उनक्षात्री स्था ) उनका बंद हुला ) बासास कृत्यात्त्वात्र दश्चा (स्था हे सिन्सन्देनस)

ા કેટલ દેશનું જુદારોનો કુંગ્ર માં ૧૪ માં કે કારકારોતા ૧ મળ્યા - કેટ-કર્યા તથા - મામ દિવ્યું કેણા જે તેલ ૧ દેશના તથા તારૂ કાંગ્ર ક્ષાપ્ટાર્થક - મામ કેટલ મામ જે લેવા માં તારૂ કાંગ્ર મામ કે લેવા મ

1172

के । भि हे क्वाइ में प्रिंग रेस्ट । राम्च से नमें हु ब्याउ को में याद मुस्तिम प्रेस प्रस्ति भी कि मान्य मस्या देशी । ब्रिज्य विस्ति प्रस्ति के स्त्रीमित्र, भाष्यम्, रसस्य देशी व्यवस्थानम्

के सिकाराज हिंद. उनकड्डाट उम के सिकाराज — उक्टी उमारे टिकट कुटए कुट जार 1 सर्वेड उमारे के सिकारा । सामिकार कर उर्दे के मासमय पाउँ मा अपने उन्हों सिक्ट पा स्वाचित कर कुट का स्वाच्डा के इस है मा साम स्वाच्या है स्वाच्या के स्वाच्या है स्वाच्या स्वच्या स्वाच्या स्वच

वर्षा, २२-८-३८ हिंगणपाट से भी रईकर साथ हुए। उन्होंने कहा कि आपकी काग्रेसवाले

ही बुरी तरह से गालिया बगैरा निकाल रहे हैं, हम लोगो ने कभी ऐसा मही किया, आदि । हिंगणधाट एम्प्रेस मिल की हडताल के बारे में उन्होंने कहा कि यह उनकी टेकनिकल गलती हो सकती है, नैतिक नही।

वर्धा पहुचे। पी॰ आर॰ दास वर्गरा बिहार व बगाल आदि से आये हुए अतिबि मिले। बापू के पास सेगाव जाकर आया। प्यारैनाल को देखा। बापू की रमण

महींप तथा श्री अरविन्द व मदर के दर्शन तथा आश्रम का इतिहास कहा। वापु का उम दिन मौन था।

वर्धा में नागपूर से थी घेरतेकर, अम्बुलकर, सहस्रवृद्धे, वर्गरा आये । वहाँ की स्थिति बताने लगे। ₹₹-=-₹

पत्र लिखवाये। भी० आर० दास आदि कलकता गये। उन्हें स्टेशन पहचाया ।

पवनार जाकर आया । गोपालराव ने बातचीत, कुआ देखा । विनोबा सीये हुए थे।

पन-व्यवहार । नागपुर से दाण्डेकर बगैरा आये । वहा की स्पिति समझी । नामा सा॰ से देर तक रमण आध्रम व अर्गवन्द आध्रम की बातबीत।

पवनार में विनोबा से रमण महर्षि व थी अरविन्द के बारे में देर तक बातचीत । पवनार, वर्धा, २४-६-३६ विनोबा के माथ बातचीन । हेंद्र भील तक पैडल धमकर आया । वर्धा से

साप्ताहिक पत्र निकालने का विचार। दादा धर्माधिकारी व गोपानराव माले को सम्पादक बनाने का सोचा। मर्था भंदादा ने वर्तमान स्थिति पर बातचीत व पत्न के बारे में विचार-विनिमय। बबाजवादी गह-विभाग की मभा का कार्य देर तक हथा।

हिंद क्षा प्रमान में राह के स्तिय व्यक्ति के वार्य क्षावर आर । १७३ ।इन्होम् मार्क (मृत्युपदा) का मसविदा देवा। । फिक्षी राष्ट्री जवाब तेयार कि उनेम्डडर ं रहेरे में स्वयंत्र के रेघ ाडा कि मेर स्वयंत्र के रहेरा 24-2-32 । हिन्हित्र कि रहे में रीड़ के रेड़ बाइ से स्टेडिटि में राप्रहे कि हे एक एक उन्हें कि कि कि के कि के कि के कि के कि कि । के किंठ लिल्हीका । विक्रिति राष्ट्र प्रथम के प्रिकान और वे प्राह इाह के जिल्ला है। स्नाह के हाय है स्नाह के हुए कि हड़ास कार । 1ड्रेप्र १६६ड्र धमनी ही-प्राप्त ही ११ व नाह क्रमनामहेड ,लडहाताइ के ब्राध्यान कह उर्द हो होएर उद्यास सुबह् जरूदी उठना । कियोर्लाल भाई, घोते, जाजूजी, दादा, राधार קמו, קע-ב-פָּב

म ब्रीड के रूडम-फिड़ीम कि ब्रीक्ष कडडुर्जक द्रेगड गण्यकु। ब्राइड्मक स्ना 171PF 5P छऽत्रिक सिन्धन समस्या सम्बन्ध के हिल है हिल है। 1 केंद्र गिम कि (इडक्र्याड के कड़े उपूरात । प्राव्यक्ति किंग्य उडक्रीप्र

। ड्रिज कठि क्रिकाइ थ्रिक्स हमित महिस से ३०३१ व कत्तीनेह्यार हे जीस हार रहि सब ,हाइ उन्हार । हिम्मि

वह-च-०६ 'रहिमाम प्राप्त

। विकास प्रिक जिमीनी के बक्तर जीगण हुए में शह कीरिक ,कार छमी छ JD ॰15 7काछ हि लाह में ली ामार लिस में रमुणान कि नद्यवडा कि

माना के दार में रहराव । मुख्याव है। मान मान मान मान मान मान । उँहैं में एडीकि नक्ष्रीहु हुए के छड़ाम काक ताम कि मधाध तल्हीम

। Pa isp र्र र्रा ०१इ र्रक mis। धं धंगर मण्डेन मधेहरा में त्रमुणान । म में ज़िक्त किट दि इहीड़। में र्राप्त के क्रम नामते है। ममनी ही जाहरी में हंगर । में साम तित्वातीसा ताता । मेंन प्रमान में सरमान्य



Nath, (befens, (liir eze fire, genszéve etys és fi to prié s'ilve i érre 1 for prins é 7 safe it 5 fe prolect 1 esé 3 est fire 1 for brins é 7 safe (err brié sege 1 ords gen, unes che fer e seu pring de ent. d'feyte 1,5 féps mile sie s'argens es ent ître si 1520 fyre 1,7 féps mile sie s'argens es priè fue si 1520 fyre 1,2 feps mile sie s'argens es priè fue de l'écht ethe 1,2 feps mile sie s'argens en from the chie ethe est sir.

केरियों स्टाटिश पुन में से क्षेत्र में सुन पट नामान कर कर कर कर किया है। किया के संपूर्व किया के स्टिंग केरिया है। किया के स्टिंग से किया के स्टिंग केरिया है। किया के स्टिंग से किया केरिया से किया केरिया केरिया

frodring all music no von desnich nigtor de 1818, et grein die drung beget einer ningen mist vir 198 est erold eink i

र के स्टब्स्ट स्टास्तुक र इन्द्रीहरू का जेल सर्वेडल साथ रसव सावन, कर युक्त सर्वेडल नही । काग्रेस ने रचनात्मक प्रोग्राम ले ही लिया है । राजनैतिक प्रोग्राम से भी विशेष लाभ भारत के बहुजन समाज को ही मिलने वाला है। मदास की जस्टिस पार्टी वर्गरा के उदाहरण भी दिये। पत्न स्यवहार। राजेन्द्र बाव का घनसक्तर क्लव में व्याख्यान। 2€-3-₽ पूज्य मा मे बातचीत । उसे केणर व जानकी के आपम के मन न मिलने के बारे में समझाया। उसे पूरा हाल मालूम नहीं था, इसलिए केणरबाई की

ब-ब्राह्मण पार्टी के लोग थी बाजीराव, भालेराव, अमृतराव, मोतीवाबा, वर्णरा मिलने आये । उन्हें काग्रेस की नीति साफ तौर से समझाई । काग्रेस से सौदा, लेन-देन की बात नहीं । भेरी समझ से अ-ब्राह्मण पार्टी की जरूरत

जो कुछ देखा, समझा वह कहा । थी नारायणजी गनेडीबालो के चार लडके मिलने आये। अर्जुनलाल के माथ बातचीत परिचय । श्री द्वारकात्रमाद मिश्र नागपुर से मरदार ने मिलने आये। योडी देर वात-चीत-नीरा आदि के मिथ्या आहीलन के बारे में।

सरदार, कृपलानी, चौद्धराम आगे। रमण महर्षि व अरबिन्द के बारे में

वर्धा रखने का आग्रह न करने का समझाया।

भा० प्रा० का० वसेटी का कार्य ।

मौलाना आजाद गाम को कलकत्ता से आये। उनमे मिला, बातचीत। धनवकर बलव में कृपलानी व डा० चोइथराम के भाषण, वालचीत । मैं सभापति बना । ₹-9-3# सरदार बल्लभभाई, मौलाना आजाद, राजेन्द्रबाव, कृपलानी, डा॰ भौइपराम से देश की बतमान स्थित पर विचार-विनिमय, तथा वरिंग

बमेटी तथा जान इडिया के बारे में गभीरतापूर्वक विचार । राजेन्द्र वाब् के जिम्मे प्रस्ताव बनाने का काम भीपा गया । मौलाना से आगामी वर्ष के चनाव आदि तथा मेरा वक्ति कमेटी में न रहते. के बारे में व सभापति वर्गरा के बारे में धोड़ी बाते।

tipm digie figin an ibi ber fter it ne bie, fiefer निर्मात अपूर का तुरु बन्ता करना सामा, जनार विवादनिर्म ithy rollen Sifigs भागतुर व विविध्दर जुन्द, विवर, वर्षरा भाव । मानपुर म रा॰ व

1286 ११ में क्रुक किमिलिए प्रमित्र दियं क्षित क्ष्य क्षा ११ ी ०१ उड़े शिक्ष क १एउ लामास क्षित्र के रिवाएउसी उजापदुर है रहागान the artrib the trens in the same of the s कुरे। एकमी में 1रके उत्तरम, क्रिक्टीम । क्रिक्टी कि उत्तर प्रीकाम מחן אונולני ז-נ-זב I title je j

⇒१-१-४ 'रेघम-**उप्ता**म । कि द्रार काछदी छाड़ छं छिट कि कि छा । प्रमार प्रदेश हो। वहा १॥ वहा व्यवस्था कार । देव महाम लप्न दि नधेष्ठा । सिमम घीश्यी इस क्राउ म मन्त्रीय कृत । रहात का शिवंक कृत वात हा रिवंक कर वार ह छाए काँठ छाएक घाछाप्त । १इट गरांडु घाक कछ ४ छ। १ व गाय

पर महिमीत के छाड़क्य , छांडाक । प्रम मुख्ये के प्रश्न कि रिमक णा या नाहता वर्षरा से निष्टमर म्यु॰ स्कूस धनतीनो में ना॰ प्रा॰ का

। ५५। किए १ में इन्हों ,5 में स्था हाउन्हर के न्रीह के निकार जाए पर विशेष के ०क थार । रिमी तम ३ कि रेकरड़ ह ४१ कि लिक छार लागिया । ध रागांडि डलिक वही रहकर काम हुआ। डेलीगेटों का चुनाव। चीबीस डेलीगेट म हार ह न इन्हें। ईह कहा ॥ इस ११ मा कि दिल्लिड में मी है। कह म है।।इ पाठ मार क्या समा नि । इ व १-३॥ तथा है।। इ 1 178777 विपर । यनुमुत्रमाई, भीकूवान तया वहा से आवे हुए लोगो हे स्पिठ

र्षिण कमेटी का ठहराव मुक्तेण योग्यूषा । डा० घरे हाजिर पे । वर्षी प्रोपिम से जान के पक्ष में २० में डिग्डू में ७ बीट । कुछ तहरूप थे । रुपके, प्राप्टेक्ट ना वर्षाक होना के योग्य नहीं था । श्री प्राप्ते ठीक योगी । रुप्तयंत्र का स्थवतार भी ठीक नहीं कहा । आधिर में बाम ठीक तीर से निपदा । रास में सुक्तियेस से स्पर्ध क्वाता ।

४-९-३८ तर्मेश वी हाचन केंगर ने पोडी समती।

वर्धा में मराठी अग्रवार निकासने के बारे में गोपालराव काले, राधारूष्ण,

दारा, रामोरर ने चर्चा । दशहरर में गुरू करने को विचार । गोपालराव गम्पादक रहते । दादा में नागपुर प्रान्त नो बर्नमान स्थिति में मेरी व अन्य जवाबदार काँग्रेस

वादा न नागुर ग्रान व वनमानास्था समाग ब अन्य वजावादार काशम नापेनाश्चित के सम्बन्ध में विचार-विभिन्नय । मेरी विचारधारा उनकी समाग्रह । राजेन्द्र बाबू, सीचाना कूपलानी, बीद्यारीम, सुआप बाबू वर्गरा चामत, नागपुर वी ग्राव काल्यमेरी के प्रस्ताव, डाल्यारे व उनके पक्ष के

भोगो ना ध्यवहार आदि सब स्थिति भी समझाई । दा० धरे के स्टेटमेन्ट ने जवाब पर विचार-विनिषय ।

सेगाय में बापू से जाहिर सभा के बारे में व अ० भा० कामेंस कमेटी से टहराव करने के बारे में बिचार-विनिमय।

बन्नू के डेपूटेशन का डाके बारे में कहना मुनना।

६-९-३८ जानकों में घूमते समय बातबीत। मदानमा के घर खाने-बीने आदि का

सगडा। पत्न वर्गरा लिखे। अध्यवार पढ़े। जानकी, बि॰ नमसा, सूत्रीला, झेबु मेल से आवरा गये। उनकी वैयारी।

नाग, विदर्भ, महाकौशल, बोर्ड की सभा। ब्रिजनातजी व वामनरावजी रात में आये। डा॰ खरे का पूरा स्टेटमेन्ट पड़ा। हिन्दी प्रचार सभा हुई।

विद्यामन्दिर ट्रेनिंग स्कूल (नामेल स्कूल) मे पुरस्कार समारम्भ। वहा सभापति का काम किया।

ह भारति । ११९ में १६ में सार । नाम, निवर्त, महाक्षित व

म् १९ स ६ न्यं १९ १ । इस हो से १९ स्था वे द्वार हो है। इस हो है। इस हो है। 121212

क माउपट्रक्रि बाड क कूंकि पासित थि। देह मंदित शिव का व बार्य समा उद्गीर । किम्पार भि एक्ट । स्था राज राज

। कि क्नीक ग्रिप्त । सभा में पूरी काभ 🛊 🤃

में र्राष्ट के माथाथ कान्नीय में डेगागायू , केन्नविष्णाक्षा अध्यात है aut, 414gT, c-6-3c

। एउन्हेड कि हाक के डिमिक महोक प्रतिगर रहाता I F TEliz बस्तासास सला सिमेटेड की सभा दुकान पर। कमल व रामकृष्ण भी I FIVE:F

। मान के व्यवस्थार , उद्यास, कमल, दामहरूष वार रामकृष्य के साथ। हस हो। राम से वातचीच विचार-विमय। म क्षित्राष्ट किलालार्राहु में र्राप्ट के लीक्जी उक्ति में क्ष्यामारेष्ट प्रमुद्रम

। गुना पड़ा। रात में १ के ने वधी रवाना। मारा के के हो। पर सभा ठीक हुई। सुभाव बाबू की एक परिवास कि रीष्टम इष्टा र किति के जिप-ईच । नाप्रवाद्य कि द्वार प्राप्ति कि । फिष्ठ क्रीमामस मैं। कीम उड़े हैं विकास उड़ी कि में उसे कि उत्तर शान में उड़ियों एडंकछ। जाम के हार प्राथत में रहिष्ट कियर के विकास

। किर ड्रिए कि ड्रिम रए रही । एए छाउन १ डाह के हिन्ह भीताना आजाद व रणजीत पश्चित से मिला। । किमी कि र्राप्त हि रई दिकि । र्व्हिंग विक रिव्न निर्वे में कोर है रुर्हाप

auf, ९-९-३ तम≽

क्षेत्रवहार , जमापुर प्रान्तीय काग्नेस का काम अम्बुलकर, परवाई , जा। हीरासालजी से बातचीत व विचार-विनिमय। क्रम कि एए असे में रीह के किएम करिक में उक्ति के अध्यार प्रकृत वर्गरा के साच हुआ। बारद बांबू, राजेंग्द्र बांबू, मोसाना आदि से बातचीत। मोसाना आजाद, राजेंग्द्र बांबू को व हीरामासची नास्त्री को स्टेशन पहु-चाया। सेगाव में बांबूजी से कांग्रेस द्रेसिडेंट के सम्बन्ध में उनके विचार जाने।

जयपुर व सीकर की परिस्थिति, हैदराबाद व सर हैदरी का स्टेटमेन्ट, जिमना हिन्दी साहित्य सम्मेलन, हरिजन सत्यायह वर्गरा के सम्बन्ध में उनसे चर्चा व विचार जाने ! काका साहब, गोवानराव, कमल, दामोदर भी थें ! भोजन व आरोग के बाद मृखत्यार पत्र रजिस्ही करने कचहरी जाता

पटा १

नागपुर प्रान्तीय का० कमेटी की आंधित का काथं। आईर समैरा दिये। नागपुर मेल से थई कतास मे बस्बई रवाना हुए। कमल, हस डी॰ राय, बिट्रुल, चीइबराम साथ में। रास्ते मे श्रीगोचाल नेबटिया व गौरीशकर भी चीडी देर के लिए आये। बातचीता जुड़, नव-र-वेट बहु, नव-र-वेट दावर में जुड़। केसबदेवनी, जमगादाम गांधी, कमल के साथ मुक्ट सावनं

दाहर में जुहू । कांग्रद्ध वना, जमनादान गाया, बमाव क नाथ मुक्त आधन वनसे के बारे में दिवार-विनिमय। दोगहर को मुक्त-दक्षाल, वेदप्रवाण के साथ भी देर तक इस सम्बन्ध में विवार-विनिमय। सानित्र सहाद जैन (बेहरोवान) मिलने आये। देर तक ध्यापारिक बात-पीठा।

सीमेन्ट वी स्पिति समसी । जुहू, पूना, ९२-९-१८ दादर से ८-२१ की एक्सप्रेस से जिल्हान्ता के साथ पूना रचाना ।

पूना से मुख्यां बहुनं, कमला, विनयं वर्गरा से मिहक्य भोजन । भोडा भाराम । मुख्या बहुन से देर तक बातभीत । चिन राधाहरण की समाई, श्री निवास की समाई, ज्ञान-सन्दिर, बनकई-हिन्दी प्रकार, स्वास्त्य (सातनिक)

। क्रांक । क्रिंम विष्य के फिब्रमी रिसाइरम्बर्गार । छन्तिमा व्यव रहे मि व्यव सामनीमार 1 114 के कि एक व का अध्यो के स्था 1 हमाथ इन्कृष्ट में द्राव । देह प्रया कि दृष्टि के एसीटाडु साउन्हरही में मसीशिष्ट १ इंहु मज़म धार एक हैई । । फिछ इंह कि गिमि किएट । 195 कि छर्ग किए छए । वह में छिग्र -- हेहबड मुकन्दलाल, विद्यात्रकाशजा आदि भिन् । । घमनोही-जारुत में जार के से हे से हे से हो है जा है जा है जार अपने हैं है 1批サ 28-8-8P । क्रिकाइ । धार रेसमी डिडिंग्रक व व्यायमा , प्रधाना स्थित १ द्वाष्ट याने में मिली। पन्तू दानी के दारे में निषय करने वह जुहू साथ रामेश्वरणी विडला से बातेचीत । सरदार पटेल से मिलना । भागवती । इंहु म रहाए म्डोमि कि डेडि के निम्म प्रमु नाष्ट्र नाष्ट्रहुन्डो , निम्म न उंडक्स लाउछन्छ रामजी व मतीवन्त्र से व्रच्छराज् प्रवृत्ति विर्मा केवारे में देश तक वात-

। भारते य वातचात ।

1112

555

र्ताप्रायः रेकार क्ष्य क्षम सम्बद्ध है शिर्ष क्ष्य है है। स्वासाय है है コミーシースト

जुहू म योड्रा घमना। बाद म केशबंदवेजी, योगीपान बगुरा आहे। पासी-

१।।। की प्रेमिट में सुक्ष ब्लाम्स स्पूर्व है । कि गार । कि रुइस् । किई क्षिप्रस कि सुरुष्य कि स्टब्स् रूक्तिय में कर्राए छार्रग् । हाइ कि द्रीप्रद्र निमर दूरू, उम्रद के निम्पक हाउछन्छ। दामधी का उनसे जो मन-मुटाव चसता है, उस बारे में बातजीत। श्री गोबिन्ट सामधी व बैकट के बारे में। श्री ग्रानित्रसादर्जन (डालिम्या के जबाई) आये। उन्होंने अपनी कम्पनी को हालत कही। यही पर भोजन भी किया। सीमेन्ट के सिंडीकेट के बारे ये विचार-विनिम्य। सपिता धान मिनने आई। विक सान्ता वर्गरा भी आये। जुद्र का छोटा प्लाट मुक्तमानी को मूनजी के मार्फत (हिन्दस्तान हाउसिंग)

काकूभाई व केशवदेवजी के साथ वस्बई पान्तीय कमेटी का हिसाब देखा । नारामणलानजी पित्ती मितने आये । हैदराबाद की हासत कही । रामेण्वर-

विने पारंते छावनी ट्रस्ट की मीटिंग हुई। बुहू में छावनी की जो इमारत है उमें वेचने का फैतता हुजा। फटीयर मेल में इप्टर में ग्रिमला के लिए रवाना। हिस्सी, १९-६-३६ मुक्त्यतानजी (चाहोरवांने) से मुक्त्य आयर्ग कम्पनी के बारे में वास-

पौने आठ रुपये गज से सौदा पनका किया।

मुक्त्यलालची (लाहोरवाले) से मुक्त्य आयर्ने कम्पनी के बारे में ब चीता। धीहन की राय में बातें। यह मवाई माघीपुर में उतर गये।

भी हम भी राय ने बातें। यह मबाई माधोपुर में उतर गये। हिमारतां जागन्द से बातनीऽ। देहरी में बातन-करकता-प्रसप्तेत सादी पकडी। स्टेशन पर स्नान क्या। रास्ते में गर्भी यहुत ज्यादा भी। कोटा से मबुग्त तक लु भी चलती

थी। स्तान करने से ठीक मानूम हुमा। रटेमन पर पावंती बाई हिस्सा-निया, गुर्गेरेगी, वस्तुकमाई गाथी आये थे। वस्तुबनात भाई दूध बर्गेश माचे थे। देहनी से मानता के बरोबान साथ दूई। इष्टर में भीड़ थी---नींद बराबर नहीं आई। यागी भी आती रही।

धिमसा, १७-९-१८ शालना में गारी बदली । एक्टिम दूसर देवते हुए १२॥ बजे करीन विमला पहुंचे । बहा से पैशन जैन

रारते में दूरन देखते हुए १२॥ बजे करीब शिमला पहुने । वहां से पैदल जैन प्रमेशाना में । वहां स्तान, भोजन बगैरा के बाद पैदल सभावति के जनून मे नवें । भोड़ी बर्चा थीं ।

मार्ग तात परे ते सा रहे रहता। गार्ग तात परे ता रहे । यहा भोषा । यात्रां, प्रणकान पालवोग के आप पर्यानतान, यामोदर, याच्या, विष्टेश, उसा, कमलाबाई कोवे वहा वह भाषे।

25-7-23

## साहिएय नस्सेन में सा 11 साहेय का अपचय केट हुआ 1 बार में साहिय के विषय पर सामित का आपन ठीक हुआ के कार, हामोदर, करन, उमा, साहिय पर प्रांत पर पूर्त के दिन के हो। साहिय महमें का पूना अधियंत्र हुआ। बहा सह कि ठहरना

। फार्चन , स्वत्याम हुड । बुहु । स्था हुई। स्था मा क्रांस के प्रक्रिय में कामणे । निन्छ। इदि में इ द्वाम कित्रहोद्देष, दिक्त्यों। मधा हाड़ , क्ष्टिय-मं क्ष्याने। । भि किं के किं ०१ के छाउ में प्रक्ष कियों। सम्बद्धित कर्मिस प्रश्नीपत । उँडे

( រិតិ មាប គ្រៃពមបក់ 1 ទី៖ « ក្រុម កានស៊ី ក្រុំ កក្កកុរ សុទ្ធិប្រម ស្មារ និ កាប់ខែកត់ ប្រៈប្រ 1 ទីទេ គឺ ទៀខេ ស្មារ ក្រុម គឺ មាន មិនម កុំ អ៊ែរ។ ខែខេ គឺ ទៀខេ ភ្លៃ កាន់ ប្រក់ គ្រៃក្រុមប្រមាំ គឺ កុសក៍រម សុទ្ធិប្រ

करा प्रमानिनेनम् अक्ट कुमा। अरे स्टम्डल, क्षित्रं क्षित्रं ममानिनेनम्बर्गतः स्टम्स्टले मान्योन करित करित्योन प्रमानिनेनम्बर्गतः सार्थित्यान्यः स्टम्स्टले स्टम्स्टले अर्थे स्टम्स्टले स्टम

रवाता। भारा १२) दिया। केशर बाई, दामोदर, बिर्टरत साथ मे। कालका १० चने पट्टो। भूसाभाई, सर रजा असी, मास्टर आधि मे मिनना ।

डिल्लो, २०-९-३५

हरिकन कालोनी, किम्सवे में ठहरे। राजेन्द्र बाबू व लक्ष्मी वगैरा से मिलना

हुआ। कॉफी ली।

हरितन कानीनों में पकती व लगी-या जन रहा था। वहाँ विद्योगी हरियी भी राम ने भाग निया आधे परटे पबती जनाई । पांवेतीवाई डिडवानिया मान थी। वर्षा भी आध धरण हाता। एताहार के बार आराम। हरिमाइजी उपाध्याय से राजस्थान, अयुर, अजनेर की न्यित पर

हारभाऊत्रा उपाध विचार-विनिमय ।

विवार-विजनम् । उदयपुर के बारे में भूरेतात बचा में वाते । दिन में गाडोदियाओ, सरस्वती-माई, पावेडीबार्द, प्रभूदयाल, द्वारकाप्रमाद, वर्गरा कई स्रोग मिलने आये । नित्तनीरकत सरकार आये ।

वियोगी हरिजी की रामायण में गया।

२१-१-३=

मुत्रह था। में ५ वर्ज तक चक्की चलाई, दानोदर वियोगी हरिजी आदि के साथ । चर्चा ।

सार। पद्धाः केसर के साथ यूमना। उसे नर्मदां कं बारे में समझाया कि पहाड पर ले जाना अच्छा नरी। उसकी मनर्रस्थित के बारे में भी देर तक व सम्भी-

रहा के माथ ममझाने का प्रयत्न ।

इस मामले में मेरी जिम्मेबारी वे भूल का पूरा चित्र देशर देर तक समझाने का प्रयत्न । कुछ बातें तो उसकी समझ में बैटी ।

आब रेटीया बनारल (बर्जा द्वादणी) यो । हरिजन बातको के साथ भीजन विमा।

बापू के पान शीन बने में पाच बने तक वशिंग वसेटी के मित्रों के साथ विचार-विनिध्य।

राति म केमर के बारण बनकत्ता फोन करना पढ़ा । नर्मदा की हालस ठीक है बबन बढ़ रहा है।

क्षां व मन व मरीर ठीक नहीं मानूम देता या, सिर में दर्द था।

25-2-59

24-0 - सा के सा स्व कोल प्रमुख । से पर- क्या के सा के सा के सा स्व कोल का स्व का स्

हों एउ पर जो स्वय के सारायुस।

प्रिस्त पर एक जो स्वय के सारायुस।

प्रिस्त कर को स्वयं के प्रकार के स्वयं के स्वयं के स्वयं हों के स्वयं हो स्वयं के प्रकार के स्वयं हो।

प्रिस्त कर कर के स्वयं के स्वयं

क्षित्र हुन स्थान स्थात स्थात स्थात स्थात स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्थाप

क्षित्र होता हो से में या वास की से में मान के हैं। अंदर्भ

ऑस द्रांदरा को क्षांत्रेड में केंद्रर हुई। माजपुर के द्वा० थड़ मान स्थाप को मान की सातहरण सामां की सुकता के माथ पास दुस्त कि प्राप्त अपने था। भी स्वाप्त की मारदार, पद्रापि वसंग्र के समाय को साम हुए। भी आकोला के सहस्रबुढ़े की सूचना को कोई ने दुओरा-समर्थन भी नहीं टिया । २४-९-३=

वर्किंग कमेटी की बैठक सुबह व साम को हुई। ऑल इडिया कमेटी शाम को था। बजे से शुरू हुई। रात मे जोर की आधी

व तुफान आने के कारण शरदार का भाषण पूरा नहीं हआ व बैठक बन्द करनी पड़ी। २६-९-३=

बापूजी के पाम-वर्किंग कमेटी हुई, द-११ तक । जलियावाला वाग मेमोरियल की सभा हुई, ३ से ४॥ तक । आॅल इडिया का० कमेटो की सभा में पाच बजे से रात के डाई बजे तक-वहा एक सरीया बैठना पडा । सोर्चातस्ट लोगो की वाक आउट देखी व भाषण मुने । पता नहीं भविष्य किस प्रकार का आनेवाला है।

जमपूर के बारे में होरालालजी शास्त्री से वातचीत । यह आज गये । 20-₹-3€ गंगाधर राव, कमल, इंद्र के साथ घूमना, स्मारक तक।

चर्चा सप की कमेटी वापू के पहा, सुबह ६-११ तक हुई। तथा विका कमेटी की सभा दोपहर को बापू के पास २ से ४।। तक हुई।

आज भी जलियावाला बाग मेमोरियल की सभा हुई। मुभाष बाबू ने बुलवाया । महात्मा भगवानदीनजी, सत्वदेवजी, सुभद्रा, सत्यप्रकाश वर्गरा मिलने

आये । २६-९-३६

सुबह पूमना, गगाधर राव, इडू, वर्गरे माथ से। श्री चतुर्मेन शास्त्री व डा॰ युद्धवीर सिंह आये। माफी माफने की बात-चीत ।

वर्किंग कमेटी मुबह बापूजी के यहा दा। से ११, व शाम को बिढला हाउस में ४।। से ६।। तक हुई।

अर्था सप की सभा दोपहर को बापू के पास हुई।

। ानाइर रहिता में इन्किंध के कि विडोम में किए स रिपर से प्रतियोत, आराम वर्गरा के बारे में । e a annu - Ataliana de détail de dét dida l'Aldiana e

नहे-१-१५ दुस्तर, २९-९-३=

।।।९--हेह ाम्रम कि फेडक्रियाड मॉफ डॉव क फेक्ट नेपाए क्रक्स भावा सुकद्शाल के घर भोजन। प्रकाश, जनप्रकाश, कमल के साथ हैया। देवा । दो पर से ज्यादा समय तक सब का स्वामा साला मुक्तवलाल, निव मिए देशि में महरते , किछिराक कि रहिता कि सेम्ब ने मार रूक्त । विद्वीर पहुने ।

। प्रिहे प्रियोर वे बायुनी के मन्नी स्थान के सम्बन्ध में बालता हुआ। मीरर से अमृतसर गये। जिल्यावाला वान मे जाहिर सभा हुई। वर्ते HIGHS' sildal I निरम मुक्दलान ने पारी दी । वहा कई मित्र लोगो से मिला व परिषय महत्व के निर्णय हुए। साला शिवराज की योगवता की ठीक छाष पडा । क्रि कि भिष्

। देडू किन काछ ५० होध्जीजीए कि मामाक्ष । कह १९ छ II न है है भिम कि डिर्मक फरोड़ र्हमाम के कियूरड़ ० पू में सिशिक स्थारीड़ ताहीर व अमृतसर से मुबह फटियर मेल मे सेक्फड मे दिल्ली पहुंचा। 14 eet 1, 30-9-30 पजान काब्रेस की स्थिति का परिनय हुआ।

। १४६ का निश्चय हुआ। किसने प्रियास प्रकटक साथ के पूर्व किया विकास प्राप्त है प्राप्तिक स्थाप है केरर मि सिट्ट। कि फिरजान क छाडू ई जाड़क्ट र्झ कि जाइज्छ। छिन आसमं राष्ट्र महाइक कि से में दिक्क मनीव इंग्लेस री करान

सरदार यरलभ भाई व पनश्वामदासको बिड़सा आये। मुझे विइंगा हाउँम । 1051 क्रमिगप्र के इंप्टी पंट का शाम महाभ शिर्गि । प्रज हिमाए। एक मार्क के किनाह्य । उंद्वे कि ४-५ प्रभ कि घर निर्मा

9-90-35 मुबह योडा पुमना। जाजुजी से वर्तमान स्थिति तथा रात में सरदार व

रात में राजन्द्र बाब ने बोड़ी बातें। मन हनका नहीं हुआ।

. पतस्यामदासञी से बाते हुई थी, उस सम्बन्ध मे विचार-वितिमय । बारु के पाम बिका कमेटी ना। ने ११। नक हुई ।

हिन्दस्यात हाउमिय कम्पनी की आंपिस में गये। यही भोजन तथा भावी काम के बारे में बातचीत । जाबिदअली बम्बई में आया ।

पूर्वापू के पान मरदार व धनक्यामदाम्जी तीन वजे से साढे चार बजे

तक रहे।

बल्नभ भाई का व मेरा जो मतभेद था उसका खुलासा मतभेद बहुत तीन्न-

रपकाब दुखदायकथा। मैंने बतायाकि और नो दूमरे कारण थे ही, यह भी एक महत्व वा कारण था. जिससे मुझे बर्किंग कमेटी ने निकल

जाना भावश्यक मालूम हुआ । पूर्वापूने अपनी स्वीकृति दी। त्यागपत के मसविदे में बापूने थोडी दूरस्ती की।

विद्यापीठ पुस्तकालय (काका), देव, गगाधर राव को पत्न, आसाम मिनिस्टी, नरीमान प्रारीफ इकरण आदि ग्राम थे। महादेव भाई ने पत्र भेजा। सीकर व वकिंग कमेटी का प्रस्ताव, मीकर जाना आदि की वर्षा।

पेरीन बहन ने मिलना हुआ। पलवल (गुडगाव जिले) में गांधी जाक्षम का शिलान्यास श्री संभाप वाव ने रखा। वहा गये। रात मे १० वजे बापम। वहा बोलना पडा। पार्वती

देवी व अन्य लोग माथ थे। २-१०-१९३८

प्मना, पार्वतीदेवी डिडवानिया साथ थी। नावी जीवन शानिमय कैसे बीते. इसपर विचार।

वर्षिम कमेटी की बैठक वापूजी के यहा दा।-११॥। तक होती रही। डा० खरे को, अगर बर्किंग कमेटी चाहे हो, और समय दे सकते हैं, मैंने कहा। आधिर थाज ही फैमला'हुआ ।

वर्षिय कमेटी के पद का त्यागपत्र दिया। बायूजी ने मेरी सुन्दर व साफ

ाताना में इस से प्रस्तिक होने हि ०९-०९ । शानमी या के स्टिन के स

(yde for vir yrs (rhoers if keskens át turg vens, 1850 safan, dra spens át tugju 16 fig á ríag að fsyn for finn for kven ei nerrugu djan for (find) yrs (find) yrs (find yrs vir gens á for þens vir særan ein erð (1871 yrs vir gens vir særan ein særan ein særan ein væran ein væ बहा घोड़ी देर टहरकर भाग्यवती दानी में मिलना । पन्तू से बार्ते । जुद्ग, ४-१०-३८ कतरका वाले बल्तीधर सेमरा में बाते । मुस्तपा खान से जुड़ जमीन के

बारे में बानें। मुसोबना व नन्दू बहुन (मोती बहुन नी सहकियां, आई। भगवती प्रसाद

मुलावता व नन्दू बहुन (माठा वहन वा सडाक्या, आई । भगवता प्रका सेतान, उमको स्त्री व लडके मिसने आगे । माणक, धन्मू को स्त्री भाग्यवती (डानी) की मातात्री मिलने आई ।

सिफिया मिलने आई। जूनी नई बातें पेशावर आदि की करती रही। राधा, विन्दुमनी (केशव गाधी से जिसकी मगाई हुई उस सडकी) को लेकर आई।

क्षेत्रबदेवजी, मूनजी, प्रह् लाद वर्षेरा आये । हाउमिंग व मुक्त्र आयर्न की बातें । ६-९०-३८

राधाकृष्ण रह्या आया। यही पर भोजन-बातचीत । चि॰ गगाबिसन से बार्ते।

अधेरी, माटुगा होते हुए शाम को वस्बई । विडला हाउस मे फल-वर्गरा । बिज धेलना ; माधव व बन्सीधर थे ।

रामनारायणजी के बगले पर मोये । वि० राधाकृष्ण से बातचीत । ७-१०-३व

बालकेक्वर पर रामनारायणजी के बगले पर वर्षा आदि के कारण धर मे ही घूमना।

चि॰ राधाकृष्ण व रामितवास से देर तक बातचीत । रामितवास के पत्न पर शान्तीप्रसाद जैन मिलने आया ।

टाटा (बम्बई आफिस) ए० आर० दताल, बहागीर रतन टाटा, सर मोगी तीनों से गामिल व अलग-अलग १२ से १॥। तक बातचीत हुई —खासकर डालमिया सीमेन्ट व एसोसियेटेड सीमेन्ट के बारे में । टोड़ विचार-विनिमय

कालान्या सामन्ट व एसास्वटब्सामन्ट के बार में । ठाक विचार-वानम्य हुआ । मि० नारियलवाला से, गोबिन्द ने कहा या उस बारे में, बातबीत । शाम को उनके साथ सुभाप बाब से मितना ।

338

वही कराद्दे । क्रों के फिडफ क्रॉफ इकाप के छिडक्के द्राइसक के मात्र क्रायक देस हाम हाम

किम्दे कि प्रान्ता, वेंकह, थी जिवास साथ मे । व्यक्तियर का बंगल 5E-0P-5

। क्षिमम होष्ट्री क्षम में द्राइ के उन्हिंसि में प्राप्तम होए । तिविता में राह के विविध से लाखना I IDÞ

तीक्री कि रिष्ठक में न्हुर्यमण्डी । विष्ट में दिया विष्ट कार्कालर नी । गमारू स्थाकृष्ण रह्या मिसने आया। । काम क भगवदास सेठ गोष्टल की जमीन के लिए आये। १२ हजार बार-रि॰

। फिनी राफ्रे उन्हेडडेडे फ्रेंगि के रिक ठाइ ही लिए । उन्हर । १हर १हर रूथनड़ी रूप मर्के डासप्रस्पेगण ० रूपे । पिए दि १४ १४ कि कि कि कि कि कि कि कि प्रसन्द । । फिको रुपिर छिप, प्राथ होहोछ प्राथरी प्रथा, पहि आसार ।

मिल सेम्छ। द्विक क्रम कि प्रिमाद कि में रामकृतगात से माजनगम कि 1 PPFIFI-TIFFI । कि निमर्फ कि स्टब्स । धार के द्वाप महरिष्ठ व प्रामसूरनीए रिमपू = E-0 b-8

वीडी हेर सेलना । बच्चई से १४-५० खोग-बाच आ भने । । मार संसम् केशवदेवजी, मुखजी, आविदशसी आदि से बातचीत। बम्बई से कई लाग । १३४ मक

रिकाणम भारतिय कि में राज्य में बाद ने वाह हो स्वी स्वीत्रास सामावडी 52-0b-0b । ट्राप्त मानहास के स्टब्स्ट कि एक होता है।

215

15泊

ो मान्तिप्रमाद जैन आये। उन्होंने श्री बोन में, मर मोदी मिने यह ताया और मुससे योग मिलना चाटने हैं यह गहा। बतदी तैयार होकर नके साथ नुभाष बाबू में मिलने गया। डालमिया मीमेन्ट व अमीमिएटेड भिट के मर्जर के समझौते के बारे में बातचीत । विचार हुआ कि भाव (वरेर वरने, बोटा पित्रस करने बगैरा ने सारे में सर मोदी से सिलना। रि ने रिशासक । उन्हें स्टेटमेंट दिया । उसपर चर्चा । बोटा पित्रम होना हम सम्भव है यह बहा । भाष में हातमिया को चान्स व फैनीसिटी ही जा मवती है। उन्होंने x-अदिन में बर्धारिपोर्ट भेजने को कहा।

बच्छराज कम्पनी के आफिस से गये। बाद से डालमिया ऑपिस । शान्ति-प्रसाद की बातचीन का साराध्य यहा। भारत का बस्बई सैनेजर अधिक में शोन्डल की अभीत के थाते में ऑफर, माढ़े पाच रुपये बार यदा रुपये दैलाली। इस मास के आधिर तक नये करने या बहा।

चि॰ पना को बहु नाह के साथ पुरन्ते को दिवामा । 10822 मुख्या बाई र राधारूरण से देर तक संगाई की बातुँ। प्रान्ति प्रसाद व महादेवनाम मिसने क्षाये। 99-90-35 चि॰ रमा व मान्ता से सगाई के बारे में खुलासैवार बातचीत, सबनावाई

य राधाकष्ण के वारे में भो। थी केमवदेवजी, आधिदअली ६॥ बजे आधै । मरवा की जमीन देखने गरे ।

जमीन पगन्द नहीं आई। मधुरादाय जीवनदाय के यहा मिले। चि॰ नमेदा, गजानन्द वर्धा से आहे। दोनों से बातचीत। स्थिति समझी।

पहले में वह ठीक मालम हई, पर ज्यादा बोलती है व अतिष्योबित खब करती है।

भी मुभाष बाबु में मिलना। वहीं पर ए० आर० दलाल (टाटा वाले) भी आ गयेथे। खानकर सीमेट डालमिया व असी० सीमेट व मर्जर के सप्त-झौते के बारे में देर तक बातचीत होती रही।

जर्मत डा॰ ने धून का फरक समझाया। इत्जेवशन लेते व आराम का कहा ।

वि॰ राधाकृष्ण व रामनिवास से राधाकृष्ण की सगाई व वि॰ रमा के

ि हि हिटा कि कि सन्ह्राप्त व उपमाद । सिन्छा राष्ट्रांस्ट्रा में राष्ट्र १९३१

हादा वर्षा गये, तार आया । जिस्ता हुई । न्द्र-० १-९ १ निक्ष के पत्र में की नीन-निक्ष हो।

में से स्वाट, की देत सहैं (कि मुख्य) हैंत हो की क्षेत्र में की सम्म के उन्हों में क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र होता हो से स्वाट के उन्हों के क्षेत्र होता हो स्वाट के स्वाट के स्वाट के स्वट के स्वट

किसें नर्सव संगय ० मो । एकार प्रत्य का सकती सामायक्रम से मिटर निकं स्ट्रामाय्य । संस्था ट्रक्त स्कार है हुं हुं दिके ० ६ स्टि से उन्होंस को है स्था में प्रति हुद्ध, सन्द्रित का १ है शाय स्थि में स्थाप अपन्य में स्थाप अपन्य स्थाप स्था

। छिम्हारु म् र्राप्त

वृष्ट हैंह कि कि कि काकड़ ०७७ । एक आप कियों म्हें गांसदानीय । डिक् कि प्रसिद्ध इस्ताहित हैं। हिस्साहित हैं कियों कार्यवास्ताहित

नकट स कुल्यनानती मा देशला, वश्वराज कपनी व ब्रम्यताच मार्ग स्वाता है चाने हैं नाह है। यद वृष्णीताच हैता है उपलोग्या सीम्ड, नागुर देख, ध्यापत स पज-नेतिक दिश्ली पर विनाद-विनियम्। वही पर पनी हे प्रमेशवरभी दिख् कर्षा।

सुभार वाजू में मिलना । उस देशके नमदास से बालमा सीमेंट व ऐसीसिवेडेड सीमेंट के बार्न में देर तक बातचीत । दारु ऐरु साझ (होमियोपैषिक) से सर्दी-यांती की दवा ती । भागयवती दानी से दो हजार का खाता । पैरीन बहुत से बम्बई हिन्दी प्रपार के सम्बन्ध की बातें ।

ज्वाल व ब्रिजमोहन पिलानी से मिलने आये। १४-१०-३८

पूमना, केशर व शान्तावाई साथ में डा०। पटेल ने जाच की, ब्लड प्रेशर १००-१५० अन्दाज।

मोपडी का भाडा २५०) मूनजी भाई ने वाते । बच्छराज फैक्टरी के बोर्ड की सभा हुई।

वच्छराज फुक्टरा क बाढ का सभा हुइ। श्री सक्षमणडासजी डागा ने कम्पनिमी के बारे में बातचीत, खाते का फैसला।

मुकन्दनान (नाहौरवाने) आज आये । बीमार थे । दो घटे से ज्यादा देर तक बातचीत ।

केसबंदेव शे में मुबन्द आयर्त की बातें। भी गुढ़बी को अमतनेर फोन किया, उन्हें समझाने का अयरत, बन्बई सरकार को समय देने के बारे में। १४-९०-३० समय क्यान देंत तक। यह सम्बद्ध समझ के सम्बद्धार । विश्वनक्तापनी

समुद्र स्नान देरतक। जुहू म्यु॰ चुनाव मे मत दिया। विभूवनदासबी राजा (पोरबन्दर बाले) आये। वेरू नी बात बी। पेक्ररमन बनने वं बहा भी मुनी से टेलीफोन से बाते। मुक्तर आपने वससे के बादें में बातें।

पुरस्य आपन परात करा था। माहुनभाई, प्रमानिराय सेंहता, हरबीवन भाई आये। स्वरंगी स्टोर्स वर्गेर के बारे में विचार-विनिमस, योजना। रमणीवराय हरबीवन भाई वो स बाम सोगा गया।

वाम सोरा गया। केमबदेवती, परोवर, जमनादास भाई बगैरा आगे। मुद्दर आपने वर्षः वस्पर्द प्राणा के बारे में, मुक्तरलाम से जो बाते हुई बहु वही। अन्य बा कम्प्रस्य प्रेक्टरी व जनगी, यह गोदान, महत्साद व दलाभी आदि।

चि० पत्ना भी सहसी का अन्य दिन या वहां नान्ता किया ।

1157 विश्व तरिकार कि कि सनम्प्राप क प्राप्तापः । तिकिताव प्राप्त तिराहर म प्राप्त

75-01-51 । इंड्राइम्हो । प्रमास आहे, वेप विम्हों ।

वास क्रानेसकर से बातचीत । I Įb विष् व ताल कर हे साथ में उसासा निर्मेश की समझ कर कहा अप जिस्त (पि ड्रेग ठड (कि मड्रह) तिक राष्ट्र-कति कि में रूप के प्रिमेर

मिल में करि बुद्धम ,मक्ति प्रमा है। समा है। सम प्रकार में विकास कि में र्रोक्ष करणमारा । र्राहार उछ कर र है हैर कि न ०९ रिट से रक्ति की है हिर्म निकृतिक हो । प्राप्त सिक एक एक छात्र । स्वाप्त से हिर्म । हिन्दितार में द्राप्त क्रीक्ष राजु , इन्हेंसि । हिर प्रद मह मही साम कार में शास मार्

コミ-06-26 । डिम्तिक में र्राक के निव्रदे लागे उपगृष्ट के ठासप क्लीगर के में किव्डेब्यक । इंहु महुत्तम मक कार्नि । है किक्स करी र्म करा छाल = १ में हैं। कि कि कि कि मी उपयु की फिकी किए ई कि छो। कि कि कि कि कि । होति हे स्थान से उक्ती सिक्ष में । है राजाह

भैप्रमेय प्रत्मण उर्देश हाहाप्रवृत्त । किकाक कि कियी कारमणप्रप्राप्त कि । डिक हें हैं होड कि से लिल अराय ए आर ० उतार व से हैं हैं वह

। 15क . मक् भ्र आवा। गोला शक्कर मिल २२-२३ लाव भ्रे क्म े , ं।) हे (हार रम दिहा। घमनीही-राम्नी रम होएसी कहो है न क्या मेहता से हालामा सीमेर, नागपुर बेन, ब्यापार व राज-। में 515 के कार के लाल नकट में मुक्तरेवालजी का फसवा, बच्छराज क्षत्री व बच्छराब जनग

186

लंभिति है इसंक्षि किमीलाई से साइमर्ताएउटू उस

। १६७मी में है। ए गिर्स

.

, w. st

का स्वास्च्य ठीक देखकर मुख मिला। यत्रन १२० पीण्ड होने की उन्हे आगा है। नागपुर प्रा० का० कमेटी की ऑफिंग में गये। बाबा साहत्र करस्दीकर,

नागपुर प्रा॰ को ॰ कमरा वा आधित में पूर्व । गोपालराव बाले जाजूजी के साथ थिचार-विनिमय । अ-बाह्मण पार्टी बी और में निमदण रेने भानराव व बाजीराव आये।

कलकता से बि॰ साविज्ञी व सीला जगदीण प्रमाद के माथ आये। दोनों अच्छे थे।

### 94.90-35

सेगाव में श्री भणशाली व बातकोवा को देखा। भणशाली ठीक हो जायेंगे बालकोवा की हातत ठीक नहीं दिग्यी। सर अकवर हैदरी को हैदराबाद स्टेट कांग्रेग पर प्रतिबन्ध के बारे में पत्र

भेजा। मि० सग के पत्र का द्रापट दादा से बनवाया। अ-बाह्मण कानकेंस, नागपुर

का तार आया। बदले में सार दिया। हिन्दी प्रचार कार्य के तिए व कावा साहत्र के लिए सोपड़ी तथा सकानात के लिए जमीन महिला आश्रम, याने नासकमजी धर के सामने का सेत

देया। वह उन्होंने पसन्य किया। दरबारीसालजी भी साथ थे। कृष्णाबाई के साथ महिला आश्रम के बारे में देर तक विचार-विनिमय। महिला-आश्रम प्रार्थना में रहे। विचगकनेटी वे आल इडिया कमेटी के बारे

महिला-आश्रम प्रार्थना मे रहे। विकासनेटी व आल इंडिया कमेटी के ब मे कहा।

#### २०-१०-३⊏

पदमपतजी को पत्र लिखनाया ।

भीषती आर० माह, हॉटॉहरूबरिस्ट, नागपुर से मिलने आई। बहु कररों कान के सिए पाव को नहीं तो तीन सो कर्ज मागती थी। रहमतज व विकाराणको नथुमड़ को हासत छुनाई। दामोदर से हेस्सबार स्टंट कायेंद्र को हासत पर पर्वा। उसको छुटा करर

पहेगा।

क प्रकृष्ट , केच्य , त्याताक , द्वितीयों उत्तरी , त्यामक्टि हैं क्रीड पापट्ट के किंद्रती में हिंद्रतक एक्वीब । किंद्र कि शोध अरोज आप के किंद्री ड्वेट कि उच्च डक्टी ।।९ । (क्षुंच क्षुंच में क्ष्म । त्याच के किंद्र उच्चाता । विशोध कार्यक्ष त्याच त्याच क्ष्म । विशोध क्ष्म क्ष्म क्ष्म विशोध चित्रतिक स्वत्यक्ष के इत्याचाता कि अक्ष पेपट के इत्याचना

लामीत के सार के सार मांचात के के से मांचाता के प्रमाण मांच (वेमांचीत (के शावनीता) प्रमाण के साम्याण के सिंदा । साम्याल कि साम्याचीत के साम्याचीत । साम्याचीत के साम्याचीत के

কি দায়কগাত্ত ভালিভিদ্ধী ঠিত ঘোষে কিন্দী গাল্টেলায় কে যিচ । ভাল কি কিন্দু সচিন্দ ন্দু-০P-০P । গাঁথে দুয়ে চাথেণু গ'ল দিই দুন্দু

# शो सुभाप बाबू का बधी, अमरावती, नानपुर का द्रोग्राम मिषियत किया।

। ईक फंटन एउंग्रेस मार्थिक क्षेत्र । चित्रों कि दुक्त । ब्रांस मार्थक्यायात क क्ष्मू (क्ष्ममत्रीमार क्ष्मूं कार्यक्र्य । व्यास । ब्रांस क्ष्मूं क्ष्म्यासक्ष्म ,क्र्मूंबाय में रष्ट्रामा

भिक्रमामा समार १८६४ में बोड सेनी उत्तरिक समाय की किसने पार्टी दिने करीय १९४८ हुई हुई सार में साम की पण्डापट देन (सिन्दें (अपेट) मुद्रीम किंद्र की साम की स्टेंग कि प्रेट्ट कि रोज्य कि सिन्दें की प्रेट के स्टेंग की स्टेंग की साम की स्टेंग कि स्टेंग की स्ट्रिय की स्टेंग (सिंद्र के सिन्दें की स्टेंग के स्ट्रिय सिन्दें (सिंद्र की सिन्दें की साम की सिन्दें की सिन्दें की सिन्दें

गुरुत नो का क्ष्रें कर कार्य कार्य का स्थाप का कार्य

## १८-९०-३८ गरामणदासजी बाजोरिया व देवशर्माजी के साम पवनार। पूर्व विनोवा

तः स्वास्थ्य टोक देखकर मुख मिला। वजन १२० पौष्ठः होने की उन्हें ब्रामा है। नातपुर प्राव काल नमेटी को ऑपिस में येथे। यावा साहयं करन्दीकर,

गोपालस्यव वाले जाजूजी के माप विचार-विनिमय। क-बाह्मण पार्टी की कोर में निमदण देने भानेराव व वाजीराव आये। करवत्ता में चित्र माविधी व मीला जगदीग प्रमाद के माप आये। दोनो अन्देर में।

## 94-90-3=

संगाद में थी भणशासी व दासकोदा को देखा । भणशासी ठीक हो जायेंगे बासकोदा की हासते ठीक सही दियो । सर अकदर हैदरी को हैदराबाद स्टेट वाग्रेस पर प्रतिबन्ध के बारें में पत

भेजा। भि० या के पत का दूष्पट दोटों से बनजाया। अन्याद्वाण कानकेंस, नागपुर का नार आया। बदनें में तार दिया।

हिन्दी प्रचार कार्य के सिन्द व काका साठक के लिए सोपटी तथा। सकानात के लिए क्यीम महिला आध्यम, याने नायक्याची घर के सावसे का गेत देखा। बहु उन्होंने पानद किया। इरवायीमालची भी साथ थे। कुट्यावर्य के गाथ महिला आध्यम के बारे में देश तक विचार-विनिमय।

क राज्य भाइना आजम क बार म दर तक दिक्यर-निवासन्य । महिला-आक्षम प्रार्थना में रहें। विविध समेटी व आन इंडिया कमेटी के बारे में बहा।

### ₹0-₹0-₹5

पदमय्त्वची को पत्र लिखकामा ।

भीमती आर॰ माह, होटीबस्वरिस्ट, नायपुर से मिनने काई। बहुत अस्ती बाम के लिए पांच की नहीं तो तीन सी बजे मामतो थी। रहमतन्त्री ब किवनाराण्यको लगुग्रह भी होजन मुनाई।

दाभादर से हैदराबाद स्टेट बादेन की हालन पर अपने। उसको छुटा करना पढेवा। अर-९०-२० शागरमस्यो के शिर मनाने के बार में राज्य र । येष्ट किसमें रहशा था, बहु शामरा द्वरस्य केरा कि स्वास्त । इसा स्वन्द र मान्य केरा केरा केरा है

मधार राजुन में को प्राप्तम होते। मुन समझाया के में में होश मान्य

बात कहा ।

I IDE

वस्छराज जनसासास स्। समा ।

स बचा असब होना बाह्या है।

। फिरिम हिंद्र के राज्या को । में छाथ महिम । मध्यार रहें होम कि माप्र । मिन हो नहुत सा साम हुआ। जगन्माय मिन कहुर अधि। । ग्रिनेन्फ कि जिन्हीमन्ह क तिकार प्रमास के नाम कि पार हो। यह साम के आहमी रखता व । 1इप 1म्ड्र क्रि रई व्हा । हुई एडीमि कि रिडम्के व माक्ट्र 56-0P-8F भाव चाहिए कहा। रहे बहुत मदा माजूम हुई। डुकाने पर कमेल ने पुजा करों । कपास को भावे ४३। था । साज ४१ मा जाजुजी, कुमारप्या, नायकम्, भारतन्, कियोरलाल भार् वर्गरा में भिना। 1 lilie चीपावली पूजन। भाजन। गान म वेदल्—खासकर मान्दर व हुकान जाना-। हिन्छा हेर के हो है एक स्टब्स कि से स्वाक उर्ज हारा है हेंदराबाद स्टेड काप्रस का पत्न । बार्यु का दार । अन्य पत्न । 35-0b-65 पदमपत्रजी विद्यानिया की जुलाधेबार पस भेजा। शिमन्तारायण, मदालया, पाका साहब कानपुर हात हुए उड़ीया गय।

वि राम्बर्ट नेविटमा मेल से आया । गोलामिल हो हालत समग्रा।

कि व किये राठ में राव के उनमेर अर्थ के निर्मा हुए कि किथ्र नी

कारकड में प्रकार कार्याताल सक्, लक्ष्मेतारायण मार्क्स में किल्ला | शिष्टी में में स्थितिकोम प्रमान है में रोष्ट से मार्क स्टिडम्से ११॥ बजे तक काम किया । गोमती बहुन ब किमोरलाल भाई के माव भोजन । मन. हिपति आदि पर विचार, पासकर महिला आध्मन मण्डल की जिम्मेदारी से छूटने मे इनकी मदद तेने पर देर तक विचार-विनिमय । धोन्ने व काका साहुब का

विचार। पद्रध्यब्रह्मर—नागपुर प्रांश्काश्क के भावी कार्य के बारे में श्री घटवाई, करन्दीकर, दादा, बारांतिंगे व बाद में किशीरलाल भाई से देर तक विचार-विनित्तय।

### 25-90-35

पूमते समय विरजीलाल बडजाते से दुकान सम्बन्धी व उनकी खानगी बातें।

दुशन पर शिवनारायणनी सम्पद्ध को बश्कराज फैक्टरी में वर्धा के काम के सिए रफने की बातचीत व अन्य विचार-बिनिमय। नागपुर प्रातीय काग्रेस कार्य के सम्बन्ध में विचार-विनिमय।

महिना आश्रम की बहुनें व कृष्णाबाई मिलने आईं। उद्योग बढाने पर विचार।

सेगाव मे एकदम बहुत से लोग बीमार पड गये। डा० नर्मदाप्रसाद (सिविल सर्जेन) को बहा भिजवाया। उन्होंने आकर रिपोर्ट दी। घोडी चिन्ता। सुबह मोटर लेकर राधाकृष्ण की बहा जाने की स्पवस्था की। पारनेरकर

को वर्धा अस्पताल में दाखिल कराया । नागपुर, वर्धा २७-१०-३=

आदि वहा मिलने आये। वानिटकर से साफ बातें की।

नागपुर रवाना। साथ में चिं रागेश्वर नेवटिया व कमलनयन। ६-४४ की मोटर में रवाना दा को बहु। वहिं व हैंक, आफिस, स्टैमन। इतवारी में गोपीनी का बहु मकतान देशा जिल्ला हार्डित करनी बनाती थी। वैक आफ नागपुर का उद्घाटन हो। बजे हुआ। थी पूर्णवह बुढ़ी के सम्पर्णात्व में। मैंने भी थीड़ा कहा व यूनासा किया। ठीक लोग आये थे। बाद में बैंक में यांत योंने यथे। गिरामारी के पर भोजन। थी कानिटकर, अम्बुनकर, रागेश्वर अयुवाल

न क्यांना पुर से गोडे शाय दायरेवार को मीटेंग, केस कायोज्ञ में 1 हैंदे गेर गठ रिग्तर-विभिन्न । हिस्सेनान हाजीव्यो के प्लाट प्लाट के रे वही जाको। वार्षेत्र के प्लाह के प्लाह के प्लाह । वार्षेत्र दल्लेड

रितिशक रामस दिन्हीं, स्पराश सम्होम, रिशम्हाम्ड प्राप्त के रि-४ प्रधीस के रिप्त प्रधीस स्टिंगी । प्रमानी में प्राप्त । प्रमानी स्टिंग स्टिंग स्टिंग स्टिंग प्रधान प्रधान । प्रमान स्टिंग स्टिं

ए से हिंदे हैं के हैं कि हो है के हिंदा के स्थान के स्थान है सिक्स है। स्थान हो सक्स है। सक्स स्थान है। स्थान है सिक्स से सिक्स के स्थान स्थान

ा किया है। एवं स्थाप क्षा के स्थाप क्षा कर्म के मान स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप स्थाप क्षा का स्थाप । स्थाप किस्ताप । का स्थाप का किस्ता के साथ स्थाप का स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के

ष्ठे 'प्रमुक्त सिंगार' । एक गक्त हुए । एडिन्डिंग कर है से स्वास्त्र गिल्मी के हींस्त्र । देख समय 5 में ईंड कर के द्वासनसम्बद्धित मंद्रीय के स्टेड स्थाप हुआ । । तस्य प्रमुख्य हुए एक स्टेड देश स्टेड स्टेड रिस्पराध राष्ट्रीम प्राप्त, के शिक्ष हुए रिस्मीक, उत्तरद्वर्शक देशकारण्य ार्व ।कृष्णाबाई, कामीनामजी व मान्ताबाई से युसासा । व साबिकों, कमसा, आनकीदेवी चच्छराज-भवन मे रहने गये । पवनार एते का विचार, परन्तु होरालालवी मास्त्री आदि का आने को तार आने इजान नहीं हो पाया ।

#### ३०-१०-३८ चिर्ञीलान बढ़जाते वा सम्बापन दीपावली निमित्त आया । पदा ।

हुमा, बच्छराज-भवन । रास्ते में भोहन छाजेड व मदनलान कोठारी (मोहाडवाने) ते परिचय । पूरु आयुत्री में देर तक विचार-विनिमय । अनुषामन भग के बारे में बोपूत्री के एक का जबाब दिया ।

हीरालाल शास्त्री (जयपुरवाले) में रात में देर तक बातें।

श्री पुन (नागपुर) मोटर से मिलने आये।

फुन ने पूछा, मैं कादेश का सदस्य बनू क्या ? उनको कादेश की जीति साफ सीर में क्या है, यह बत्ताया। उनके बारे से जो राय है, वह भी उन्हें कह दी, बान यर-बरुक्त में भाग तिया, वर्षरा। वह अपनी अवाबदारी पर, उनकी आस्मा कहे, बेमा करे, पढ़ भी इच्छा न रखे वर्षण कहा।

आरमा बहै, बेसा कर, पद को इच्छा न रखे वर्गग बहा । विसननाल व राजादेवी के साथ पवनार । बाते । विनाबा संस्वासप्रज्ञ आदि पर विचार ।

19-90-15

पूर्मने जाना, हीरालामधी शास्त्री साथ मा गौरक्षण के बगले तरफ होत हुए बर्फराज-भवता नागपुर प्रातीय वाधस वसेही के बार्यालय में देर तक विचार-विविध्या

हीराजानकी मास्त्री (जयपुरवाको) म वहां भी, प्रजानमध्यत की तका अन्य स्थिति समग्री । विजहात पूरी तावत समावर दुष्याल के बाम से जरुना हो पहला कर्मको है, यह उनसे बात सात को भी बहा का आब

१, उस त्रवास का संस्थात का मुस्तमध्ये यात नारायण आवतर खरा का काइन का सम्पेदारी मोर्ड के निवेदों को स्वर्तमा कार्य का कारण उनवर सहुद्धान्यन्य वा आवीर निवास क्या ना।

किरोप हरलालिह (सुनन्बाले) के जार परायत क्षील आरम । तिनित्रोड में राड के 1र्रमेड महोत उन्नेस्ट , छडणमार ह उपुराल पूमना, हीरालाल जी वास्त्री, हरियाजजी उपाध्याय, दामोदर साथ प #E-66-6 उपदेशकुल गीत व भजन । F Jieg fipir fegum finin fonifits f feur-birgen । भार देश रहे वास । मक्त हि महि प्रिशीम में मधारानाहीम। मान हि प्राप्त भी स्वी के क्षम कि माप ए किसाम्त्रीह में बाद । धमनीकी-राष्ट्री में राष्ट्र

किलाम ह किलामार हि क छेरड । माथ काथ पि मामजाम्ड त्यापरा ह

स्तर्द्ध मही दिवा । उन्होंस स्वामार कर भता ।

के कि स्निम हेट, रिंड उक कोली कि ड्रायकारुर कियी, कियार, कानियी l সাদদী ሞচ ሃይ <u>ሃ</u>ዎዓያ l தී **ନି**ଣ୍ଡা**ଟ 1**F2 ሞ FR ਜ਼ਿਕਤੀ ਤੱਕ**7**5 ਿ डा० यारलिंगे, दादा, भिक्लाल आये। जाजूजी ब बाबा मा० कर्दोक्र । र्षण फिर्काभगीड़ छ फिलालाग्रहु । ाक्स ड्रि ड्रिन गण्हे उसंदर्श । कि कि कि कि कि कि मह , तकाकानी दर्भ दर्श कि में प्राव केंग्रेन्निक में उत्तर कि लड़्त्रीन प्राय में प्राय के कि पर कार । प्रक्रम

पवनार में विनोबा में विकार-विनिमय । । 169ार भार के क्रिकिनार 13़र के किलार कि माप । महिभ भए के किनार से न्हम-राउखन्छ में नदी। एमरीड़ी जिम्हों मान के उन्होंनाड क किलार कि में राह के सम्दाय उर्डेर बाहार हुई

आस ।

1 葛 汀 印

। प्रश्चित्क क्रिकिनों में शिक्तान । प्राक्षीताव से क्रिकिनी प्राव्यक कि 4-14-20

5.85

コミートトーと

किमी किछ्याचाई । क्रिक्स से माहिया के आहे । हैदराबाहबाती क्रिक्ट

राव माह्य पटवर्धन (अहमरनगर बाने) आये। हैदराबाद की स्थिति ममझी। विट्डनदास राठी (आर्बीबाला) आया। पत-व्यवहार।

विनोबा, बाजुजी, फिगोरलालभाई के साथ वायमान के कोडियो का दबायाना देखा। थी मनोहर दिवाण का प्रयत्न मुखदेने वाला व अनुकरण करने लायक मानुम हुआ। वायूराव हरकरे-प्रकरण को लेकर दादा व

किर महादेवी अन्मा व मोतालराव काले के साथ पैरल वर्धा ।

उनकाभाई भावा। प्रांतिनी तौर से वह अपना समाधात जिनोवा, जाजूबी व कितोरनात्रभाई से वर ते। काकामाहव श्रीयन्त, मदानवा वर्गरा से मिलकर पवनार की प्रार्थना मे प्राप्तित। Y-99-३६ (अन्स-दिन) सुबढ़ प्रार्थना के बाद विनोवा के साथ, मनुष्य अपने अपनी कमजोरी

विचार-विनिमय। अप्पा पटवर्धन आदि भी थे। विनोधा के साथ पूमना, अप्पा पटवर्धन माथ में थे। बागट व पुन्ते के स्थायह पर विचार मुने। बागूनाई मेहना आये। मेवक के पर्थ के बारे में विचार-विनिमय। ज्यादा ते ज्यादा बीम रुपये काफी हो सकते हैं, एक आदमी थो। विनोधा ने प्रमाण देन समस्ताय।। बाहुसण हुएकरे के बारे में दादा ने विनोधा से बातें कही। मैंने भी मनस

निकाल सके तो आश्म-हत्याम क्यादोप, इस विषय पर भली प्रकार

पू॰ राष्ट्र, सरदार, जानतीदेवी, कमन को, हृदय के दुध व उद्गारी तथा मन में जो सपन धन रहा है, उसके बारे में महत्त्व के पत्न सिधे। हुछ पत्न विनोबा ने देखे। राधाकृष्ण ने नकर्ले

जाय तो ठीक है।

किया कि अगर मचमूच में हुदय-परिवर्तन हुआ हो और यह विश्वास हो

१, देखिर महत से प्रकाशित पुरुषक 'बादु के बत्र' । पुष्ठ से ० १४६ से १६० ।

में हैं और निर्मात आदि पर विचार । महिला-आश्रम में भाषीरथी बहुत से बड़ है म्हरम् किमाए के किकाभग्री हे में शह । क्रमनी ही-ग्राप्त में री ह । फ़िली उक जाकिक सिंहेन्छ । एडो इक उग्पर

उपदेशपुर्ण गीत व भजन । जानम मागाम रिपृष्ट के किशाब किजाहार हि मनम-कारखन्छ । हाह कि एए हाए

### コミートレート

। हेम फिल्लाम्जीड व हिलासक्ति। क्रिस हो डिस प्रक्षि उमेरडेरे । दि रहि भि भिरक कि एक ति हो हो हो है। हो के प्रतिकार है प्रक्षिति कि सर्वाम-क्षित्र में काम । कि कि कि कि प्रांप न्मी । फ्रम्प्रीप चीबरी हरलालसिंह (झुनतुवालो) से जाद पचावत बोडिन आदिन जयपुर प्रजामण्डल, अजमेर काग्रस वर्गरा के बारे में बातचीत। पूमना, हीरालालजी ग्रास्त्री, हरिभाऊजी उपाध्वाय, दामोदर वाथ म।

उत्तर वार लिये, दादा, भिक्लाल आये। जाजूजी बधाया मा० करदोब्द

विनीया, जाजूजी, विद्योरतात्माई जो निर्णय कर हुने, उसे माने के गर । प्राम्बी क्रम प्रई प्रमन्द्र । ई र्तद्राप्ट ग्रम्क म्बर्गहरी रेकप्रह स्थि 1 114

# =£-66-5 महम्बिता व सुजहवती, गोहिया हा आहे । हैदराबादवाने मिनन

। भमारी में उत्तरिय में किसिय है अस्टिय 1 तहार भाष के फिडेरिकार क्रिय के किला कि माह । एड्रांध भए के किसार में सम्बन्ध राज्यन्य में कड़ी। ममसीही रिकार के उन्होंसाइ क सिर्फ्राफ कि में राष्ट्र के सिंगर 257 हाया रिवार-

। मारू

202

trite fo rocket a through torreitment rocket eine minger = t-66-t

हेर महादेवी अभ्याय गोशालराव कांचे के साथ पैरत वर्धा । राब साहर पटवर्धन (अहमश्तेषर चात्रे) आले । हेदरासाद की निर्धात समाग्री । विट्टवराम राठी (अर्थीवाला) आया । पण-ध्यवद्वार ।

उनका भाई आया । धानगी और न यह अपना मना आता जिनोबा, आजुओ

बाकासाहब धीम-न मदावमा वर्गरा से मिलकर प्रवसार की प्रार्थना मे

थिनीया, आजूजी, किमीरलानेभाई के साथ वायराव के बोडियो ना दवायाना देखा। थी मनोहर जिवाल मा प्रवन्त मुखदेने बाला व अनुकरण करने लोबक मानुम हुआ। बोजुराब हुरवरेन्द्रकरण बीलेबर हादा व

व कियोग्सालभाई से बार ले।

क्रामित ।

। इस्मि ए। मंदिनकालक नलिन में द्वेदाष्ट के किलाइ कि माप्र। फिन

। 15क थि डेंड-छ.टु ,ईक हाथ रूं रूम सिं

१ में 75िम विनोधा से चर्ना कि॰ राधाकुष्ण के साथ अढ़ाई भीत परता बा ⇒È-ЬЬ-%

नि० यान्ता साथ थो। '। कहनता क रहे छड़ीरि क कंक कर । एस स्ट्रिस देने का निरुक्त ।' 1 144 15 धाम्म किर हे कि के के इस । कि वाघ से प्राध्यापट किकाम औ । म् स्त्रीारः कं स्ट्रांक एति।य उद्यानि

コミ-PP-३ 、ブ1ドÞP हर साल पनीस बढते हुए अहाई सी तक। ीर-रीध । र्रहमी ००१ में लाज़ । गर्रह त्मज़र के प्रति थिएएउ में डेब्यन हाइ प्राष्ट्रिक से तमहीताम कताय वन्ते व लावस्य प्रवस्तार वन्त

। प्रमानीही-ग्राम्ही ६ फित्त्ही ठाइ के सम्हार

コミ-PP-む ,フ1FFP । है 11रा केंद्र वहुत वद गया है। िराह काम-काम । जाहाही कत रई। र्रजी क्षमायत रिमार रिहिन्छ । र्थ सार र्क केट जिल्ह्योमध काइ। बाह साम के किल्ही रेकर है कि के प्रमुमार । फिल डाव्र ठड्डब लाइ व डिफाए कि डिक्ट । रुटिए

। इक्तिमे , हिम्माम के है है। इस एड्रोलि उद्देशनमार क दिल्हि दिया अपने हैं उन्हेला । मात के छारे हे कि महिला, वाल्या है मेहता वर्ष है। महित । मं थास क्तनाह कही ,किमपूर । यमतीही-राष्ट्र हास के क्रिका

to the training auferment mert in few en .? । हिम्म होष्टी कि डिम शिक्ष क्षित्र क्षांक्रवामात्रीहर तथा औरवावादवाने लोग आयी

। 11म म

#### पदनार-वर्धा, ८-९९-३८ तीन बने करीब उठना । चद्र-प्रहण प्रप्रास हुआ देखा । प्रार्थना । उसके बाद बिनोबा सं बातें ।

पूमकर आया।

... नागपुर प्रातीय काग्रेम कमेटी का दा। से १२ वजे तक कार्य किया । नागपुर टेलीफोन ।

सालवे, इवले वर्गरा को टेलीफोन किये। श्री सहस्रवृद्धे व अप्पाजी गाधी को स्पुनिसिपल कमेटी के बारे में कहा।

नागपुर से शरलंकर, नायडू, पन्नालाल, अवारी व मिसंज मालवे मिलने आये। उन्होंने नागपुर म्यु० क० की स्थिति समझाई। रात में १०॥ वज गये। पवनार जाना नहीं हथा।

## वर्धा, ९-११-३८

प्रापंना के बाद काका मा०, कृष्णदाम गाधी, राधाकिसन से बातें। काका-साहव के साथ पूमना। हिन्दी-प्रचार, 'प्रसाद दोक्षा', 'सर्वोदय', महिला-आश्रम आदि के बारें मे टीक विचार-विनिषय।

बण्डराज जमनालाल व जमनालाल सस की समाए हुई, ठीक काम हुआ। सर अकबर हैदरी का पत्त आया। फबुगारजन बहादुर को व मि॰ यम को पत्त सिवकाए। देवपाण्डे (वर्षां सस बाले) जयपुर से आये। वहां की राजनीतिक स्थिति पर विचार-विनिधन। उन्हें कह दिया, चर्यां सप को राजनीतिक मध्ये में नहीं पत्तना है। इतने पर भी स्टब्बाले मेराजिब हैरान करेंगे तो तैयारी रचनी चाहिए। काम नहीं बढाना चाहिए।

पदनार-दर्धा, १०-११-३८ प्रायना के बाद विनोबा से विचार-विनिमय ।

पवनार से महिला आध्यम तक पैदल करीब ६ मील, वि० शास्ता य रामकृष्ण माथ में, मशाना गाव होते हुए, पैदल खेतों में से खेले।

महिता आधम की सभा हुई। मेरे त्यांगप्य पर विचार-विनिमय। धोते, कांकासाहब, किंगोरनालभाई की सलाह से पन सिख दिया। धीमती अगाया हेरिसन व मि॰ देमाई के माय भोजन।

d 17reg ford Vog fæ (105lef 137ce) yd 17regensekr 1 prins fær keln 1 coll 10 inig inios ĝese ĝendeng i en 1 iunis 200 ce freg 30. 10 inig inios ĝese ĝendeng del

apt-p-pp Jun 1spen, 1spen aue s zivy propy gen 1spen, 1spen e zivy sure-yngid so svilur if surin-1spen, 1spen e zivy sure-ynginete it udinin sis subvoz, 1gen en en e p y i uis it bly vi for y y for sis subvoz, 1gen en en e p y i uis it bly vi for y is poste e fig. 1 i de p for e fil riled vivid it for y 1 per us fig for subvolue i seit up û med 1 per us fig for subvolue i seit ûp y en 1 per us fig for subvolue i seit for for sin e gred for ug g y y yur in for i fints for i for for ye. I i bened i her dige i in tip n for i for for for ye. I 2 for ug fig e i pur ya wir ye. I fints e for for ye. I 1 for e ye. V figse i pur ya wir ye. I way for ever i for for sin reg v 1 for e ye. I pur ya wir ye wir ye. I way for ever i for for sin reg v 1 for e ye. I for up a for for e ye. I for up a for ever i for e for e

हैं स्टावार के क्षेत्र के प्रकाश कर के किया है। हैं स्टावार के क्षांत्र के में कहा कर के कि कहा। अपिसा में मामार राय देमपांडे, प्रावद्वामा किया मध्य, हृत्वीचे भाई आदे कर मध्य साठे। स्टार रहकाभाध है में हिस्सा।

। क्षतिकार से राज्यकी (क्षत्रकार) में द्वेष्ट्र न १-१९-१६ (क्षुक्

(क्रिम तोम्बो तिम्बर सं स्वाम्बर्गल्य लामिकवार पार्ट्टामली। । गरमूर्य । जीमको में द्वार के क्रिक्ट में इंटाम के 559 से विभागत कालिय । जामको में द्वार के क्रिक्ट में में एक क्ष्रिय के कि से उन्तर अप (ताम से देश के 553 जाम्बर से क्ष्रिय के क्ष्रिय प्रमानिक्ट के क्ष्रिय के क्ष्रिय के क्ष्रिय के क्ष्रिय के क्ष्रिय (575 से 516 के 553 जामाज्ञ में जामाज्ञ से क्षिमी किमानान्य कि विचार-विनिमय।

गातियसाद जैन को असीमियेटेड व डालमिया मीमेट के बारे में व सर मुनतान व मर अकबर स जो बातभीन हुई, उसका हाल समझा कर कहा। जह, १४-१९-३८

मुकाद आयरत बोर्ड की सभा जुड़ में हुई, बहुत देर तक विचार-विनिमय के बाद फंगने हुए। साला मुक्तरताल का ध्यवहार बहुत हो निरामाजनक रुपा विचारहान, लाला किनतंब-द, रावेश्वरदानकी बिडला, केनव-देवकी, कमल बनेरा ने चर्चा में भाग निवा। रात में द बजे तक कार्य हुआ।

#### बबई १४-१९-३= युमना । बामोदर, बिट्ठलबाय, कमल, मणीलाय नानावटी साथ में ।

पूमते समय नाणावटी से हैदराबाद के बारे संबातवीत । उनके घर तक जाना । भी वैकुटभाई मेहता, जैराजाणी, याति, हरजीवनभाई, वाकुभाई आये ।

धी वेकुठभाई मेहता, जैराजाणी, गाति, हरजीवनभाई, गाकुभाई आये । ग्राम उद्योग भण्डार के यारे में देर तक विचार-वितिमय । यस्यई जातर —धी शकरताल वैकर, रजब्रुआनी पटेल वस्तिया के लहर

बा, जो बीमार था, देखना। मधीनानजी नानावटी के यहां बढ़ीदे के दीवान मां मलना, देश तब बातचीत।

शानिप्रसाद जैन मिलकर देहरी गया ।

#### 95-99-16

मुबह विट्ठलहाम राठी के गाय पैटन भूमने हुए दिन्दुम्तान हाउनिः वरपनी के अग्रेरी की जमीन वे प्लार्ग देखे । खडूनाई मेहना माथ में थ वेबुष्टनाई ने भी बातभीन हुई ।

थी हीरानान शाह व मोधीयन जार ।

मूलकी, आंबरजली से मूलकीमाई के बार में बातकीतः हिन्दुन्तः हार्जनित के बारे में मूलकी की बातकीत से धादी बोट पहुंची । जर में द मूल हुआ।

भाग रेन्द्र हिन्दी अधवार के लिए आहा।

िक किसो शिसके सत्राम्ह , या कांग्रिस काम्या पूर्वम् सामाय दुरम् थि भारतीरिया । इक साबु सम्मद्ध , इर्ची क्षेत्रं भारतास्त्रं कि का माराया है यो कि सिया है से स्वतंत्रं के स्वतंत्रं कि स्वतंत्रं के स्वतंत्रं के स्वतंत्रं के स्वतंत्रं के स्वतंत्रं के भारतीरिया है । विश्वास्त्रं के स्वतंत्रं क

1 कंग गराहु-गर्ग्य पत्नी कठि रिशीसम कि कप सीम सीम हिंद क्षियान है कि उपकर उस । में शाह रिशे माइस्टर्श्य प उपस्पित कि सित्रीर हिं। एको सिर्श्य से शाह विशेष को सामित के फिया

के स्वीद हि । फ़र्मे स्वर्डमार से हुत्ता org 12 का स्वीद के किस्म रुपें 1 किसाह, स्वर्टीर शास वह स्वर्टी हिमाइड्स है साम इस से इस्स का अपन के किसा का कर दिन्दी क्रिया है।

साम होग कि दिश कर। प्राथ साम साम है भित्राम सम पर दिश्हें उपनम्म उस मिर्मा देता में प्राथ साम साम हो है हिताम पर साम साम मिर्माम कि रूसम्, किंड ससीप कि एक्टोंसे घरण देत्या के किंटोंस साम के किंटोंस 1 है।ए तिमार साम प्राथ के साम साम है।ए के प्राथ के किंद्री किंद्री किंद्री

ाई । भिन्ना । 1छई कि एप्रीसकी मात्मार देशक के राष्ट्रीसकी रिस्मार कोशित । रि

। किनिवार कर 5ई। हिंसी है दूर क स्वारम्राप्तर ० म । हिंसी हिल्लाम, हिंसी हिम है। हैन एक के ट्रीमरालास्त्रीतानी विषीयम १क्ष्रफ, क्रिलाम हं ईस्ट के डडेड़ ब्रायर है शाय के सिरड्डफ ०१४ । फ्रांस्ट

गतनेवात कमन हे साथा ग्रेकरमान व विद्यापनाथ के गर्र हे नेवाना ।

मिटियम उनस्ति • ही । यं गार उन्तुन-वृ भूषे हैं प्रमान उन्हों है एक । विश्व विकास स्थापना । है सि । । सिन्सि है किसास सामित साम स्थापना स्थापना स्थापना है।

विक के बारे में विवार-विनिम्म ।

हमता मेमोरियल की मीटिंग का काम हुआ। देशी रियानत कार्यात्रम मे प० जबाहरतान का स्वायत हुआ, वहा गया। वक्षीम स्कृत की सदक्तियों ने १० मिनट का सेन किया, जबाहरलान 6 सार वड़ी गये।

बन्दई की सार्वजनिक सभा मे । थोडी देर अस्पताल मे ।

# 98-99-३=

मणीलाल नानावटी से बातचीता। विदुसदाम राठी ने अपनी योजना दिखायी।

इन्दिरा का जन्म-दिन । इक्कीस वर्ष पूरे हुए, बाईसबी लगा। जुहू में अपने राज्य प्रोतन

यहा भोजन । सरदार बल्लभभाई, जबाहरताल, राजा, कृष्णा, इन्दिरा, बच्चे वगैरे

आये । बातचीत, भोजन । स्पेन की सहायता के बारे मे बम्बई प्रान्तीय कमेटी मे ब्यायारियो की सभा हुई, मैं सभापति बना ।

हुर, न रानाराज बनार मेबाद के बारे में विचार-वितिमय।

मबाढ क बार म ।वचार-ावानमय। हिन्दी प्रचार आफिस व दानी के यहा जाना। वहा से मुकन्द आगरन वक्सं का बम्बर्ड कारखाना देखा।

### २०-११-३६

थीं केवबदेवजी नेवटिया, जमनादास गांधी मिलने आये। थोडी देर वाद लाला मुकन्दलाल व विद्याप्रकाम भी आये। उनमें थोडे में माफ-साफ बार्ते की।

चीन में व स्पेन में लडाई के समय उन लोगों की जो खून-खराबी हुई व जिस प्रकार वे लडे, उसकी फ़िल्म १० में १ वजे तक देखी। प० जवाहर-लाल भी थे।

धी बंगीधर डागा व चन्द्रकला के यहां फल वर्गरा लिये।

सर विश्वेश्वरेया से मिलना, बातचीत । काग्रेस हाउस में स्थैन-सहायता व मेवाड़ प्रजामङल के बारे में विचार-विनिमय ।

भित्रों कि कुछ , हिकिस्स से (किस्य प्राथरण 20 थ्ये घट जास्तिक पूरी केटि में सिक्स में पूर्व किस्तु में सिक्स में स्वास्त्र केटिस्स्य किस्तुक्षित केटिस्स्य क्ष्मिक्स केटिस्स्य किस्तुक्षित किस्तुक्षित केटिस्स्य अस्तुक्षित केटिस्स्य

া 1888 ত্ত - १९-६९ । ত্তি কি চেন্দ্ৰ নাম চিদ্দু । চিভিন্তার স্বা কি চিন্তা চিন্দুনি সমুন্দ দি চাম চিন্দু । চিন্দু সূচী কি চাম কি চচিত্রই দাস্টে চিন্দু চাস্টাদিদা । চিন্দু সূচী কি চাম কি চচিত্রই দাস্টে চিন্দু চাস্টাদিদা

प० जवाहरताल के प्रांत ज्यानामसाद व सुभापबानू के पत्र रिकाप

षानगी बातें व अन्य याज्यीत ! सेगाय जाकर बादू से घोडो बातें, षासकर जानकी के बारे में मुणीता से वर्षा ।

भवानी का रामकृष्ण के डाक्टरी इलाज के बारे में विवाद—वातचीत । जगहराक्षजों ते खादी वर्णरा के बारे में साविधी से देर तक वातचीत की।

## २४-११-३=

मदनलाल भट्ट व नर्मदा से पूमते समय बानचीत । एक जनाराज्याच्यी हरिस्सा के साथ स्टेशन । ब

प० जवाहरतासत्री, इन्दिरा के साथ स्टेशन। कृपसानी और उपाध्यार भी प्रयाग गये। बच्छराज-मुदन में जानकी से देर तक बानचीन, आपरेगन इनाज वर्गरा वे

बारे में।

सी॰ एफ॰ एण्डूज, मुरेश बनर्जी व शकरशाल वैकर वर्गरा आथे। पव-व्यवहार।

पत्र-स्वहार। भूगानवन्द राजाची ने नागपुर की स्वित कही। हा॰ पट्टानि सीतारामैया का गांधी चौक में देशी रियासतो के बारे ने

ढा॰ पट्टानि सानाराभया का गांधा चीक में देशी रियासती के बा बाहिर ब्यादरान । मुझे भी मजापति के नाने बोलना पदा । २४-९९-३=

सकरताल बैकर व बुमारणा के साथ मगत-म्यूजियम की मभा हुई। सी॰ एफ॰ ए॰इज व पट्टाभि वगैरा से मिलता।

भाज'सावधान' व 'विद्या' याने माथकर व अयवन्त वा फैसला हुआ। भावकर वो छ मास वो सादी संजा, एव हुआर दह (उसमें स २५० अप

को मिलेगा)। दण्ड बनून न हो तो चार मान अधिक। 'विद्या' के जबवन को छ मान को सजा, पांच सौ रखं दड (उसके

रूपन अवस्थान राष्ट्र नात वा नवा, वाच सा राय दह (असन र रूपन अपने की निनेता)। इटह बसूल न हो तो दो मास अधिक। बाजूबी की हती सणीबाई चूहीबाले व जाशीबाई आयी। रहम धर्माद समाने वा विचार कता।

### यध-सारोबा, २६-११-३८

मिहिंग्रे उक्तांड कमा में लिया वारा वारा में सिंह मरण रेक्श के । ड्रेड्ड गम्प कि डेडि के नियन कि में 18डिंग में ८॥-६ मील चूमना हुवा। काम-आना। घोड़ी दूर साइकल पर भी गरे। आज सब निवाक का क्षण है क्रिक । रिकानी र्रह 19 कि नेक्षर क्रिडाम छउछे—कि रह्नपरि िया वन्द्रकता व व्योग्रद्धाता वस्वद्दे से आये। उनसे वातवात।

# コキートトーのと

। १५५१

। गमानकु भे प्राप्त । समी दिन कि (क प्राप्त ) नहीं मिला। आष्ट्य हुआ। प्यारेलाल के बातफी रिम केंद्र कि कि किने मरूर रेस । हिक्तिक ईय कि कि कि कि मार से कांगरी । फिली प्राफ्री डर्रिक कि निरम काष्ट के प्राप्ट निक छिन्द किउन्हेडिस महाराज के कुछ है का माज किए है। हो से स्वा

। फि कि त्रृष्णमः ; किक्स 37 रहाक मैं यमस के दिसंक फरोड़ की छिए दिसे में द्राइ के किएगायर देस

コミーレレーコと । प्रदेशक १४४ के विकास को नहीं सामू करना बाहिए। ल्रिकार कि डिकलार की छिक के रुक्ति के काछ रि हुएक । ई किकछ क कि दिखि क्रमात्र , रित सिम स रास्ट्रक एउस गरित है उपाध , कि उपुरास हुउउप

। गरम राह कि रक्तिग्रहम कि माजा । स्टर जात कि र्वेक्ट कि । कि देक्जि कि माज्यति व मिर्फार्ग । कमनोही-राक्नो कह उड़े से राष्ट्र के ब्ल ब्यूप प्रहुतार रक्ताक मेबान मितार प्राप्त के है। इंडा माउर एं , वासाबा के किया है है। स्थाप के साथ है। । पाष र् िमंक प्रमा इ कितिया । श्रेष क्रिकाल प्रवाद प्रकटन ए उपविष्ट

FD & h Stigete & film firm p a de en oge ofe i the aniej <sup>ந</sup>ார ந்த்த திருக ரசு முடி செரிருபிருக்க கூடிச் சமிர்க சஓமும் । शार रिलमी (शावत्रपूरमार) रीज कि

### श्रोध आना सम्भव था। २९-११-३=

श्रीमन्तारायण जाजूजी, गोपालराव, घटवाई, अम्बुलकर, विनायकराव, देशमुख, हरजीवनभाई, यमूताई, मानतीबाई यत्ते मिले । चिनाई-परिवार

के चार लोग बम्बई से आये। नागपुर से थी काने डाक्टर आया । भैयालाल सेकेटरी व चौहान आये ।

घटवाई, अम्बूलकर से बातें ना० म्यू० के बारे में। नवभारत पत्र के विश्वम्भरप्रसाद में एक हजार कर्ज के बारे में बाते।

अप्पा साहेब (औंध वालो) से व बम्बई के चायनीज कौसिल के प्रतिनिधि

वर्षरा से बातचीत ।

डा॰ गागोली से जमंनी की हालत समझी।

थी जाजूजी, गोपालराव, घटवाई आदि से नागपुर म्युनिसिपैलिटी के बारे

में बातचीत ।

नागपुर से श्री सानवे, श्रीमती सालवे, शेरलेकर, अवारी, गुप्ते आदि 🕻०

वजे करीब आये । १॥ बजे तक म्युनिमियल कमेटी नागपुर के बारे भे

विचार-विनिमय । त्राजुजी, काले, घटवाई भी हाजिर थे । आशा तो हुई

कि भविष्य में वह इस प्रकार की भूल नहीं करेंगे। और दातों का खुलासा उन्होंने किया। श्री दवले को आज फिर फोन करवाया। बहु आने के

तैयार नहीं ; पत्र भी नहीं भेजा।

होती रही ।

डा॰ मोट नागपुर से आये और सेगाव गये। डा॰ गागोली व उसके कुटम्ब के लोगो से बातें।

३०-99-३⊏

9-97-35

श्री मन्बरमा अवारी से मा॰ म्यु॰ क॰ के बारे में बहुत देर तक बातचीत

नवभारत विद्यालय के उर्द वर्ग के सबध में बात करने को अजूमन इस्ला वर्धा का हेपुटेशन आया । थी आर्यनायकम व श्रीमन्तारायण की उपस्थिति में उन्हें पूरी स्थिति साम तौर से समझाकर कहीं।

जयपुर से देलीफीन आया। मिथजी व हीरालालजी शास्त्री आच पुरह । प्रमादा रस नही जिया। দি। চ্যিক চাচ কি । দুদাক-সর্দদ্ধ— দাধে কি। দাইনুদীসদ , দি হৃংদাস্টের । फ़रिक्ष कि कि कि कि कि कि कि । छिक ड्रम भार सम्हरू कि स्मृ किंग्या के भुक्ताजी व मिश्रा आये, जबलपुर-क्यांक तथा बना बना कि

। केंक्र में रुप्तक। प्रमानीकी -ग्रष्टवी। ब्रु प्राप्ति कि सिष्ट द्विष्ट में की रहक समित प्राप्त के सीए जिल्लाएए । र्वाप रिम्ही उक्त प्राप्तमप्रापी

मिहोत हो होते में उन्हों से होता है रावास्त्र है होतास्त्र हो हो है। होग्गी । हिम्हाइ मं र्राइ के महाक उर्मछक्ष के प्राध्वापट रहामाँउद्व । जिप्ता कि निष्ट देवना गुली के लालद्व के विक्रीकराल =6-28-6

। धार उन्हेंबड म क्लिस लाग्रसम्बद्ध (उन्हेंड कि नीर नाक्स । घटिष्ठारू म शामप्रहमेत बाद में र्राप्त के प्रत्माद के छिन । माम नाएडपूर्ट राम मिनाव । क्षांच से र्वाच के उस्तान के उप्तान से बार में म फिर्टापरीह कि । तिम्ताम में घणमी कड़ी है । मारु (लामान्यू) ब्रिम । शिष्टित कि र्हारू उद्देशक । रिंद शात छिए प्रकृष्टि के एक ०मी । मं ईाइ के डिस्क्रिंग्से

। र्षण द्वेष्टरञ्ज रूपके क क्रिईकिनारू । घमहोडी-राष्ट्रहो रप होश्रीप्रीय-प्रमास क सम्प्रीसिस प्रकम्बा मां प्रकास वास्त । स्वास

ı fi fip û uipan ,fbite fipp रामीनारायण मूदरा ने हैरराबाद स्टेट के बारे में बातेभीत। प्रकाशन । コミ・としった । क्यार में र्राष्ट्र भिद्र भिक्ष भि कि उन्होंमार माज फिर जयपुर में फोन आया कि क्ल की खबर मनत है। बस्पई में

रदार किये व वैद्य से बातचीत । गपूर्म मिनका । सरदार किये के बारे में विचार-विकिमय । अगर वे गगपुर रहना चाहते हो तो रह सकते हैं । मेरे प्रक्तो के उत्तर बापू ने हेरे ---

... (१) हैदराबाद स्टेट--'लोटम' (सरोजिनी) नायडू का पत्र पढ़कर जवाब भेजने को वहा।

(२) जयपुरं प्रजासकत व यस का तार बताया। अभी मिरपतारी की

पर भावना कम मानूम होती है।

(३) राजकोट बगैरा के बारे में बायू 'हरिजन' के अगने अक में लिखनेवाले हैं। इस अक में भी स्टेटी के बारे में लिखा है। बायू ने मेरे बारे के खुलामें का मगरिवर दिया है।

(४) ना० म्यू० क० की स्थिति के बारे में उन्होंने वहा कि उपने व पट-वर्धन को स्थानपत्र देना ही चाहिए। मानवे-मूच को मूलामा करना चाहिए व प्रत करना करनी चाहिए।

(प्र) नागपुर प्रातीय कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कहा कि यह रहता न माने तो छाड़ दना ठीक होगा। ज्यादा दिन नक exploit तरी होत देना पाहिए।

पार्ट । (६) जपपुर जान के बार में बड़ा कि मैं अभी बम्बई जा मंदता हूं। यहा में जपपुर, मा आराम के लिए वहां जाना हो, जा सबता हूं। डावडरी

इताज कराकर दय महते हो। (७) वर्धा में स्टूरेस्ट हाउस। (०) मेरा पढ़ नहीं मिला। (१) द्रिवक-भाग भट्ट व भीरा नगाव। (१०) जनकों में बारकोती रहेते।

भान भट्ट व भीरा नयाव । (१०) अनवशी में बारहोसी रहेंगे। भाहीर विज्ञा प्रवान को फोन । मांदर में राष्ट्रीय रामायल का पाठ।

४-९२-१८ गुनाब, नर्भरा, राधाब्तिन, मोतीनाल राठी बर्वरा में बाने ।

पीनार गया । गुनाब, नभेदा, योपानराब, बावटे साथ मे । बिनोबा मे ना । रयु व क के बारे में विकारनवनिमय।

बामाना, धोवानसब व घटवाई ने बाने ।

याम को नामपुर म भी माभके, नामकू (ना वन व्यावने आयक्ष) नप्यपुर स्तुव

वधी से नागपुर तक पि॰ नमेदा व अमरचन्द्र यूगलिया से बातवात। । पृष्टु रामक्षे डिजल कि पर प्राप्त इक्तिक । मक डेड में घाए वरा-तागुर-कतोब, ६-१२-३८ । ममलोनी-प्रामभी कह प्रदे । क्रांक कियन तिक्र में रीमाम के दिमक

। निमायम त्रिकधीमध प्रदाह । में इप्रोप मासकी---इस्कि राव काल के साथ, केलीट । वहा भिक्लाल नावहक के घर भोजर। क्षि ,राक्ष्मीमध ,क्ष्मुष्ठ ॰ साबास । क्षेत्रक्ष स्वाप्त स्वाप्त । क्ष्मुष्ट । । फ़ासम मं ईाइ के फ़्रिए किार कि

परियद ठीक रही व दादा का ब्याख्यान अच्छा हुआ। बाद में महता 1.6 ीड़ दे 397ीप कि किशित कि ,ाक्काम मालका, आ में एक प्रमाण है। कि वर्षपारम क्षिया ।

। उच्च ग्रहाथ भि कि इस्बोमिरह 24-4b-e । ानावर रोधक के भर्म रुक्चडूप रर्षुगाम थाप्त के लालनगरा

1 TPTR TP मरे । के उम्तरानीए कि नापार । द्वाध डिाए कि 15 एं नाक है । वस स्टमन गये। भीध के राजा साहेब, बाला साहेब व उनके चिरजीव भण

म भाग माउर नया, वाला सा॰ देशमुख, योगलराव काले, तेजराम साथ म । वि पि प्रिया उन्हेंद्र रिमी ,रक्टेंद्र सिर्म एर्स् । फिलो छा होने के एक एक एक एक एक स्थान है कि है। । फारुब्रुंड रुएरू कि ष्रद्वीछ र्हार घरिष्ट सुरक्ष बनजी भी आये ।

। गम्भ गरम क्र-कृष में त्राम । गुरु 75 किथि छाए के फालपुर में मि । में हुए रिक ४ व्रम्पू के उद्यम के उपूरान 76-5P-7 । फिछ कि जिप ० क ० छुन छुछ । सि छत्यी छ के ० कि ० कि छ छन उप्रकार 1 b

हावदेवजी,मुकन्दलाल,आधिदशमी बम्बई हो आये। मुकन्द आदरत स्टोन

बक्तंति० के बारे में सुबहुव दोपहर का समय दिया। सिर भारी हो गया । दोपहर को करीब सवा घटा आराम मिला। आज दामोदर के सम्मान में बजाजवाड़ी के लोगों ने पार्टी, भाजन दगरा

की ब्यवस्थाठीक की । परन्तु आज ही गाधी चौक में श्रीमत राजे श्री भवानराव श्रीनिवासराव, उर्फ श्री वाला सा० पत प्रतिनिधि शौंध निवासी को म्यु॰ क॰ की ओर से मानपन्न, स्वागत व व्यादयान ८॥ बजे रखा था,

सा जल्दी करनी पडी।

गाधी चौक में =।। बजे औध के राजा साहेब व अप्पा सा० का प्रभावशाली मृत्दर व मनन करने यौग्य भाषण हुआ । इनके प्रति आदर बड़ा । 9-97-36

औध के राजा पन्त प्रतिनिधि श्री भवानजी पन्त के सूर्य-नमस्कार स्वह पाच बजे केप्रवदेवजी के साथ देखे। उनके साथ महिला-आश्रम गया। वहा स्त्रियो के व्यायाम, पोशाक व उद्योग पर उनका सुन्दर भाषण हुआ। 'पक्का धेऊ नमे, कच्चा देऊ नमे-पक्का द्यावा, कच्चा ध्यावा।'-इसकी ध्याध्या भी की।

बम्बई से कमल का फोन आया, जिसमे उसने जानकीदेवी की टीटमेट कल से मुरू करने के बारे में व मेरे वहा आने के बारे में पूछा। सरदार वस्लभ-भाई भी वही बैठे थे।

मैंने कह दिया कि मैं आता ह। बापू में भिनकर सर हैदरी के पब का जवार तथा बम्बई जाने का बिचार आदि की बातें।

केमबदेवजी, मुकन्दलाल, आविदअली से बातघीत । मुकन्दलाल से कहा कि विदायकात से बात कर लो।

हिन्दी प्रचार समिति। ना॰ प्रा॰ का॰ का काम। जाजूजी व गोपालराव म बातचीत । मैंने छड़ी ले सी । मेल में बम्बई रवाना।

बम्बई, १०-१२-३८

रात मे गाड़ी में भीड़ थी। दादर गाडी एक घटा लेट पहुंची। औध के राजा सा∙व अणा सा० भी इसी गाड़ी में ग्रें। अणा माहेब व

२५७

⊐६-५९-६१ । 1यम प्रकठई से छड़ रिछमी से क्षिरक ०1छ

अग्रह्म ।

उर डोजीवाई के अस्पताल से जानकोश्चरी जुडू, १० चडे करीड सम्ब स्पन्न, मदालता के साथ आई। उत्तक रहने व्यक्ति, आयो प्रोधम की पूचना अपीर। १४-१२-३=

া ট টাহে দিছে যুক্তি ছ মাত্ৰ। দিটে দিছি মুদ্দাম বিচাধ কা ঘটন চুক্তি ট্ৰাট ভি॥१। মান মি ভাষপুষ্ট ক' ইয়েছিছিছিল এই ক্টিড্ডে দিছ তত্ত্বিটিছি বিচাধ । মানুৰ্বিটিছিছিল বিচাধ । মানুৰ্বিটিছিছিল নিজৰ বিচাধ । মানুৰ্বিটিছিছিল বিচাধ

া বিচম চ চিচ্চ) কি চমকত ভালত চাল্ড চ দিল্ল । । দেশ সেই প্ৰায় (প্ৰিচম্ট চাল্ড গ্ৰেছ (প্ৰচেশ চাল্ড চ

। দেশ দেশু স্তৰ্গ ২০-১९-খণ্ড (গ্ৰহণ ক্ৰম-ক্ৰমন হ'লে। ইন দ্ব স্থান্ধ ক্ৰিম ক্ৰমন কৰাই সমন্ত্ৰ সমন্ত্ৰ ক্ৰমন্ত্ৰ ইন্তৰ্গ ক্ৰমন্ত্ৰ वय अधेरी-पत्रई के रास्ते गये। यापम आंते समस पीडवरर, ठाणा, ारीवली होते टूए गाम को छ वजे के करोय पहुचे। आंते-जातें समय प्यान्यप्रमाम के दहरेथे। परन्तु स्वामी बहां नहींथे। बाबा सा≎ सोमण स्थेत

त्रज्ञे स्वरी में गधक के मृग्म पानी के स्वर्ग हैं। कई लोग जाते हैं, धासकर बमडों के रोग, मकबा, डावविटीजवाली को ज्यादा लाग होता है। झस्ते पा स्वान गडा रहता है। इसकी व्यवस्था कस्ती है। डॉ॰ कोठावाला में एक मेनेटोरियम बना रखा है। रहने व प्राम के पाच स्पर्य लेता है। यह स्वान मुद्ध य नाफ है, वह स्लान-भोजन-आसाम किया। १६-१२-३८

### 4-14-4-

सफियाका फोन आया, डा॰ रजबजली को मृत्यु की दुखदायक स्रवर मिली। डा॰ रजबजनीके घर. सबह करीब ४ घटेव रात में कोई २।। घटे.

मड मिसकर ६-७ घटे बिताये। जैनाचेन च बच्चो से बातचीन। हिम्मत आदि। डा॰ रजनअली के चले जाने से ऐसा लग रहा है कि घर का एक सच्चा देमी, मित्रता के सेंग्य मन्त्रन पुरुष चला गया। रजबजनी ६० वर्ष के थे।

माणिकलाल वर्मा व उनके साथ कई लोग, उदयपुर (मेवाड) सत्याग्रह के बारे मे विचार-विनिमय करने आये।

रात ने किर रजवजती के घर गया, श्री जैनाबेन व आलको से यातचीत, की, हिम्मन बधाई। आगे की योजना आदि पर बातें, विचार।

### 96-92-35

इडिन्ट्रियल प्यानिम कमेटी का ने नेटेरियट में उद्पाटन । वहां जाना पड़ा । नुभाषवायू व जवाहरलाल के व्याध्यान के बाद वायस । खारी-भण्डार ने एक गरम बड़ी निलाई ।

सर द्रपाहीम ने बुनवाया; भाड़े आदि के बारे में देर तक वातचीत ।

9=-97-3=

माहुत्ताया, बाबिदशती व श्री बौल (कच्यावटर) मिलने आये। यही भीवत ।

मिलोई हि लाथ केरक छाछ से लामक छ छिईकिलार उत्तरहरू पुरू । हुरू घात में (सिक्सिक्सि) (धराए ०१५ ०१५

1 157475 tring a spsig pusif p fo bus fittelets ols it trab किली के रिक ब्रुए उर्मडोड़ इकांडु कियोड़ में लाकम्प्रक के देशायाड

लाला मुकःदलाल, केशबदेवजी, आधिदअली आदि से बातबीत। जांग 26-56-58

छ महरू के लालककृष । ाष्टाए हि दुिल समस्य राष्ट्रपीनी कि स्पार

। द्वाप्त तक पहा रहा। आज रेडियम निकाल जिया। भाष्यकी, सिक्षा वर्ष trig filg i me it minnyk & žinstefe ore frie fir ygrib व के होड़ सिंड क्रिक के मान । फिरु सिंड महाम किराप के मान रुट्ट । १४० १५१३

=======

। भूगष्ट कमल काज मेल से वारा गया। उससे कातचीत, भावी प्रोधान की मूक्त । गिरम्ह कि माराक्ष क रहुर ईसह । द्वार घास के प्रमाशम कियन क्षित्र हरिक र्ट्ड १९ हैं के सम्पत्तास से आन्तर है। १० वर्ड क्षित्र नाड

र्रामित्र किएक काठडवर । छत्रीय-विधियात , प्रवृतित्र निष्ठाक क अति कि पृत्व किमी उम के िाइडीम में उनक में माउकहिट साइमाउकफ । मार (अदयपुरवाले), केशव रहूपा वर्गरा आये। रामध्वर अववात से मुकल्द आवरन की स्थिति समझ।। \$ &-4 &**-**5 &

१ वहर ब्या भग्रा । मुकल्याल की पूरी स्थिति वोडे के सदस्यों को समजाई। कमलनवन हार-। क्तिन मान कि रेई, देई क्षित कि देंकि के

होड़ । ऐंग में उड़ांग रिरुष रूप माम के सिरुडिम उन्मीड़ आपट हिन्स ड्रेडिस = £-5P-%P (f) to F'ESP-\$tate

समय अधेरी-पाई के रास्ते गये। वापम आने समय पोडवदर, ठाणा, बोरीवली होते हुए शाम को छ. बजे के करोब पहुंचे। आते-जाते समय ठाणा-बाधम में ठहरे थे। परन्तु स्वामी वहा नहीं थे। बाबा सा॰ सोमण मिते।

बच्चे श्वरी में गधक के ग्रम पानी के झरने हैं। कई लांग जाते है, खासकर चमडों के रोग, लकवा, डायबिटीजवाली को ज्यादा लाभ होता है। झरने भा स्थान गदा रहता है । इसकी व्यवस्था करनी है । डा० कोठावाला ने एक मेनेटोरियम बना रखा है। रहते व खराक के पाव रुपये लेता है। यह स्थान गुन्दर व नाफ है, वही स्नान-भोजन-आराम किया। 95-97-34

निक्या का फोन आया. डा० रजबअली की मत्यू की द्खदायक खबर मिसी।

डा॰ रजबअनी के घर, मुबह करीब ४ घटेव रात में कोई २॥ घटे, मत्र मिलकर ६-७ पटे बिताये। जैनाबेन व बच्ची में बातचीत। हिम्मत आदि। डा॰ रजवजली के चले जाने से ऐसा लग रहा है कि घर का एक सच्ता प्रेमी, मित्रता के योग्य सज्जन पूरुप चला गया । रजयअली ६० वर्ष ir ir i माणिकलाल बर्मा व उनके माथ कई लोग, उदयपुर (मेवाड) सत्याग्रह के

बारे में विचार-विनिमय करने आये। रात में फिर रजवशती के घर गया, श्री जैनावेन व बालको से बातचीत.

नी, हिम्मन बधाई। आगे की योजना आदि पर बातें, विचार। 96-97-35

इडस्ट्रियल प्लानिंग कमेटी का नेक्टेरियट में उद्घाटन ! बहा जाना पडा ।

मुभाषबाबु व अवाहरलाल के ब्याद्यान के बाद वावस । षादी-मण्डार ने एक गरम बढी निलाई।

सर इब्राहीम ने बुलवाया; भाडे आदि के बारे में देर तक बातबीत। 95-97-35

मार्ह्नाचा, आविदअनी व थी शीन (कण्डाक्टर) मिनने आये। यही भोजना

1 19 मिन्हें माहरमात्र में हिस्स किया हो उस के । जनाहरमात भेड़र म

। एही ,ाममूच ,मरुरिम थात्र के रिममड्रेस छ-ठड्डेट में छाउ

76-56-76

। माम्त्र-इम्क ं इन्का के त्रकृष्टि के प्रयोग संग्रह । में अपन मीर्यात प्राप्त प्राप्त मानमून

लतीर रजयअली मिलने आया। उसके साथ जैनकिन से मिलन

कु मात्र राष्ट्र में हेरू नक्ति त्रमीयनी को रिडेम निति । प्याप्तक <sup>58 हिड</sup> । फ़िक्की कि हिई किहारू कि द्वापाडाड डेाडपिंड ०18 । जिल्लाह राष्ट्र

≈£-5P-05 । ड्रारू र्रुक्षम स्थाय कामक स्थान अक्यर, रजवअली, डा॰ काशी, अवसरे, मणी, सूर्रासन वर्षेरा में म । द्विम र्सिड़्स्ट ६ द्वेहु हैं।छ कि में 51छ के 5रूपण्य छ वनप्रधानदासकी विवलत से देर तक कोन पर बातबीत। बायसराम । प्रक्रिक

। घमनीबी-राम्बी में 516 के क्षियक ड्रेस ब नीएगाक काराज्य भाई व केशवदेवजी से मुक्तवात के माराभी । ड्राप्ट उक्तमी ६ क्षिडवी छाइमाम्प्रमय कुलसम व जेना हाजर थे। बाद में केशवदेवजी, आविदशती भी आ ध

अरमे देशका वालाई। युपुक, लतीक, सलीम, रोधत, अरमे

मिक्ट वाप के नदानक व किवल कुए ,क्बल (ज्ञाप के रउधि लिए के कि रजवश्रती के पर। बहुत मित्रोनेर मनरथा हीरातात एक कि । रुद्रि उत्तर उद्देयरू व कि किल्प । एपविकास क्रम कि रेड ०१ड

। 1माप्तक प्रकृष्ट (1माम्कप्रकृष्ट)

। में ईक्त के ठावार हुई ,क्वाब र्लंक में सिष्ट कि पूनना—सलीम रजयभनी साथ में। उसमें परिचय, बातभीत। शामी =£-56-6F

ताला मुरुन्दनाम, विदायकान, आविदश्रमी वर्गरा आये। आब मुग्ह व बाम को व रात में भी बहुन देर तक विवार-वितिमय होकर, आगिर साला मुक्तदनान ने वो दो बोजनाए दो भो, उनमें से एक सबूर को गई; उनदी प्रमन्तना ने व बाद में मिंश्रम्सासाल मालीमिटर को बुनवाकर रात में १२ वर्षे तक गर्ने नीट हुई।

धनन्दामदामत्री विहता आवे, वही पर भोजन किया। व्यवुर प्रजासहत के बारे से देर का बातचीत, विचार-बिनिश्य, चिरजीनात निश्य में भी बातचीत। महिता, मरियम, भारवयती, दाती, केंद्राश्नावत्री वर्णरा आये। बातचीत।

सकता, सारवस्ता, दाना, कदारनायका वर्गरा आया वर्गरात्तार र २२-९२-३⊏ धुमता । रामेश्वर, गोवर्धन, सनीम से वाते ⊦ 'सोकझवित' याने आये ।

मुक्तरताल, विद्याप्रवाम, केमबरेवजी, आदिदाजी, रामेक्बर अपवास आदि में विचार-विद्यास । बना के ठहराव के अनुमार लाता मुक्तरताल व विद्याप्रवाम ने पोड़ा फर्क करके सही कर दी, मैंने भी गही कर दी, याने उनका प्रसाल क्योंकार कर निया।

अनका प्रस्तान स्थाकार कर लिया। मुकन्द आयरन वसमें के बोई को सभा हुई। उसमें उपरोक्त पत्र पृष्टा गया; धुनांस के बाद नोट किया गया।

पांज दोपहर के दो बज करीब भोजन । सिर मंदर्द व भारीपन । थोड़ी थोड़ी देर आराम । केमबदेवजी, जीवनतालभाई व रामजीभाई से देर तक विचार-विनिम्स,

क्यपरक्या, जापनतासभाइ व रामआभाइ स दर का विचारनामध नई कम्पनी गुरू करने के बारे में तथा मुक्टलाल के फैसले के बारे में। श्री चिरजीलात मिश्र में जयगुर प्रजामटल के बारे में विचारनिविनम्म । २३-१२-३६

रामेश्वर अग्रवाल से बातें, उसके काम के दारे में व चि० शान्ता के बारे में।

माणिक्लालयी वर्षा (उदयपुरवाने) मिलने आये । हरवीवनभाई के दोनों धाते उठा देने का निश्वय । पच्चीस सौ शपयो की नैतिक जिम्मेवारी उनकी रहेगी ।

नैतिक जिम्मेवारी उनकी रहेगी। मुकन्द आयरन वक्से के बारे में मुकन्दलातजी,विद्याप्रकाश,जीवनलालभाई,

गरियानी, केनवदेवती वर्तिया हो विवार[सीमय प्रमान स्वित्वार विया । स्वाय क्षेत्र के बंदे हो के व्यव्यात स्वत्य असरा स्वाय हो हो के व्यव्यात स्वयं स्वाय के व्यव्यात हो है हिंदें ।

नीनी कि हु इंकि । देवु छिनिछाक कछ प्रदे छ गलमानी छे हु। छणा पति

वर-११-४९ मा स्वाप्त प्राप्त के साथ श्रेष्ठ के साथ श्रेष्ठ साय है। साथ के साथ प्राप्त के साथ के साथ का साथ के साथ

क्ष्मित के कुल में 1945 | सिकासी स्थाप के सामकार के किस्सा कर कर 1950 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |

चड़-दृश्च न्या, दुश-दृश्च वामन्या । इस्टुम्प्य वामन्या । वासन्या । वासन्य । वासन्या । वासन्य । वासन्या ।

बारे में 1 महमानो से मिलता, बातचीत । बिश्रजी के दो बार फोन। दुर्यागकर मेहता की स्त्री की मृत्यु हुई। अनाउम का युलासा ।

25-12-3= गुवह हा॰ मन्नू विवेदी (पूनाबाले) से बातचीत ।

माविधी ने अपनी स्थिति व भावी रहन-गहन के बारे में वातचीत की। बम्बई साथ जाने का विचार।

'सर्व धर्म परिषद' निलक हाल में हुई। पूज्य जाजूजी, किशीरलालभाई, कुमारच्या व कमल के भाषण हुए। सक्ष्मीनारायण महिर टुस्ट कमेटी की बैठक हुई। आज देवला के पुडलीक-

राव हरिजन को दुस्टी मुहरंर किया। दो-तीन वर्ष के विचार-विनिमय के बाद यह कार्य हथा। पुरु बापू को अपने जन्म-दिन के रोज लिये पत्नों की नकलें व असली पत्न पक्षाचे, बापू के नाम का, सरदार के नाम का, जानकीदेवी का, उसका

जवाज व राधाकृष्ण वा । बापू कल पक्ष लिखकर भेजेंगे । गरप्ताल बैकर का जन्म-दिन । उन्हें आज पंचामवा वर्ष गुरू हुआ ।

केमर, मागरमन्त्री, मदन कोठारी, मन्त्र विवेदी, माताबाई वगैरा से वातें

वर्धा २७-१२-३८ म्भापबाबु मेल में आज आ गर्भ; देर तक उनमें बातचीत, अयपूर स्थिति पर दिवार-दिनिमय । उन्होंने बापू की राय, टीक बलाई ।

बण्डराज जमनानाल व जमनानाल सन्म की सभाए हुई। राजकोट का चैमला होने के ममाचार मुभाषवाबू ने बताये । खुशी हुई । बार् का खानमी पत्र मिला। उसकी नकल उमा ने की। उन्हें अवाब भेजा पत्र-स्मन्तर को सफाई।

मुभाषकाकुसापुने सिलकर आये। अवर के कारण आख उनका सह जाने का प्राप्तान रह किया । प्रो॰ रहा भी आये ।

मारपुर मेल में मेकड बलाम में बस्बई रवाना। विक साविजी, कम



# मई दिल्ली, ३०-१२-३८ करीब छ: बजे मुबह दिल्ली पहुचे। बिडला हाउम की मोटर व आदमी

आये में, बहा गये। धनश्यामदामजी, रामेश्वरदामजी, सर बद्रीदासजी गोयनका आदि में मिलना। पुमना। प्रतिबन्ध लगाने की स्थिति पर विचार । हीरालालजी मास्त्री, हरिभाऊजी वर्गरा आये । प्रतिबन्ध व अयपूर प्रजा-मदल की स्थित पर बहुत देर तक विचार-विनिमय होता रहा, रात में ध बजे तक। बारडोली में ता० ४ को बापूसे मिलकर फैसला करने का

निश्चय। प्रेम स्टेटमेंट आदि। शास्त्रीजी की बातचीत से दृष्य पहचा। मेरी भी गलती थी। नई दिल्ली, ३१-९२-३८ धूमना-भर बद्रीदास व रामेश्वरदास विडला साथ में।

जयपुर की स्थिति पर विचार-विनिमय। काकामा • व हरिभाऊजी मिलने आये।

धनश्यामदामजी सर ग्लैसी ने मिले । पूरी खातरी हो गई कि मेरे जयपुर-प्रवेग-प्रतिवन्ध मे गवर्नमेट आफ इंडिया का हाथ है। सर ग्लैंसी से, र्सने

जापानी कपडे के स्थापार में पैसे कमाये, आदि बातें पुछी। हरिजन कालोनी मे पूज्य लक्ष्मी वर्गरा से मिला। हरिभाऊजी के पिता से

मिलना हुआ। सरस्वतीवाई के यहा भोजन। बाद में प्रदर्शनी देखी।

बन्छ, गागरमसजी, विश्ठत गाय मे । बम्बर्ड, रामरमसजी, विश्वत

1971 से हैदराबाद की वातें । मागरमन वियानो के साम फोण्डयर से जयपुर रबाता । सबाई माधोयुर, जुबबार, २६-१२-इट

458

। है उप नेहेंद क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र १६ वर है।

मई दिल्ली, ३०-१२-३८

करीब छ. बजे मुबह दिल्ली पहुचे। बिडला हाउस की मोटर व आदमी भावे थे, वहा गर्वे । घनश्यामदासजी, रामेण्वरदामजी, सर बद्रीदामजी गोयनका आदि में मिलना। घूमना। प्रतिबन्ध लगाने की स्थिति पर

विचार। हीरालालजी माम्बी, हरिभाऊजी वर्गरा आये । प्रतिबन्ध व जयपुर प्रजा-महल की स्थित पर बहुत देर तक विचार-विनिधय होता गहा, रात में ६

बचेतक। बारडोली में ता० ४ को बापू ने मिलकर फैसला करने का निश्चय। प्रेम स्टेटमेट आदि। जास्त्रीजी की बातचीन से दृग्र पहला। मेरी भी गलती थी।

नई दिस्ती, ३१-१२-३८ पुमना-मर बढ़ीदाम व रामेश्वरदाम बिद्रना माथ मे।

जयपुर वी स्थिति पर विचार-विनिमय।

गारामा • व हरिभाऊजी मिलने आये। पनभ्यामदासञी सर ग्लैसी से मिले। पूरी खातशी हो गई कि मेर जयपुर-

प्रवेग-प्रतिबन्ध से गवनेंसट आफ् इहिया का हाथ है। सर स्वैसी संसैते जापानी कपहें के ध्यापार में पैसे कमाये, आदि बाते पूछी। हरिवन बाबोनी में पूज्य सक्ष्मी बगैरा ने मिला। हरिभाऊवी व पिता ने

भिनना हुआ। भरस्वतीयाई के यहां भाजन । बाद म प्रदर्शनी देखी ।

# -nan fa mille to til fa mminne .!

Notice

(Seal of Laipur state)

Seth Jamnalal Bajaj of Wardha (C. P.)

Wheters it has been made to appear to the laipsur Ovorcement that your presence and activities within the Jaipsur State are likely to lead to a breach of the peace, it is considered necessary in the public interest and for the maintenance of public tranquility to prohibit your cally within the Jaipsur State.

You are, therefore, required not to enter Jaipsur tent:
You are, therefore, required not to enter Jaipsur tent:
You are, therefore, required not to enter Jaipsur tent:
You are, therefore, required not to enter Jaipsur tent:
You are, therefore, required not to State.
You are, therefore, required not to State and the Council of State.

By Order of the Council of State
M. Aliaf a. Khan
Secretary, Council of State

Jaipur

Jaipur Dated the 16th of December 1938

# 3839

### नई दिल्ली, १-१-३९ सब्ह धमना । मर बद्रीदाम, रामेस्थरदास विक्रला साथ मे ।

्रामेश्वरदास विदला मे मुकन्द आयरन वर्गरा सम्बन्धी व्यापारिक बात-चीत।

धनस्यामदास बिङ्ला से प्रानगी बार्ते— मिल्रो के मतभेद व व्यवहार के सम्बन्ध मे।

सम्बन्ध मे । वि॰ रामगोपाल कैजडीवाल, शान्ता, सिद्धगोपाल, माधोप्रसाद चौधरी, सुग्रीता, राजेन्द्रताल, राजेश्वरी, नरेन्द्रताल वगैरा मिलने आये, वात-

चीत । युग्तिकशोरजी ने नई दिल्ली में लक्ष्मीनारायण व बुद्ध भगवान का जो मन्दिर बनवाया या, उसे भली प्रकार देखा। मन प्रसन्न हुआ। सुख

मिला। सर बादीलालची से बहुत देर तक मीकर-जबपुर के भावी प्रोग्राम पर बादचीत।

वत्यवात । राजकुमारी बमूतकौर, रानी सक्ष्मीबाई, अमाथा हेरिसन मे अयपुर की परिस्थिति की चर्चा।

### २-९-३९ सर बद्रीदानजी, रामेश्वरदास के साथ धूमना । डा० अग्रवाल (आखवाले)

भी था गये थे। रामेम्बरदासवी विद्वता से बुगर फैक्टरी सब एक जगह करने पर विचार। कैंक के बारे में मुसे उत्साह नहीं, मुसे सफलता मिलना कठिन मालूम

देता है।

पूज्य वा कल नहाने गई तो उनको मूच्छा आ गई। उन्हें देखने गये।

হতেওঁ সুহা কৈ দিহিনক চক্তাৰু দু কিনুৱা হু বিদেহৰ দিহিল। 17 বন্ধ । তুলি । কাম সদস্যৰ কৰাই । কাম কি সদস্যৰ চন্দ্ৰীয় কৈ কি কি কোন্তাস্থ্য কি কৰিছে।

On 1 the supply a galloan the 67 the foreivents of such the bush of such the foreivent of gas figure 1 fear there in the foreign the foreign for the figure of the

अपपुर सरिवरथा, हातवनशोर, वाधवस्य से कामका अंग्लिनका अपपुर में कार्य स्वम्य स्वमामस्य मुस्य अपने के संस्वासों को सुवबार हों। से स्वम्य से सारवारों साहीर जाने के ब्रांट में साती। इस्तरांत्र में सारिव स्वमानका स्वास्तार का साहोत्तार

i sins fivell 25-9-5 (1875) हैम Und Pold & (Hisrup fi nei yezolik se y spellense fevyfire leften decesser servis servine und se von ye prešt 1 125

Paris distinguis in ing him und , encoloi distindi yrind. yrind 1 ft 523 ft ver yrev grev fres en 1 2 ft ing yrev yrev grev spec og en 1 2 ft ing 1 1 ft ing fres yring ft ing 1 1 ft

स्यान के फिला के भार बन्ना विश्व रहेम वस्ताव । सन्य उपर करीब ग्रीन मार बन्ना विश्व रहेम वस्ताव । सन्य के फिला के स्वाप्त स्वर्ण

chus, ide ame and chindia a che me chud s'aybe Chind a te te ul den den hang e processe de tribe diel a hang ete de ament de par par de en de espese बारू से भोजन के समय बार्वे हुई। उनको मि॰ बर्ग ने सवाई माध्योपुर में जो बार्वे हुई, पनायामजी की मर म्लैभी में हुई मुनाकात, वायमराय को उनके तिसे पत्न व मिस अगाया हैरियन को सर म्लैभी से हुई मुना-कान तथा जायमराय को हैरियन भी पत्न लिखनेवानी है, वगैरा वाती से पूरी तरह परिचय करवाया। आपन में भी जयपुर के मित्रों में देर तक विकार-चिनियम।

जाम की प्रापंता के बाद पूर बादू में करीब १। घटे जयपुर के मामले के बारे में, जमपुर के मिल्ली के साथ विचार-विनिमम। बादू ने सारी स्थिति समझी। मिल्ली को चोडा निरुत्ताह हुआ, परन्तु उमसी जरूरत थी। समझी। मिल्ली प्राप्त के सिलाय सब इसरा जमाय नी रहता, वह वीर देकर कहा। बादू में स्वीटिन के सामा

बीद दिनाते के निष् भी कहा ।

बारदोसी, ४-९-६९
पू॰ बायू के साथ पुत्र --मस्वार भी साथ थे । बायू ने पहले राजकोट के
बार में बाद में जबुर के बारे में मेरी स्थित, उस्माह व विवार समझे ।
बेने उन्हें आबदूर्वक प्रतिबंध तीहने के पह की दमीने व उसमें सूखे किस
प्रदार सारीयक शाहि मिन संस्थी, वंदीर बहुर । बायू में भाजन के समस

िर पोडी देर व बाद म दो बने में मिल्लो के साथ बातचीत । ममदिता बनाया । पारोधार जीन ब्रेल के बान वसपुर मिल्लो के साथ पोक (हुदूहा) धाया व आपसा में बायुर-स्थिति पर विचार । मैंने सेरी स्थित बहुत हो साय जीर संज्ञेल बतनाई । इन सबी का आपह या हि "सन मनार की बोधा उद्यावर भी महाई सहनी ही पारिए। हम मन पूरी नरह ने जैसार है

उटावर भी भड़ाई सहनी ही भारिए। हम गढ़ पूरी तरह ने ईपार है आपनी क्षांत्रा वा पूरा पानत वरेंगे, आप हमारे सध्यायह के नेता रहेंगे, वरेंगे वहां।

बारहोती, दृ-वृ-दृष् बन्दूर सहाई के किनार की घावना चलती रही।

बर्व से परीब देश बर्व तथ बायू के पास अम्युर कामजो के साम स्टेटर

377

बादू व शाब बूपना । धीवन के समय भी बादू से धाड़ी बारे । बाद में

ा प्रस्ता एक प्राप्त है। विकास के उन्हार के उनके के उनके के कि प्रस्ता के उन्हें के क्षित्र के अपन के उन्हें के का का कि उन्हें के साथ के उन्हें के उन्हें के साथ के उन के साथ क

वि दीयक प्रमुख्य प्राप्त के दिस्त काफरक्य च किटलारगेजें, किस्तास्त्रों के किस्तास्त्रों किस्तास्त्रों के किस्तास्त्रों किस्तास्त्रों के किस्तास्त्रों किस्तास्त्रों के किस्तास्त्रों के किस्तास्त्रों के किस्तास्त्रों किस्तास्त्रों के किस्तास्त्रों किस्तास्त्रों के किस्तास्त्रों किस्तास्तास्त्रों किस्तास्तास्त्रों किस्तास्तास्त्रों किस्तास्तास्त्रों किस्तास्तास्त्रों किस्तास्ता

े होंगु यह उत्पर वह के प्राप्त क

75-9-7 हुए 75-9-7 हुए भूगत स्पतान महास्पत्र मानाहर के सम्पन्न मार्ग भूगति भूगत स्पतान स्पतान स्पतान स्पतान स्पतान स्पतान स्पतान स्पतान भूगति स्पतान स्पतान स्पतान स्पतान स्पतान स्पतान स्पतान निवास वगरका, भातचन्द्र समाँ वर्गरा से बातचीत । पीरामलजी वगडका मितने आये । जयपुर-निवासियो को आज जाहिर सभा भूताभाई देसाई के सभापतिस्व मे ठीक हुई। भूतामाई, हरिभाजजी, हरिक्चद्रजी, सास्यीजी, मदनलाम

जातान, श्रीनिवास वगडका, भावचन्द्र समी वर्गरा के मुश्दर भाषण हुए, सो मुने । मुक्त्य सस के बारे मे जीवनतासभाई से आधिर में फैसना हुआ । जुहु, १०-१-१९ हुरिभाऊबी, हुरिस्पटबी, सास्त्रीची साम में सागरमल्ली विमाणी

हुरीनिंग की यहा जवाहरलाल की उपस्थिति में कमला मैंमोरियल की

सीकर ने आये। उन्होंने वहा की स्विति सुनाई।

मीटिग हुई।

विचार-विनिधय।

सम्बन्ध मे बातें।

विचार-विनिधयः।

मुताबबाई को दा० पुरन्दरे को दिखामा । उन्होंने साफ कहा कि गर्म मिल-कुल नहीं है। नवाब फर्यमार क्य बहादुर की आख का आपरेमान करवाया । उनसे मिले, क्वा फर मिलना है। हैदराबाद स्टेट को थोड़ी बातें । ज्वाहुस्तालनी ने नीड़ डालकर बाव पिलाई । बातें । मेहरक्ष्मी वर्मग मिने। मोनाना आजाद अपनी स्थिति कहने बसे । सभाषति न बनने का कारण मैंने ठी उन्हें बनने को कहा; अपनी स्थिति भी बही । जंगावेन रजवअती से बातें । जूह, ११-९-१२ वालक्षण्ट भाई व मधीलाल नानाबटों के साथ पुमना । अयपुर-गियित प

में गरदेवजी नेवटिया से जीवन कम्पनी तथा बच्छराज मण्पनी वर्गरा

मदनवात जावान, थोनियाम बगड़का, केमबदेवजी, हरिभाऊर्ज हरिफ्द-द्रेजी, भानक्ट, सागरमत्त्रजी आदि से जमपूर की लग्नाई के वारे

रागत कारावार जंग वरादुर के साम अस्तवास क्षेत्र । हैं की स्थित पर सामाजीत । के सिम्पक सामाजीत (कार्य क्षेत्र कार्य की स्वामाण कार्यों) क

सम्म नवाई । स्वतीर्टिस १५३ सन्दर्भ स्था । स्वारास सम्बद्धाः स्वारास स्था ।

िरफोलाम सिथ को १७० नस्य पुर प्रोम किया। बार्बनोत हुई। बुद्ध-बार्योद्धी १९-९-१ रार से कायरेबरोद्धे प्रकृषाय, बुरिश्वरच्छो शास्त्रोय से अपयुर के सस्य में सतिस्तास से बारदोस कि सिए रचाता, बुरिशाच्योय साहत्त

ताय है। सरहोतों में कस्यापकी पाई है वहाँ। वर्षिय कोटी हे देश, पूछ। पिलें पूछ, उसके सच्चा य साक बनाव दिया। रेप्यासमाई से यहूव देरतक बातचील, विपार।

1 rurel , loferie 2055 egs & krusteres 25-1-52, (refferie 1 feir feire ú frie felyel æbleit Erre <sup>5</sup> yer, (res) vée herre vee ferveres 1 feir frie 1 ff frie

া र रिष्ट वैष्ठ 75 विरोध के छिनेक जीवनी कशीनाम से ज्ञान्त्रीयः क द्वायनग्रह्म कि शैष्मी कि रिक्तिमक्ष क धन्माद्व कशीनाम कि कि द्वायमग्रस्थ राज्ञास । एडो पण्डणी एडो , पण्डी चार यो रोष्ट्र कि दिस्क मन्त्रीस

नीन करी में उस में होती लाया। उत्तर यूगर का प्राप्त आया। कृतर हरदास्ता होता । पर उनसे में अपपूर के आया कि परा बहुत समा। विकास प्रोप्त करी । हरिभाऊजी साथ प्मते हुए बाते। बाद में पर जवाहरलाल से जयपूर स्विति पर बातचीत, विचार-विनिमय । बापू व सरवार से, जयपूर के बारे में बातचीत ।

जयपुर में पूर्णचन्द्र आये। उन्होने वहां की स्थिति कहीं। उन्हें पत्र वर्गरा दियं। प्रश्नों के उत्तर दिये।

हैदराबाद स्टेटयाली को बापू से मिला दिया व उनकी बातचीत भी करा

जयपुर के बारे में तार, पत्न, फोन वर्गरा किये।

राजकोट के बारे में श्री ढेंबर, नानाभाई, जयतीलाल, जीवनपुत्रा से बापू मे व नरदार से जो बातजीत हुई व मुनी, उसमे भी घोडा भाग लिया। बापू से घोडी बातें। देर बहुत हो गई थी।

94-9-39 मुबह्पू० बापू ने जयपुर व मेरी मन स्थिति पर धोडी देर बातें। बाद मे मरदार में भी। श्री वैरिस्टर चडगर नवसारी से मोटर में आ गये। उनमें बानचीतः मीकर रायराजा कृषर हरदयालमिह व जयपूर में सर बीचम मेंट जॉन ने जो बातचीत हुई वह राब समझी। उन्होंने मेरे नाम एक पत्र लियवर दिया, वह मैने बापू को दे दिया। हरिक्चन्द्रजी सम्बर्द से आये,

जयपुर गवे।

मर आगा या से जयपुर के मामते में देर तक वानचीत । बातबीत उन्होंने रवय शुरू की। मैने उन्हें सर बीचम से चुडगर की हुई बातचीन का पत्न पदाया। 'हरियन' वा अयाभी दिया। उन्होन वहां कि उन्होंने जयपुर-महाराज में बातें की थी, फिर और करेंगे। मुझे बस्बई में मिलने को शहा ।

पु॰ बापू से भोड़ी बातचीत । उन्हें चुडगर वा पत्र टीक मालूम हुआ। भीकर शबराजा का केस कमजोर है। धपनी नहाई में उसे नहीं मिलाने णा निश्चयः

बह, १६-१-३९ रह पहुंच । पुमते ममय जानहीं में बारहोती में बापू से व अन्य मित्रों में

। काछ प्राथम के बाद के बाद के मानु क्यां में क्या में वा मानु का मानु र । होड रम रिस हे स्डेड किस । डिस में ड्रिंड डेड , दें हु डोस्टाड कि

। १५८६ में वाव शेव, योजना । जयपुर क बार म केश्यवदेवजी, महनलाल जालान, श्रीनिवासको वगरेर १ प्रम उपनी प्रमाम कि में समस रिपर

। प्रमानि-राम्बी कि उप होष्मी कि उपुर से किमार्गिक हिमार्गिक उत्पन्त हुआ, मैने उन्हें दिसाधा दिलावा। मान कि इस हो इस इस इस इस हो है कि एट । हिम्सि कि उस उस क्षितावहत के सम्बन्ध के अधुर के अर्थ में भीरामसंजी बंगह में महाधारा

मुत्रताबहुन से जयपुर को स्थिति पर विचार-विभिमय, सहायता। मोनारा । किर्भ मित्रारु में र्राष्ट्र के हमी र्रहिस्ट में बार

किष्ठिकार में जात । तिभिन्नात्र में प्रन्यमन के उद्गयर हि डिकानान है।भागिम 7F-P-03 । प्रिम्धा से महामंद्र व द्राप्ताल

। লিছ লিছেনিচনুচ ছ.হু সীচে ছেবু डि़ह प्रतिन्छ 19पूर् कि 19पे ह क्षिम ए कि कि कि कार एक व हिमी द्वापव्हाइम , माडव्ह , माडार प्रम मदनसास वर्गरा से भी।

। जिम्हित्तक उक्हमी में उद्देश है किमी उत्त्रहास के उपूपण । मिलमी रम के सोडारकृम रसी रिन्ट

१ विशा । ठीक बीस सका । । क्षेप्राप्त हिरासाम में न्यवपुर के बारे में सभा। राजा मीबिन्दसांतजी निता

**ኔ**È-Ь-56 । हिम्हा कह रई ६ शिक्षकंगक के उष्टम्ह में नर्मम हिगराम

। क्षान्ह रड्ड सम् । क्षम् रहे हिम निक्ष । इक्त का इस राम में वाद हुई वाध में मारमहान मांडुन । कि रिकात सिठ्ड से हित्य उप होक्जी-उद्गय से सब्दी रिसाइमायकाय रि मुद्रह नि॰ केमन गाधी कि कि किया। बाद में महादेवभाई, देवहा



(i) 1000 ii 1500 ii 1500 ii 100 ii 10

। प्रातक हिम्मी , प्राप्तकात । कमनेकि-प्राक्षणी पत्र प्रेपक महिमार प्रकृषण । होष्ट प्रिक्तिक । हिम्मिस सिक्षी कि प्रकृष्ण में ज्ञाव । क्षिम सि महास्थित

25-9-15 १९ शाम । मांग्र १२६४ सार्व को स्टेस्स सार्व के स्टेस सार्व के स्टेस सार्व के स्टेस सार्व के स्टेस के स्टेस के स्टेस सार्व के स्टेस के स्ट

े कुंदिर प्रति की भी की स्थापन स्थापन है। १९-१-९९ सम्बन्धन भी कुंदिर प्रति कर प्रति के स्थापन स्थापन

नागपुर मेल से वर्ड क्या में क्लक्सा पहुरा १६३त पर १६४। सोम स्वास्त के सिस्ता गाये के। आसोरणके क्यांनोहस्य के पर १६४। दिवारितिसस, प्रधार-गर्य को ध्यवस्या।

१ बजे कार्यकर्ताजयपुर के सम्बन्ध में मिलने आये। सिक्खों के गुरुद्वारा में जयपुर के बारे में स्वागत-भाषण।

रात में हनुमानप्रसादजी पोद्दार के यहा जमपुर-सत्याप्रह में भाग लेने के दारे में विचार-विनिमय । ज्यादा सोग नहीं आ सके--विवाहों के बारण ।

श्री लक्ष्मणप्रसादजी पोद्दार व उमिलादेवीजी से वातचीत । जयपुर-सत्या-ग्रह के लिए सक्ष्मणत्रमादजी की तैयारी माल्म हुई ।

35-9-38 जयपुर-सत्याप्रह के बारे में विचार-विनिमय। कुछ जयपुर-वामी श्रीमन्ती

के यहा महायता के लिए गये। उन्हें समजाया। रुपये तो ये लोग देंगे, परन्तु इनका पूरा उत्साह न देख योडा खराब लगा। रामकुमारजी भवालवा के घर भीजन । वसन्तलान मुरारका की लड़की

व उनकी माता ने व रामकूमारजी के भतीजे से बातें। वि । पार्वती, श्यामभूत्दर के घर बातें । श्याममुन्दर को सत्याग्रह मे भेजने

के बारे में। श्री देवीप्रसाद डालमिया, रामकियन डालमिया, दुर्गाप्रसाद खेतान, लक्ष्मण-प्रनादजी पोट्टार, उमिलादेवी पोट्टार वर्गरा से जयपुर-सत्याग्रह के सबध

में टीक विचार—बाते। महेश्वरी भवन में नुभाषबाबू के सभापतित्व में जयपुर के बारे में ठीक

उत्माहदायक सभा हई। 38-9-3€

जनपुर मगठन के सम्बन्ध मे विचार-विनिभय।

सिद्धराज दह्हा से जयपुर-सत्याद्रह की चर्चा। उसने थोडे समय बाद सैवारी की रहा।

विडलों के यहां भोजन, जयपुर की लड़ाई के बारे में बातें। सबों ने प्रेम व उत्साहपूर्वक मृता।

प्रमुद्यानजी, सीतारामजी, भागीरच जी, रामकुमार भुवालका, सहमी-निवास से जयपुर के बारे में विचार-विनिमय।

मरदार बल्लभ नाई वा तार आया। मुनापबाबू व पट्टाभि के चुनाव के

ांतरिकास की प्रमंति कर प्रकार के प्रकार के स्वार्क स्वार्क स्वार्क स्वार्क स्वार्क स्वार्व स्वार्क स्वार्व स्

into tes voire raiu, inez especia de a endida de contrator sente esta de la contrator sente esta de contrator esta en esta de contrator esta en esta de contrator esta en esta en esta esta en esta esta en es

ejreste eife it genin diente au-ena' energe

बाबा साहेब, घटबाई, अम्बुलकर से नागपुर प्रा० का ० के बारे में विचार-विनियय । स्वतन्त्रता-दिन मनाया गया । जयपुर-विदायगी का मभारम्भ उत्साहजनक व भावपूर्ण हुआ। मन्दिर में उत्मव। गुभ मुहुर्त में रात में एक्सप्रेस से विदा। मन में उत्साह। असोला में पुरपोक्तम शुक्षनुवाला व मीता मिले। . बारडोली, २७-१-३९ जलगाव में रिवधदान के घर आराम। जलगाव मे सार्वजनिक सभा हुई, जयपूर की परिस्थिति पर भाषण ।

अमलतेर-स्टेनन पर सभा। भाई प्रताप सेठ वगैरा आये। जयपूर-स्थिति पर भाषण । विदाई । रेल मे भविष्य के काम के बारे मे विचार-विनिमय।

शालिग्रामजी वर्गरा आये।

चिरजीनाल, गगाविसन को दिया। महिना आश्रम का दस्तावेज आज रजिस्टर नहीं हुआ। मा॰ शिक्षामण्डल की इमारत का सेल डीड रजिस्टर हुआ । मयुरादासजी मोहता, पुखराज वर्गरा से वैक के बारे में बातें।

नान्द्रश्वार से-हीराजानशी भास्त्री, चिरजीनासजी मिश्र शामिल हए। उनमें बढ़ा की स्थिति समझी, मैने अपने विचार कहे। बारबोली स्टेशन पर सरदार आये। बापू को व सरदार की सुभाप व भौलाना की बातचीत का माराण कहा। बापू ने मसविदा तैयार करके सुबह देने को कहा। बम्बई मे १० बने के बाद धामोदर का फोन आया। जयपुर सरकार व वहा

के मुमलमानों में मस्जिद के दरवाजे के बारे में लड़ाई हुई। सात जने गोली म मारे गये। कई घायल हुए, इत्यादि। यही खबर श्री मुणी ने भी कही। विचार रहा। बारडोली, २८-१-३९

सीकर के बारे के कागजात देखे । मरदार से जयपुर-स्थिति पर शार्ते । बापू को रात में टेलीफोन द्वारा प्राप्त जयपुर में मुमलमानो व जयपुर-सरकार के बीच लड़ाई होने व उसमे मात आदमी गोली लगने से मारे जाने व कई के घायल होते के समाजार कहे।

जयपुर सत्याग्रह कोसिल को रचना, अन्य विचार-विनिमम। वापू मे गुद्ध सरवाप्रह के उदाहरण आहि दिये। १ है १५६६ कि साम्बन्ध एक होता है। में कि कि । क्षाहम में ईाड के डीड़नी:नम में डिव र्ह हाड । हाड़ में रिक में और कमिर ,तोक्नी सम दियं, मेरी समा हमिए ड्रेम्स मिर्म है। है । प्राप्त संस्कृत क्षेत्र हिया, सबी क्षेत्र अपा। इस हालत में भी ता० १ का जाना निश्चय ।

यह पहुन । 36-9-35, 26-9-36 । 118 है छ:हु व 1यड़ (हिक तनाड़ रिन्मक्र के छरा व हिनाक महादेवभाई में दीवक के बारे में बातचीत।

। किमी क्रमारु रे रतलाम, कोटा, बयाना, मबाई माधोयुर, मबुरा, भरतपुर बनैरा मं जनन 35-P-0F । होमाम्स किन्द्र ,हार वैस्ट दहिया घुमारत में जाहिर सभा। बहुत उयादा भीड थी। रिम स्था-। र्हाइ कि । फिक्ने छागछ १४६ ह । छान्य मि है। इस म रहुमर र साहमत्त्रमृत्रम् रस । इस्तर क्यों व मनावर्ग रिगरिंगम । एतिक द्राप्ति , कि रिंड इक्स में रिक्र प्रस् रिक्ट उक्ताछ ,कि रिक्र माक में जिपम क्रामर कि में धरवरम के उपुर । काछ एक कमी देन र्राष्ट्र । विष्याप्र में प्राप्त के प्राचार । दिन्दी । द्वार १ में विषय में वार्ष प्राप्त । । नाम म्रोह के अंक्रार, राजीव के पूर्व समय जयपुर, बडौदा, राजकी के बारें

। रिभाष उर्ड सिंध में उर्गेष्ठ क्षित्राप्त किलामाउद्धि तेब्दामारीह । प्रिय १६ मादशीमार • मी। १४३६म्ब १४ रहित पहुंच । स्टेशन पर स्वापन । प्राप्ति हैव विद्यानित में इस विदेश । क्षिग्रं स्ट्री रई दिम्म। समनीवी-रामकी सं महनताल कोरारी, सत्यनारायच सराय आहि में अपपुर-मत्यावह के बार रास्त म-मदनवाल जानात, राधारूच्य बजाज, दामोदर, आविद्शती,

39-9-38

पनस्यामदान, रामेश्वरदान बिडला से वार्ते । वायसराय के सेश्रेटरी से जो बानें हुई, वे उन्होंने नहीं । कोई आशा नहीं दिखाई दी, तो भी उनका बाइह था कि अगर मुझे छोड़ दें तो, कुछ दिन बाहर रहना बहुत जरूरी है। मर प्रादीनाल में बातें, प्रिसेस प्रोटेवणन एवट लादि के वारे में। नध्मीनागयणजी यादादिया व सरस्वतीदेवी से बाते, उन्होंने रुपयो की धटट देना श्वीवार किया।

एका-प्रशस्त्र के बार्यकर्ताओं में देर तक विचार-विनिमय। दैम-दिनिधियों को मुलाकात दी । ठीक प्रश्नोत्तर हुए । मुराणाओ व धर रवायन ।

श्रातीर मभा--ठीक हुई सानपन्न आदि। मेरा भाषण भी सुन्दर, प्रभाव-णानी व मृतं मन्तोष हा ऐसा हुआ। बिहली से मिलना।

# MU98. 4-7-39

वर्ज पान किया। जानकी व कमल में बातें। प्रादेना । जमपूर के लिए स्टेशन पर बिदाई । कई मिल व कार्यवर्ती लोग रक्षत पर मिलन व बिदा देने आहे। शूल मृहते, उत्साही वालायरण। द[न स देन-रिपीटेर माब थे।

'ग्टेरमधैन', रायटर, ए० पी० आदि के प्रतिनिधियों से रेल में बातकीत। माय मधी रटेशनी पर लीम अने पहे। योहा बोलना भी पटा। यादीकृदि में पुत्र पोत सदस्य मकाना भाहते थे, पर नहीं मचा सके। जसपूर स्टेट र १देवना पर ब्यादा साफ बोलता था।

बरायको सामान, बपूर बन्दकी, चिरकोताल खप्रवात, मिश्र वर्गरा आये, 5'3×15 I

वजुर व पृत्र कीइ भी, बहुत हार वसेश पहनाचे गर्च। स्टेशन पर ही

धापना दशा । १९६७६म उपपूर को अनियाबाला आप बनाना चारने है, आदि ।

रता दवी सी देनों के पान ही रहेद की मुददर मोदर के मि० यस नाथ ही धर का Me हेनदी रनवे मुत्रिटेहेट, बिस्टर वेग ने गिरण्तार किया। धे - to ओ व शाय स्वाता ।

। मेंग हो अपूर समाह 15 गेंच अपित अपूर वह भी १५ एम भ सम्बन्ध सम्बन्ध रहेर स्थाप हरू तिय ती पहीं मालूम हुआ और डी० आई० जो है। पी साम जो मि नाम के साममार के प्रताम काम साममा के मार्थ र प्रमान नाम विह साहर द्वारू हे लिम कि लि इस हिटक रकालमा हम ड्रह उष्टाहर हे ,धाप्त के किंद्रमिल्यू हे व्हिल्डिस के शाह वह में रुडीम कि म भरता है। कल राव-भर में, यानी वयपुर स्टेशन में मुरा में जात । है हैं जा है छिक में की 16 में 16 में 16 में 18 में ए से उद्देश में के कार प्रहेश का कि किर मार्थ के विकास में वाडा आराम सेना मरूरी है। इसिएए मोह कारन मार ह इक्ति क प्रदृष्ट् की दिक में ०क्टि ० ड्री इस क्रिक्स का दि एवह क्ष्मित्र क्ष्मित्र उक्ता क्ष्म क्ष्मित्र । मोह, मयुरा, सागरा, २-२-३९ । कार) युरा के एकूम उन्हों से डिह । समार उद्दांशाम डैंग्हि

१९९मों कि र्मप्र मांछ मह को डिक कुंच व सिमस दीव्योतीय। हिस्साव प्रमुरचन्द्रजी पारतो, चिरजीलाल अधवाल (बधपुरवाली) में देर 8 17 17 3-5-36 । हिन्छ कि सिन्हर्ड नैधर । ग्रह्मिय मिक्स मार्थे विकास के स्थापन के स्थाप ी माराष्ट , रेड्ड ।इम कं (किरिड्डिक) ाम कि मिशक- ।रमार । जिम्हिक छिन्छ । किए छि 

। तिमित्तार कत रई से शीव्ह रूएरहई (ड्रेमीरासरड़ तिर्दे जार क्षेत्र का क्षेत्र का इंडरहर विकास बहुवानेवाला था, मैंने पुता । किस जृष्ट डिल्क्ट क्तिक क्रिकेट

FTR 18 file उन्हें एक्ट्र एक्टी के उनकी कि 515 कि में सी 15 उन likg शूणर । tap tigs किक निक्षित कि है में है में होए होए है के । फ्रेंक उट्टांक समाह हमी के उट्टांक

करूगा। और भी जगह सूचना की।

पनस्यामदास व महादेवभाई ने कहा कि 'अभी और थोडे रोज नहीं जाना चाहिए। जयपुर कोसिल को पक्ष देना चाहिए,' इत्यादि। पर मुझे पसन्द नहीं आदा। संपू का तार आ गया कि तुन्हें जाना चाहिए। उससे मुझे सन्तोष हुआ। बापू को लगा होगा कि मैंने देर क्यों की। परन्तु सारा हाल उसे सम्बन्ध होने से मन्तोष मिलेगा। आगरा मे जाहिर सभा हुई। ठीक थी।

#### आगरा, ४-२-३९

प्रयोगनारायणजी वकील के घर धर्मनारायणजी (मैनपुरीवाले) के साथ भोजन। सुगीत (राजा) लडका होनहार मालूम हुआ।

महादेवभाई का पत्र लेकर आदमी आया। पढकर चोट सगी।

जवाहरलालजी नेहरू, गोविन्दवल्लभ पत, काटजू, घनश्यामदास व महादेवभाई तथा वर्धा को दो बार फोन किया।

आधिर बापू की, मेरा मन हो उस मुताबिक करने की, इजाजत आ गई। सप मिला।

सुषामला। जाट नेताओं से लडाई के प्रोग्राम की योजना व चर्चा। विद्यार्थियों से व कार्यकर्ताओं में बातें।

भागंत्रजी ने यहा भीज दिया गया । आगरा के खास-खास आदमी आये थे काज मुबह आगरा के दो सी० आई० डी० को बड़े जीहरी ने पकडा , डीव रोनक रही ।

पुलिस अधिकारी भाषी मागने आये। फोन से ठीक कार्य हुआ। ऑफ्स का मकान व छावनी बर स्थान देखा।

पत में ६।। बजे की गाडी में रिजर्व में कड में सीकर के लिए रवाना । बादी कुई में डिस्वा कटने की कका हुई, पर नहीं कटा । इसी प्रकार रात में जय-

पुर पहुच गये। साथ में हरिभाऊबी, दामोदर, मदन, रामप्रूरण, चन्द्रभाल औहरी, विद्ठत तथा वकील कपूर आदि थे।

## जवपुर, ४-२-३९

जयपुर से हीरालालजी भास्त्रों, बपूरचन्दजी, हरिश्यनद्रजी आदि पूनेर तक साथ में आये। जयपुर में मि० यग व अन्य श्रीधकारी स्टेशन के बाह

। एक र्सड़ इंड-रमी क उनक्त । इ सि • ४-४४ वरिक से खुंच एक एवं से स्वार्थ । सह । हुं जिल्ल सम् केमार केरक ताह में महि उस मैं। ई हसीय ताह कि रहे कि मिलि के प्रम म सिमी राज्यम हुछ , है किम राख्य रहक किमाथ म कि सील र्दि हिन उड़ाम रि प्रमुक्त किमाथ की हिक निकृत्त । देह नाम रिक्त । प्राप्त पर वातचीत का डर वदलना चुरू किया। जयपुर केरड पर पि॰ गर निष्ट हो। में भाग स्वापा उद्याप १ देश और अहें ने प्रिक्रिक । है कि एक हो में है कि इस एक इस कि कि में कि मा कि है कि मा DD । गर्मक दि हि किल्फ कि दिहर काल ामइन्स् क्याल । कियाल जिस् होति कि निष्ट प्रद्राप्त के प्रमुष्टक किमाल जाट छड़ की रहक ने छित्रीतकग्रीह महि किक्स कि व्हार की है कि महिल्ह के महि है कि मार्थ में केशे हिए कहेपूनक पांक । है ानारू उत्निति कि छिए की रहक उरीश प्राप म्ह प्र क्षित है। कि कि कि कार प्रकार । वार्षार प्रमुक्त वाराव वारती की अम्मिमी गाह की हिक मिट्ट रिक्ष घंगर कि दी है कि है। में दिकाम लिकि । है। दिवात कारीकिंड जाम के हित्तीमी य मनीटू द्वाराह्मी है। मुं किए रिक राक्ष्ममी हेष्ट में उष्टवर । कि विवाद की में समीर । क्रमान्त्र कित में जित्र । एक र उपके wirn i me gang frigin fa Beife trast ti thr i eitraftra कि कि किए में उमास में छिन्दू । में द्वार उस में छिनेट उड़ीन

का गवा। मुझे बहा से डी० आई० जी० दीयानचन्द के साथ मीटर मे रवाना किया गया। थोड़ी राष्ट्र आई; हवास १०-१२ मिनट तक जीर से लक्ता रहा। पश्चान भी मासून हुई। बाद मे मुसे जवपुर लाशे। वहा से ६६ पील दूर अन्वर स्टेट मे या गुड़गाब मे या देहशी मे छोड़ने का हुक्म है. ऐता डी० आई० जी० ने कहा। मेने कहा कि जवपुर के बाहर में अपनी यूगी से मीटर से नहीं उतस्था। देर तक विचार करने के वाद उन्होंने मुझे जनपुर स्टेट मे वापत इंस्माइलपुर चौकी पर लाकर बेठा दिया। चनवर्ती करीब २॥ चेज बारे और कहने लागे, अब आपको जवपुर मे ही रचने का इसम मिला है। यहां से डेड-दो पट का रास्ता है। पर रास्ता बहुन लम्बा पा। २॥ अने खाना होकर राहा में स्वान्त के सा स्वान्त है। स्वान्त व्यन्त स्वान्त

## माड़ोती (जयपुर), ७-२-३९

मुनह २ वने मु॰ पु॰ श्री क्षत्रवर्ता ने उठाया और कहा कि मुझे हुनम आया है कि आपको अभी यहां में ले जाया जाय । मेरे इनकार कर देने पर फिर चल-प्रयोग करके कनकर्ती व सिपाहियों ने गुझे मोटर मे डाला । वहां ससे में भन्नवर्ती ने आईर पडकर मुनाया । उत्तकी नकल देने का कहल करके किर इनकार कर गया । भरतपुर व आगण की सरहद पर चिकसाना कस्टम नाका, ओ भरतपुर तटे का है, वहां पर मुझे जबदेसी गाड़ी से मैंचे जारा । मोटर का न० १२३ या। योडी रातड व बाये हाथ की वीच की अनुती में चोटआई, जिसके कारण खुन भी निकला धंती व करण्डों पर छिटे लगे । बाद में मेरे का कोई बरोबस्त नहीं था। किर रामकृष्ण को भावका में इस मोटर गाड़ी का कोई बरोबस्त नहीं था। किर रामकृष्ण को भावका मेरे का मेरे हिम्स हिम्स मेरे हिम्स मेरे हिम्स मेरे हिम्स मेरे हिम्स मेरे हिम्स मेरे हिम्स हिम्स मेरे हिम

#### आगरा. ८-२-३९

सरदार बल्लभभाई से छ. मिनट तक फोन पर बात चीत। जयपुर वीस्थिति बतलाई, बाद में श्री मुशो से भी फोन पर देर तक बातचीत हुई। दिल्लो में

में नेष्ट्र कि 51 बाहरजांहु समग्रे । प्रमानी-रामानी में शिमी प्रमुप गोम्बो केड रई से किसी रूप किस्त किन्द्रीय । शिमके किस्स । रामानी । प्रमुप किन्द्रीय राज्येत्वर । श्रुप सिद्धि सम्मिनी । प्रमुप रिज्ञेस किस्त्रीय किस्त्रीय सामान्येत्वरी किसान

ाम् की हिन्दुस्तान हान्तमा के महानत देवे, जोड़ा पूना। भी गिमी (महिमाध्य यो! याती) या! गई। उत्तक हाब बारूकी के प्रमान के समय के स्था

. १९-१०-१ १९-१०-१ विकास स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित । वयति हो समोश्य १९ व्यापित स्थापित स

husd | firm sloy form | fire feed tris submerg Sys alfe fe fore r foreste fe rose test for foretre te specific fore r foreste fe rose feed foretr test specific foreste feet अनुगार बिना बर्त भाग से, जन्यथा हम सड सेने। सेगत वा प्रोथाम बदसने के कारण सिर थोड़ा भारी मालूम देने सना। बापू के नोट में यग के बारे में जो गलत खबर छंपी, उस सबस में उनकी तार-पक्ष भेंब। हरिभाज्जी व राधाविमन में देर तक बातथीत। स्टेटमेट यगेरा तैयार

किये।

१९-२-३९ दामादर देहनी में आया । वहां की हालत व भूलाभाई से हुई बातचीत

कहो। अभिदत्तत्रीय पातीयानको मे देर सक बातबीत। चन्द्रभाम जीहरी, रत्तात्वादव सप्यनक्रहोकर आये। यहा की स्थिति सुनी। जयाहरसास वापत पदा, उद्देवृदी स्थिति बीजानकारी नहीं दी गई। घोडा चुरा नगा।

नमा। वर्ष्यते में हनुमानद्रसादजी पोहार (कलकसावाले) य रामेश्वरदामजी विद्या वा पोन आया। गम्पनोहर मोहिया व पटमाल जोहरी ने वाते। राधाकृष्ण व हरिभाऊ-

रामननाहर साह्या व चंद्रभात आहरा म बात । राधाकृष्ण व हारमाञ्च जो को मे युन्ता देनी थी, वह दी। युनाबबाई वर्धा संभाम को हरगोवित्य के माय आई य वे लोग जल्दी ही

कुरारकार प्रधास भाग वा हरणावाद का भाग आह ये ये पास अस्ता हा साटर से बेंडरावडी व मदन कोठारी के साथ भरतपुर के रास्ते जयपुर स्वाता हुए।

ष्काना हुए। जीहरी, सममनोहर, ओमुबी, बिट्ठल वर्षेष आगरा वार्यालय यो दूसरी भीडर में रवाना हुए। मै. विरुद्धीनाच्यी मिश्र (दलपति) के साथ रात में १०-२० पर प्रोप्तेसर

(तीमरी बार (तरपतार) आगत से जयपुर २०० मील, जयपुर से भीरामागर १०६ भील, अप्टरा से बन राष १०-२० पर भी जिस्कीताल मिथ (प्रवस दलरान)



आज का दिन घाति से कटा । यहां गांव नजदीक न होने से सामान आदि मिलने में कठिनाई होती है। भीजन वर्गरा की भी अभी वरावर व्यवस्था नहीं हो सकी है। दाल-आटा वर्गरा की व्यवस्था कल तक, सम्भव है, हो जायगी। अधिकारी व सिपाहियों का व्यवहार प्रेमपूर्ण है व इज्जत करते ð,

भजन, रामायण वर्गेरा ।

35-7-40 रात में मिपाहियों की गड़बड़ के कारण नीद में बोडी खलल पड़ी। वैसे नीद सात घटे से ज्यादा हो गई । भाज डेरे पर ही निवृत्त होकर घुमा, साथ मे रामप्रसाद । साग, हरी मिर्च वर्गरा लाये । जापानी व्याधाम किया । चर्खा ।

भोजन में बाजरे की रोटी व छाछ का रायता मिला। दाल नहीं थी। योडी देर शतरज । शाम को घूमकर आया । रामप्रशाद व जगन्नाथ साथ मेखे। प्रार्थना, भजन । मोजन में मूग की दाल, रोटी व दूध।

आब भी जयपुर से सामान, अखबार वगैरा कुछ भी नहीं आये। आधम-भजनावली के सिवाय पढने को कोई और पुस्तक नहीं थी। 98-5-86

रामप्रसाद के साथ मोरासागर की परिक्रमा की-करीब पाच मील। चर्छा । मस्तक व्यामाम । बाद मे शतरंत्र दो बाजी । वयपुर से रामसिंह १२३ नम्बर की मोटर लेकर आया। यग सा० का पन्न, भेषवार ता० १४ व १५ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स', 'हिन्दुस्तान' व 'सैनिक' तथा नवींदय के सात अक । यग सा० के पत्न का जवाव हिन्दी मे दिया। बानको के नाम पत्न व वर्धों के निए तार भी लिखकर दिया। रामप्रसाद व बगन्नाय के साथ ये लोग वापस गये।

रात मे देर तक अखबार पडता रहा । 98-7-38 मुप्रराम हवलदार के साथ करीब चार मील धूमा।

355

कि होर में एक हुं हुई से हिंद र वीच र वीच हुं है है है है। 14-5-46 । 15 रक कितर पि कि कि कि छि छ छ नाम 13 कि कि छ छ छ छ छ। ण्डी उक्त प्राकृत्व हिंदे प्रप्ताहुक कि रिष्ट प्रावेश प्रदेशिय प्रमाण स्था । िक्स घर द्विन (मं लर्छ) माप रू सिमी । ई मम्हु गर्र ने छर रिहरों 555 बिट्ट को 1ड़क र्ह गम् ० मी । 18डू महाम उद्गाप का का प्राप्त 1ड़े वामोदर व रामऋष्ण को वापस भेगा। विरुठत आ गया। वह स्थानवाँव l 1:11: 19: नात के बाद करीव २ वर्ज भोजन किया--मून की बात, रोड़ व मान करोव, मोरांनागर पहुंचाया। मृह हाय धोया व बोहा नाला किया। क र है। १६ रक्ष्म के सिम ३०१ माउक पुठ्ट विडे असमास-समिद्र स लिए के निगर के दममात से प्रथम के ामाद है पास र्मिश रे गय ० मी उन्म कि ने ने कि हो है उसी है निरंजीलाल कि कि को मोर है उसी प्रवाह कि रहा कि तिहास प्राप्त सह प्राप्त की 18क कि मि सिहमी हनू कि कि हिस् कि कि मार्च हो हो हो है। इस हो हो है है है है है। इस हो है। छत्रो क्रिक्षिय भी। क्रिकी क्रायक्त के क्रिक्र के सनीपूर प्रकारमण । भारतना १ अमेर में मि० वंग, आई० जी० पी०, स्तेतत मनिएट. मित्राहि हो हि हो हो से व तु व के बाहि हो हो है। इस है। विदेश प्रकार व द्वांत मीट , प्रकृष, प्रमाथ । में फिमांथ प सन्हमी "uge enrau , mglin zgienun it rain fang i ng teirs मानुष्य, परदूसात को मेरिटों मि हामाहरू व राष्ट्राम के व्यवस्था के साथ

ठाकुर खुषालियह, पुलिस सब-इस्पेक्टर से आध्यात्मिक व सेवा आहि । । है घान्निक भि मान ।क्स पा ।इक्प काद में जगन्तीय व रामप्रसाद आये। जगन्ताथ ने मधहूर मीजा हारू किही के निष्ठ :छ ,नगड़े ह छिएछ ६ स किड़ी क ,तन्त्रमति में नार्घ हम्सु । 157 राष्ट्रिक कर ममम खर्ह सम्ह , व्हार र डिक रक्त

। 16ाक विष्ट । फ्रमनीनी-जानकी में धर्का

। 1मष्ट्र उम्ह के इन्ड मांछ के ब्रासप्तमात्र कि मांव

बात का दिन पाठि में कहा। यहां गांब नजदीक न होने से सामान आदि भिनते में कठिमाई होती है। भोजन बर्गरा की भी अभी बरावर अवस्था नहीं हो मधी है। दान-आहा वर्गरा की व्यवस्था कल तक, सम्भव है, हो जावती। अधिकारी व सिपाहियों का व्यवहार प्रेमपुण है व दरजत करते

९४-२-३६ रान में निपाहियों की गड़बड़ के कारण नीद में घोडी खलल पड़ी। वैसे नोद सात घटें संच्यादा हो गई।

ाच पाय पठ न प्यादा हा यह । भाग हरे पर ही निवृत्त होकर पूमा, माथ मे रामप्रसाद । साग, हरी मिर्च वर्षेय लाये । जापानी न्यायाम किया । चर्या ।

भोजन में बाजरे को रोटी व छाछ का रायता मिला । दाल नहीं थी । थोड़ी देर गनरज । शाम को धुमकर आया । रामप्रसाद व जगन्नाध माथ

म वे। प्रार्थना, भजना

भजन, रामायण वर्गरा ।

है।

भोजन में मूर्य की दाल, रोटी व दूध।

भाव भी जमपुर ने सामात, अखबार वर्गरा बुछ भी नहीं आये । आध्य-भवनावली के सिवाय पढ़ते को कोई और पुस्तक नहीं थीं।

राजरामकावाता के सबाय पढ़न का काई आर पुस्तक नहीं थीं। १४-२-३९ गमबसाद के साथ भोरायागर ती पहिल्ला शी—करीब पाच मीला

पर्यो। मनक भागमा । बाद में मतरब दो बाजी। बच्चूर से रामित्त हेर्ड नाबद को मोटर लेकर आया। यम सा० का प्रत्र अध्यार ता० हेर्य हें के रिन्दुतान टाइम्से, हिन्दुतनां व खेतिक तथार ता० हेर्य होरे के रिन्दुतान टाइम्से, तथा कोदय के होरे के रिन्दुतार और नियक्त दिल्ली में दिल बावकों के नाम प्रत्र के बाद के निल्दा होरे की नियक्त दिला। समस्या

व प्रकार के साथ में लोग बायस समें । रात में देर तक अधवार पहता रहा । वैदे-दे-देव

र् अन्य द्वनदार के नाव करोब चार मीन चूमा।

प्राथंता, भवत । सर्वोदय पदा । पुजराम के साथ ७ से ६ वने तक चूमा, करोब पाव मीत । बजी । जापानी स्थामाम ।

रहा। अन्य मोरासायर शासा का योग किया। देसरा अरू बेह (क्या। दृद्ध हो। अन्य मोरासायर शासा का योगी स्वरूप के छोडमा बेह हैशा। बोगो

ाँउ० युः ० पु उन अगज स्वाहो व पूमके को खडी को ध्वस्था को प्राप्त कारा. बाज तथा स्वरताने को श्वचस्था अभीतक नहीं हो वक्की वक्को हो हुवारे हुंगे. काज चयलर पर स्वयस वद्म गई। इसको बजह से बहा हो हुवारे हुंगे. विक्री होने को सम्मानना है, ऐसा बहा पथा।

प्रस्ता । सर्वोद्ध पद्म। १ विन-१-१६ पाप मीत से व्यारा पूचना हुआ, जुवराम बाप में या । स्तरी । सर्वोदप दूसरा अरू पूरा किया । तीसरा अरू युट किया। भारत । साथ सागर का पानी, नद्दर में पानी भारे के कारण, बर्ड़ा की 'स्वोदर 'अरू में पुरु दुर प्रस्ता । 'स्वोदर किया के क्षेत्र आया। 'स्वोदर हरू के में हिंदा व्योक्ट के सर्वाद के निश्च में में में में

is u e c'ú jurn (4 garran ú rachae unlis c'h 2003 (kyru'' ur re C'ur (3 y ruria 1210c 'ur 'ad (bind yeu 130c) ur 18 Cun (2 graf 14 garra 170c) ur 18 c'h c'hur ur ur 18 Cun (2 graf 14 garra 170c) ur 18 c'h c'hur e Lau (18 c'hur 18 graf 18 garra 18 c'hur ur 18 c'hur ur e Lau (18 c'hur 18 c'hur 18 c'hur 18 c'hur 18 c'hur 18 c'hur 18 e Lau (18 c'hur 18 c'h अगर तुझे इम दुनिया से कही चल बसना पड़े, तो मैं तेरे पीछे दूसरी पत्नी नहीं करूगा । ईश्वर पर दुढ़ विश्वास रखकर प्राण-विसर्जन करना ।" 98-2-38

पाच भील घुमा। चर्खा। निर्दोप दान और श्रेष्ठ कला का प्रतीक 'खादी' नामक लेख पडा ।

बापू के पत्न मे से पृष्ठ ३७,अक ३ मे यह आया . १ अपने प्रति करुणा करके सब जीवों को समान मानकर उनपर करुणा

करे और अपने किसी प्रकार के भी सूख के लिए जीव-हानि करते हुए काप तरे।

२. देह की उपेक्षा न करते हुए मृत्यु का जरा भी भय न रखे।

२. देह अत्यन्त घोधेबाज है, ऐसा मानकर इसी क्षण से मोक्ष की तैयारी करे।

30-7-35

भाज सर्द हवा थी। थोडी-घोडी छीटे भी आ रही थी। सुबह तीन मील से ज्यादा पुनना नहीं हुआ। शाम को ठीक हो गया। पर्धा--शतरज. 'सर्वोदय' का चौथा अक पढा ।

भि०यगद जानकी को पत्र लिखे।

79-7-75 यग सा॰ के नाम पत्न भेजा। जयपुर में लाने के सामान की फेडरिस्त

भवरिमह को दो, पाच मील घूमा, रामदास जाट साथ में। चर्या । सर्वोदय का चौथा अक पूरा किया । शतरज । दोपहर की भी चर्या Tar i

अयपुर में रामधनाद पत्न, अखबार व सामान लाया। लावसीट से डावटर पन्हैयालालजी गुप्त आये। उन्होने वजन सिया:

२०५ रत्तन हआ, छाती वर्गरा तपामी। कब्जी के लिए पेराफीन तेल

वर्षेत्रा भेदने को बहा। रात में देर तक अखबार पढता रहा।

वर्धा से खबर आई कि विट्ठल का भाई सालोड में मर गया। विट्ठल ने नहाकि वहां उसके जाने की जरूरत नहीं। वह बहुन कप्ट पारहा था।

किमन हेट रे क्टि दे इस कार जमन कर आई; केरी मार्ग विमन कि रिडे कि ति है है है है में रिडे वि रेडि में उदी में उस विस्ति कि कि विस्त क्षि । रेंहे में उड़ीम हरिक लिम निह काम में डाह , फड़िन पिरेक लिम प्रसार हुआ। मोरध्न राजा की कथा सुनी। बापस लोटते समय बाध मा। वह यहुत हो साफ व निमंत या। बहुत देर तक स्नान किया, म किए मर्ग एराशास में डक्र । कि महुए रए रहीम घडके रीध-रीध कि ति, एमछ नेशह उर्ग ायाह मं तिशह , र्या गरीम निया प्रमान क्षात्र करा निया निया 28-5-86

। कृष आध्यात । सहाक राष्ट्रा

i plipsp पदी राती व किस के कार प्रांति की स्थाप भाष भी स्थाप प्राप्त करने की क्षांत्र कर

क्षिप्र पृत् रिक प्राप्तको कि कितिक्षीत्रीय कम की रहक में स्टिप्तमीनावरूर नास कार नेड थे।

कृति कृतक कि मित्रीय प्रमुख तथा छ छ । ए । १३७ १३ मानित व नम्हापत्र कि नात्र तक दिल्ली प्रमेश है है दिस स मानाना है मिक हिंड प्राप्तिश्वम हे सिक्र मक्षति तिथा एक प्रमात । ।।। प्राप्त १ १० १. १ बना व दर्र दर दीवा भैतस्य वाता।

eing bafe alt infen गा है बाच मान्य मेंगा वर्ष के नवीज़े धर । साब साना ।

31-2-16

imit jath abberedit. h thibiting i fer la bes abbe bbt. 'Iti; ikibe is ağıs il

1 1515 II 12 1x 11h 151b

रामकताद, शुक्राम रानीनह व नहादी हिराबासम बनुहरको (In the tites to the bit bit the bit & tintais er e bir

12 erger smellig tin ares g. i tate: m a ter it in åter it after ir

21.5.22

दिया था। उससे चोट पहुंचती, पर ईस्वर ने बचा दिया।

२५-२-३६ कौसिल आफ स्टेट जसपुर के मती के नाम पत्र लिखकर श्री कुशलसिंहजी

नो दिया। कुरहारों की बारात देखी। गधों के ऊतर दीन व बीनणी, मान-आठ वर्ष की उसर के ये। बीनणी पूग्ट किवे हुए थी। वेस्ट हाउस के सामने से जाने समे तो बीन व बीनणी को गधे के ऊतर से उनार निया। कई गधे व

मनुष्य थे।
कई दिनों से विचार हो रहा था कि बादमस्ताय के ज्वयुर आने के बारे में
कोशित आफ स्टेट को वह निग्रू कि इन समय उनका आना प्रजा व राज्य
के हक में टीक नहीं रहेगा। जनपुर राज्य से भयकर अकान पड रहा है।
दूसरी और वायसराय के स्वागत में लागी रथमी का रोजनी आदि में गाय
होगा। मैंने तो यह भी सोचा कि वायसराय जबक जयपुर में रहे, उसके
सिरोध में उपसास रथा बाद में कई बारणों से यज नहीं भेजा। मेहतरी

के भवन व गायन मुते। नारावण महतर ने बहुत ही सुन्दर व भावपूर्ण भवन मुनाये। २६-२-३६ भवरतिह रावपूत (मान वायदी, रेसाडी के पास वेगराजवी गूरता के

याववाता) के ताय जानकी व कमन की पता भेजा। मुलाकात वर्गरा के बारे में व स्पना जता करने के बारे में विज्ञा। राममान २५,२५ ता० के अध्यवार व सामान लेकर आया। नियमित अध्यवार नहीं आता, इस बारे में उने कहा।

गक्त, तार व चिट्ठिया जो आई, व देखी।

ता॰ २३ का राजेन्द्रवादू का तार आज मिला, अन्य कई पत्र मिले। कमल को य केशवदेवजी को पत्र लिख भेजे। केशवदेवजी को तार भी लाहीर वसल के पत्रे संभेजा। बापू को केलनवैंक की बीमारी के बारे में वर्धा तार

वषन के पते से भेजा। बापू को केलनईक की बीमारी के बारे में वर्धा तार भेजा। केलकता के मवर्नर लाई बबोर्ने के मस्ते की खबर पड़ी, बुरा मालूम हुआ। पी॰ डो॰ शर्मा व बी॰ पी॰ जर्मा, कर्मा-वन्यु एरोप्नेन पासतट की भूखु के

२६३

34-5-05

हेत क्य वार्लुय दिया। का ब्रोकिक बातीस- मर्द में तरह द्वार, ब्राइ के राष पड़म गा उपार प्राप्त कित्र का हारत है से हिस्स है कि में कि में कि से साम है। कि में कि मान

मिम मर्प्रशाम क प्रज्ञाम काक्षीक कि (क्रिकाडर्क) कि द्वारी कि कि कि है किकिन सिडुकोल्याजानिक के उमेहर संही , स्प्रहात

कि होक कि कि माम्रीए के घउड़ीय , में छिकलक छेट ,ि डामड़ी हिन किएक र पासक में क्षितक। ई 10ई देशकड़ी दि प्राक्ष्यक प्रप रिप्रक गान्त्रा में भवित्य उज्जबस विदाई केता है। इसरी और से मिन नण । कि राष्ट्र राष्ट्र के राष्ट्र के राष्ट्र के राष्ट्र कि राष्ट्र राष्ट्र विश्व कि राष्ट्र विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व विश्व विश्व विष्य विष्य विश्व महम प्राप्नते कर इक्त क प्रह तिस में तार में रीष्ट के प्यातीय के उपूर्णक "... रेघे ,किइर किंदि कालम किंद्रिम प्रवृद्धि कि ९९ वास कि क्टी-प्रमुष्टि तिर किर किर (एको एक से इमेर के लिए में होना के विकार कि है । ।। । ई किम माक कि उण्डेम्री ह के ह्म्मोकि से वृ ६ ३१ में उपूक्त पर प्र एउ के होड़ कि स्टि कार्का के उपूरण के (कार मुक्त भारत कर कर कर कि

1 32 छन्द्र इति कि वृक्त में र्राप्ट के प्रज्ञाप हुन्छ उक्तमी के लागाइम उपुरम् \$6-5-56 । है ड्रिंग ड्रिका कि

। प्राप्त किह में समस एडाक कास हुउन ,डि डेम्पड़ी हांह डेक उप रिडक जीकों ! हुई कि में कि कर हो है कि है कि कि के जीकों के मान है है । िछो उक उक्ति कि बार जाएको छेड़े। ई क्ताइडो कि क्रिडेट मन द्वापा कि (मंडनीर) माम कुरप ,ई किई डेराइडी कि सीड़ कि मद्र क्या किसा कि में कियोक्टिक के चून । समय समय किया प्रमुक्त अनुवाधिकों में 79 सिंह क्ये सिंह ,सिर्किली किंदि मालजीए ग्रह्मी ईम सिंह हुउप ,क्यि Fक्र कि इमि में प्राहुक्यत के किमी मन्छ के के ड्रामक्रीड्रम । किस कि ड्रिम मित्र में कि छिंद महाम साछ रहे कर राष्ट्र के हा कि है कि है कि स्वास है।

से विनोबा के सम्पर्क में बिधिक रहना चाहिए। उसीसे मेरा मार्ग साफ व नेप्लंटक हो सकेगा और जीवन मे असती उत्माह प्राप्त हो सकेगा । गपूर्क प्रेम का व उदारता का ख्याल करता हूं तो अपने को बहुत नीचा,

नालायक समझन लगता है। बापु को समय बहुन कम मिलता है, इसलिए उनने भी कई बार स्थाय के मामते में गलतियां होती दिखाई देती हैं, परन्तु उनके मन में द्वेष, ईर्प्याव किमीका दिगाड हो, ऐमी वृत्ति न होने

में उसका परिणाम ज्यादातर ठीक ही जाता है। 'सर्वोदय' का छठा अक पढ़ा। चाक मिट्टी की खदान देखी। मीणो की

गरीबी देख हुदय रो उठा। 'गर्वोदय' छठा वा अक पूरा हुआ।

9-3-89

शियोरनावशाई का आन्ध्र का भाषण टीक या । कल से कुछ चिन्ताजनक

धबरें मिलने का आभाग मन में आ रहा है।

विभारतालभाई निखते हैं, "आत्मा वी मुद्धि और आगृति के लिए हमें,

आरमा को कमजोर करनेवाले सब दुर्नुण छोड़ने चाहिए । जैसे-

(१) गराब, अधीम, चरम, गाजा, भाग आदि नशीसी चीजी का त्यांग.

(२) व्यभिचार तो नहीं ही करें। अपने गृहस्थाधम में भी सबस रखें. (१) तेव व मनानेदार खराक, उत्तेजक तमाशे (नाटक, सिनेमा, गान,

नार) भादि, तथा शिकार क कुर सेतो को न देखें, (४) चोरी न करें, (१) दुशान खेले. (६) झुठ न बोले. (७) शरीर, कपडे, मकान,

आगन तथा गाव साफ रखे, (८) हमेशा बाम म लगे रहे, (६) अज्ञान

को कुए माने व सदा ज्ञान की धोज में रहे. (१०) लालव न करें, दूसरी मा दानि पहुंचाकर अपना लाभ न करे. (११) विसी का ब्रान पाहे. अपने पहीतिया आदि से प्रेम व उदारता रखे तथा(१२) नम्र और ईश्वर-

दशादच रहे। े अरहारका रही तो हिन्दू-धर्म न रहेवा । देहान नच्ट हुए तो हिन्दुस्तान भी बाद हो बादशा ।"

'सबोदव' का सानदा अह पूरा किया । विक रावारर व राम, रायप्रवाद करते ह साच जाय ।

बिक्रा कि लाह उनके कि मद्देश प्रदेश कि एक प्रकार । सम्मार प्रभात राजका व्यवस्था वहा वा अब आजा है, वहा का मामना पुनः भारत का द्वास कहा। क्षणी कि दिसंक तत्रीक प्रथम सिर्मा है। दिस्त प्रथम में भाग के उद्योग है।

क्ति है माहरू-छुप कि छिके हिस्सिमा । छुर सन्छ मह मह रहे आधार

। थि फ़ाइ में (मद्दाक) छिट्टोडी किस्ट कि फ़िट ,ई रिन्म्ह किही किहर कि डॉक्सफ़ । ईई डमंडई३ के हांग्क कि डॉक्सफ़ कि कि हा है । इप स्वारं, के मुक्त मुक्त के से के के विकास 25-5-5 । देवु स्थाप्त प्रक्रमार द्वम ,गर्छ ।गधामा

ाः १४-२ का हिस्सनं पूरा पना। सेच 'A Bood Samathin । निरु प्रमार क रहाथ ही किसाब के उन्हुमें । प्रमूप हि उप रेड 75-5-5

मिय हिंदि सिकानस्य देस । मिनी जुरू मिर्का ने हेरी है। कि द-२ १० गि निवारी। जयपुर पर बापू का छोटा नोट, घच्ची हेच्छी, सद्यत मार्थ है। मेहपार कि उक्डम कि डिम्पित । हिए छिपू छोधनी कि जिक्ता है। क्ष छात्र ३ म है कि कि छात्र ०१ ; में रिप्राष्ट्र के प्राक्ष कि छात्र ३ है व कह है छात र , में होषूष कुम कि कि कि हो है जात ह - हिम के कि में क Dr Chesterman बाला का पड़ा।

1518 क्या । पानी रहा कि तम का प्रमुख क्या कि वा मान सन्ह दिशा में तहीं के कि के में हिनार । साथ रम रहि के इंड कि का माथ कि कर संस्था PIPPD , गुरू रिंड रे भाग के बार ,गृह रिछर्ड राउटा कि द्विती राजीक इंटर 86-F-X । धानमु संस्कृ । भेरिकालिस्की ने तुलसी-रामायण सुनाई; यहा के भेहतर के तरके वें

। प्रिम्स घाप कि घरि-छ्ट कही[मास ह इप्रें कि लिसि नाफ़्रेसे हाडी ली। क्रिसनलाल मोजा के लडक ने पहुंचा हिया। बोक्सिरार मोज र

। इही में मिएष्ट

आज दिन की सीचे तो मपना आया कि वेकट तालाव में हुव गया व यहुत मुक्तिल से निकल पाया; मदन उसे निकालने गया तो उसना पता नही संगा ।

'हरिजन' पढ़ा; जानकीदेवी, मदालसा, उमा धर्मरा के नाम पत्र लिखकर रधे ।

विट्ठल का सिर दर्द करता था। कुशलसिंहजी ने उसके सिर में बहुत प्रेम से मालिम की। मञ्जन पुरुष है।

## ¥-3-39

एक बूडा गूजर, ७० वर्ष का, सबत १९२६ की साल में पैदा हुआ मिला। गाय-भैसे बरा रहा था, साथ में छोटे-छोटे बालक थे। उससे बाने करके मुख भिला। उमने कहा, राजा के पाप से हम सबी की यह खराव हालत ही रही है, इत्यादि। यह तो गढवाले ठाकुर भवानीसिंहजी को ही राजा नमब्रता है। जपपुर महाराज का नाम तो इधर बहुत ही कम लोग जानते है। बिया का प्रचार नहीं के बराबर है। बुढ़े को समझाकर एक रूपया होती के निमित्त दिया।

4

ŕ

15

मेंद्रीपुर के बालाजी की जाजा का किस्सा श्री कुशलसिंहजी ने सुनाया। जगपुर राज्य में भत-त्रेत की बाधाओं के लिए यह स्थान प्रध्यात माना जाना है। पीरामलजी (बगडवान) भी वहा ताजीम मिलने के बाद प्रसाद करने गये थे, दत्यादि । यहां से यह स्थान चौदह मील है ।

वैनियों का महाबीरची का मेला व मीणों का व गूजरों का मेला चैब सुदी

१५ को होता है। हजारो की सख्या में स्टेट के बाहर के लोग आते है। बाहर चतुररे पर बैठकर वई ग्रामी की होली के दर्शन किये। प्रार्थना, सब छोटे-बढ़े सीगो के साथ में भोजन-मृग, चावल, दुध व मालपुआ। मेहतर के तीन बालक भी भोजन करने नीचे बैठे। मुसलमान, राजपत, बाट, गूबर, बनिये, कायस्य साथ में ऊपर बैठे। वयपुर रियासन का भूगोल भोडा समझा।

## 6-3-39

भाव भी जमपुर में पन्न व अग्रबार नहीं आये, याने ता० १-३ के बाद से बोई खबर नहीं मिली।

जीते हर्ष उस्पारी का मात के तंत्र कि ड 55 सोंध स्प्रीति उद्योग्धि (१) प्रम्याप्त के त्रव्योग्याप्ट उंत्त क्या व प्राव प्राय क्ष्म कि त्रिमात्त । वंत्र कृष्ठ भुष्ट तस्त्र के राज में ठिउम प्रवेश के त्रक्त कि <sup>इस</sup> क्ष्म प्रमाधि । याध्य पास कि साइ कि र्ह्म प्राव (वृष्ट प्राय

में इंग्डिटोनाम्प उन्हार इंगडिय''--1इन स्टिडोनीन्य स्थाप स्थाप स्थाप है। इधर साथ साथा हुआ है। शाप मेदान जांद हो छाय स्थाप स्था को इन्छ। हुन्हें।

### ८-२-२९ भाव वर्धा में बमला को सहको हुई, ६,४३ वर। रात को बोर की वामी आई। करीब १ वने सास (दम) घुटने समा। कठि-कर्द के साम करने जाता । नेसवा बाता विटटल ने बनाया, बहु लिया,

नाई के सान आने लगा। नेमवा का काड़ा बिट्ठस ने बनाया, बहु लिया, काड़ म नीद आई। चीया पूजर जो सत्तर वर्ष का है उपका घर, उसके पोर्ने-देंठने भी जगह देवकर अववयं और उनके प्रति अर्धा व मान बडा। उत्तरी क्यी क्यों हो पर्दे हैं। बहु भी महार के करीब हैं। गणकात इनकें ने प्रिकृषण व पानर दिया व पाच तार व प्रत भी

देवरी स्त्री क्यों हो महे है। बह भी महार के करीब है।
गमनगढ़ बनके ने मिक मण बा एक साकर दिया व पान तार व पत्र भी
सावा। अध्वार भी लामा। रात को हैशा बने तक पडता रहा।
बापू के उरवाम करने की व छोड़ने की व राजकोड़ का मामसा मुस्टमें की
पबरें पहरर मुख मिला। दो-शीन रोज ने मन में जो निष्त्रसाह था, यह
बना स्वा।

98-8-9

विश्वपके बस्ता। ८-३ के पत्र का जवाब लिखकर व पत्र तार क राज्युसारी, आन्धोदेवी बड़े पत्र लिखकर रामप्रदाद के साथ भेजा। विद्युत न आज सबेरे करोब पाच बंब बचेरा या नार देखा।

अखवार व चिह्ठिया आज जल्दी आ गहूँ। श्री वंग का पत्र हो। १८१ । इंहु फ़ुम् किन्छ में १६३१ नम र्रीष्ट म में नाम नियान स्वात है वा भी स्वाप्त है मा निया है है जा है स्व

राजाह जिस्म में प्रमाय (कापसराय ) के राजाओं की सभी में पर भी पत्र सिखा। चखी सघ के चुनाव का धार मेरकर भेग। क पड़ा । उसका जवाब लिखकर मेघाराम के हाब भेगा (दे॰ 5य ध

ाष्ट्र राम्नो रम मन्त्र- मनुस्त । है । मनु स्त माने (गणार 1 । । प्राप्त । मिंहे मेर सिन्डी उन्होंडे उपुष्टम कि ठाउ रूक प्राप्त पडित जवाहरतात का पत्र पूरा पदा। 15 रिया, बह पूरा विचारपूर्वक परा। एक तरह से भाषण ठीक रहा गांधन

75-6-36 । डिट्र क्रिस भेरबेहिय' पदना शुरू किया। बाद में चर्चा काता, परन बरूप रही हर"

ात कुषल सिह्न में राजपूत, बांतक आहि का विषय पार मा है।

ाम इरिकाम भी दि छहम कि कि छित्रकार प्रनक्ष कि है हो प्रभी हम प्रकार राजपुत मनोबृति का पता लगा। इतने बाल व द्वार भंगरभेग

भाग है माने।।।(हम म नोाह रिडम के माल से जाननी के जानम गण्य

सा० ६ के नोटीफिकेशन । हरिक्चन्द्र शर्मा के बारे में चर्चा उन्हें काभी पिलाई। आज प्रथम बार मैंने भी कॉफी पी।

94-3-28

भजनावती में ने कुछ इलोक, जो प्रिय मानुम हुए, उतारे । 'सर्वोदय' का आठवा अक पूरा किया ।

आब मूग की दाल द मूली का साम बहुत ही स्वाद मालूम हुआ। मांग तीन बार लिया। और भी सेने की इच्छा रही।

दो-तीन पत्र निखकर रखे, अखबार देखे, बायसराय के जबाव में राजाओं भी ओर से जाम सा॰ का भाषण पदा। 'स्टेट्समैन' व 'मैंचेस्टर गाजियन'

भी बालोचना पढी, ठीक यी।

1

ر در ا

कुगलसिहबी से कल के बारे में खुलासा बात कर भविष्य के रहन-सहन का स्पट्टीकरण किया ।

भाज के 'हिन्दुन्दान' मे, पटियाला के ज्योतियी शासियाम शर्मा ने ३३ मानो पर भविष्य जाहिर किया है।

94-3-36

भवन छाटना व लिखना। जयपुर राज्य का नृतन भूगोल पूरा किया। 'मुख आणि शान्ति' (पीस एवड हैपीनेस), मूल लेखक लाई एवरी, पी० धी॰, का मराठी-अनुवाद (अनुवादक महादेव हरि मोदक) आज से पढ़ना गरू किया।

आज थी न होने ने बिना थी की रसोई हुई। कल से प्राय. मौन ही रहता है। चर्चा काता।

रात को ६ वंज रामप्रसाद श्री यग का, पू० बापूजी का सीलवन्द, चि० राषाकृष्ण का व अन्य पत्न तथा अखबार तेकर आया। पहुले सब पस पढ़े, बाद में देर तक अखबार पढ़ता रहा । राजकोट बापूजी की ठीक हैरान , te 1º कर रहा है। उन्हें फिर बावस राजकोट जाना पड़ेगा, जादि। बायुजी के

il i' स्वास्थ्य का विचार आया; परमारना सब ठीक करेगा। ( ties यूरोप की हालत सम्भीर होती जा रही है। हिटलर खूब जोरों से बढ़ना वा रहा है। देखें, बवा होता है !

बापू की मूचनाओं पर लेटे-लेट देर तक विचार, शान्ति मिली।

75-5-73

সদক্ষ দ দাচা मा कार मा देशकाल है कि रामाहर है व जानकाहर है में काम 

। गम्भा हि पहूँ कि मार । गम्भी फ़िल्कि प्राप्त है रिक्सि किस व करा के रेडि है कि मिपू . I WI SIL IS ISSILE IF I

कुराल सिह्नी ने भोजन के समय व बाद में असंबर महाराजा व सर ब रपी; दममे बहुत एक की आवश्यकता है। निवृद्धि मिन्द्र में यूरोप का बाताबरण ध्यात देकर पड़ा। अपने जीवनी

। धारमु एरमश्च के शहमद्दीह कि

114 <sup>188</sup>, (प्रत्नी लिया) क तिष्टम उर्द के निट सम्मान का प्रयास किया, दुव

। मुक्त अहि । एक्न विद्या शुरू किया।

26-5-05

। 1मपू 1इमि रप वहा साह र पहले बार हेरा। से हेरा है से हिस र होते हैं।

। गर्हर म र्राप्त १३ भा कुणविह्यी ने वृत्तासा किया कि मुझे, व्यक्तित से विशेष इए . तुव आणि गाति पढी। धुप में पाय की मासिष।

74-4-48 भाज रात मे १२॥ वजे तक भोजन वर्गरा हुए। १ वजे के समम भाग

अगत्र की एक ही बार भीजन किया व साम को दूध-पचीता मिया। पुष्ध धमम अरडी का हेत आधा और लिया। कि कि कार 1 है कि किहूब , माप कमानवी इम किम नी कि महाम मे भिन शहा है हिंह करि किए कि हिम। एड हिंह सार उर्व से किही है कि रिक्त । पुत्र भाषि शाति ' पढता रहा।

शादन से पन की दान घी। उन्ने भी पेट मारम हुई। m. १= के बाद बाज अपनार व पत्र बादमी के मार्थ आहे। हिन्दुस्तान

शहाल बदन एक हो राज का आया । हिन्दुम्तान, मैनिक," अबुन न जय-प्रका, बचपूर मरकार न बन्द कर दी । ता । १ अन् में स्टेटम्मेन आना मुक हुआ। ता • ११-३ व मत्याबह के ममाचार हिन्दुस्तान से पढ़ने से मालूम हुआ कि

प्रयाप तरकार अभी समझीन के लिए नैदार नहीं है। पूरा दमन करके देखना पाउनी है। इराव का विश्वीत के समाचार राज का दर तक पढ़ता रहा। 99-8-89

भात्र में नया गढन चान् हुआ है, मन स विचार ।

थी पूर रोगवती व साथ मोटर म मोराबुद गई । कुद म देर तक स्नान ।

्वा बारवर हुमाब मिपाही के माथ पूर्व के अन्दर प्रमे ।

भिन्यक्त संस्वाता मा व्यापन लिखा ।

the tit this tit a tite mit anter neit bin bie mete who 31-1-76

this bale terel fie ofte in u spur ratett mit after in rient a gie fo fe nun fife i fife weam au in yed fu

Babatest if a mednigen min mingimmen in fiegen or । है 122 कि निहा किया कि अध

le taun fie "it S gieral fer eine gine it fem eine eine eff तरह स पर ने दोह समशी थी, यह पब मजूर नहीं । श्री कि कि कि कि में में के का मान के मान कि का का का का का का का का

े रेंडे प्रकृष्ट राक्षेत्रह में मह देव मात्र क्षेत्र कार्यात करें। 1 हैं? किंप घरोम-तबाद एक महमरण लगरमार गर्गीर पर् । कि म्हें माम के यह कि माय । विम र्राष्ट्र महाम तरारह में प्रतिष्ट क कि के ई खार । र्राई प्राव्याध

करके जयपुर रवाना हुए ।

की वजे करोब वि राधासूच्या, दामोदर, मुताबबार, हरवोदिर ताश मि० यग के पत्र का जवाब लितवाया व मध्येत का जवाब भित्रश्या। राधाक्रण से देशवास क्षेत्र तथा सांतिक मानिस कियो सरवाद है सार

\$\$-**È**-86 114

भाष भाव के होत्र है। एकी जान है। एकी मान किया । अपने के जी वाते हुई, मिल्य में अगर मत्यायह चालू करता पर ती वार मामा , प्रमी हापीक इपाएश से घरकू सकी र किया ० पू । सिमस रंग शिम में ब्रेरेट रिष्ट्र ,हिम्हिटाइ क्व रई। ईड्ड क्वालमध रक्तमी रामप्रसाद (पुलिस क्लक ) क माथ थी यम का पत केर आये। हर साह पांच के करीब चि॰ राधाकृष्ण, हामोदर, मुलाबबाई, हरवांगर भधुकर' (विनोदा का लिखा) जुरू किया।

। गि कि भि केंद्र केंद्र ५०-०५ मुद्र र्स्स की है कि इप दाप

पाव में दर्द कम मालूम हुआ। रात को खासी भी कम आयी, नीद ठीक आ गई। 'मधुकर' घोडा पढ़ा। आज कई दिनो बाद भोजन मे रिच मालूम हुई।

कत बेचेनी वहरारत मालुम होने के कारण कल भाम को व आज सुबह भो कुनैन ली। चर्छा काता। जबपूर के नाधु-सन्यासियों के नाम नोट किये, उनके बारे में देर तक

श्री कृतलातिगजी रामकृष्ण परमहस को जीवनी पढते रहे।

विचार। उनकी जीवनी मनी।

-2576

76-5-39 मेघाराम हवलदार के साथ घुमे। दो ढाणियी मे से एक मे एक भीणा बूढा

बहुत दिनों ने बीमार था। उसकी हानत देखी। एक रुपमा दिया व थोडी खारी दी। मोनु गुजर के ऊपर में नार (बाप) कूदा, उसे चाट लगी, वह भी देखी। बादमी बहादुर मालुम हुआ। उसने कहा, वधेरे से तो कुश्ली

लहने को तैयार रहता ह। श्री प्रा॰ सा॰ वा पत्न लका भवरसिंह आया। पढने से आश्वर्य व दु.ख हुना। इन प्रवार के पत्र वा वहले तो जवाब न देना ही ठीक समझा। परन्तु

भीवन के बाद फिर पढ़ा ता जवाव देना जरूरी मालम हुना। उनकी दो दफं बी मुलारात का मुख्य साराण लिखा। नवल की । रात को डि॰ सा० की दिया। अब ता काफी समय तक यहा रहना होगा। टीक है।

सारम पांधयों के बहुत से बाहे देखे, इनका वर्णन सुनकर व देखकर आश्चर्य व णिक्षण नेने योग्य मालूम दिया। इनके बारे में अधिक जानकारी करनी बाहिए।

अध्यार देखे। स्त्री कैंदियों को छोड़ दिया गया। बापूजी प्रयाग गये।

सःवार्षाह्यों के छोड़ने के समाचार पट्टे । 30-3-39

मुखा गुजर जो ६० वर्ष के ऊपर भी उन्न का या, मिला। बहुत ही सक्जन 1 16 मानुम हुआ। आधी से नहीं दीखना था। उने जबरदम्नी एक रपया दिया। एक बूढ़े बादीया सीहार को एक दिया। गाढीया लोहारी का

भारमं बहुत ही उत्साह बढ़ाने बाला है। ये लोग चोरी नहीं वरते, भीव

35-5-35 होमार श्राप्तमार र किएमोहाक्ट्र प्रत्यी यमस शास्त्र देखा कि प्रस्ति प्रस्ति प्राप्त । एने प्रपृत्वक एक पोड़म एमर हे किम्मोनष्टकु कि । काक विष्ट 35-5-25 i loyb हिमी-मुन्धि (क फिल्मिस्ट) ने आत्महत्या के फिल्मिस्ट में किन्जू इ.च हुआ । ियु श्वाप देव कि है। ईस प्रम तमत सिंह कि विश्व का विद्या है। त सारायणासित की अर्थी के सतावे के समय खब्जा रूर भ्या ११ प्रीवानारो ( अयपुर ) मं भयकर हुचरना के समानार पर । १४। । हेर धान्मु रक रात की चया कारते समय भी कुभवस्थितको रमण महाँप को जोवत रा जयपुर स अधवार आये, सुभावबाबू का स्टेटमेट पड़कर बुरा मानुमहुम। । फिर्ज क्ष क्र भी कि किना । प्राप अपूर कार मा कंपलमार कु ,ाव राशने का बाबन कि मान के जाम नम कि छाउ भक्त 1 2 232 हमार प्रापट हंग्छ हुन्प्र है शिष्ट इर धृष्ट , शिन्छ डिन प्रम , रिमाम डिन

। मार दिन छिमें जानकार लाह । मेर कि कि कि के कि कि कि वि कि । निर्मा उक्तार के कार । क्रीर निम्मूय रूप शिष्ठिप कि उपके । इाम्स रक्षण मिम्सि कि

। ईम ६ ,धार जामका कि के कर उने हैं छे मित्राव, आराप, केम है। विषया सार अखबार आसाप, बार के नका । किए रम रेड र्र ह १ । नात्त्र कह रई में डकार्राम । ई कि नाष्ट्र र रूस् कुर है बन्ह उक्त मानाडिक क्य मि मामाकर । इक्नार्गम यह काइ प्राथन। के बाद रामायण में में रामकाम का प्रसंग पदा। फिर वैदस्र रेपी

The tremendous implications of non-violence, and I 15क में सदय भना है उसका सारान है - "Watch, Wan and piay." प्र क्ष में प्राष्ट्राप्त के थड़ बता कि कि विवास में कि व्यवसाय के व्यवसाय में व्यवसाय के

will basten the progress towards their goal, as nothing cise will था• २६ के अध्वतर मे विग्न्योर मुमोनिनो कहते हैं—"Believe, obey and fight" This is the dogma of Signor Mussolini पश्रद से मन १९३८ में आत्महत्ताए हुई, जिनमें ४०६ मस्तक्ती धरादी में दृष्य में दे बीमारियों में हुए घर के झगड़ी से १६७, प्रेम के बाग्य ४ /, बुख मे १०, आधिक अहबनी से है, काम नहीं मिलने से २४,

promise that its practice in "Thought, word and deed"

10-1-16

4 414 417mi h 26 1

पुमे करीय लाइ छ -सात्र भी न संधाराम हडलदार च पुना चमार (जमा-दार (साथ म : पूना क दाव (पूजर बोस्ता) गय, उसवा घर वर्षरा गब हथा । बाद म अतरामपूर' गर्छ । एक बद्ध ब्राह्मण जिसका जरम स० titt nem ur anning :

हैं। श्रीको कि से तिम्ह कर ९ ई किया है किये कि क्षेत्र के क्षार है। छाउँ । ई छोष्ट । । ई छोष्ट म छाबस कर्डड कियर । क्षित्रमा क्षार क्षार क्षार क्षार कि माण्यास कि सि से । छाउँ कियर विकार क्षार । 1674 क्षार क्ष

। ईर हाहमु एकामार किंग्छीरुषट्ट ४-२

े कि मान में कि मान के मान के नाम के नाम हो मान हो कि मान हो हो मान हो मान हो मान हो मान हो मान हो है मान हो मान है मान हो मान है मान हो मान हो मान हो मान हो मान हो मान है मान

रियासतो की चिता के कारण ही ऐमा हुआ दीखता है। इदौर के बतेमान महाराजा ने भी यूरोपियन मिस मार्नरेट लॉलर के माय बिवाह कर ही निया। विनासकाल आ गया दिखता है। अच्छा नवपुषक मालूम देता था, भाषण तो अच्छा किया है। कमकता हाईकोर्ट में भवास-केस की अपील चल रही है। स्त्री विभावती देवी व कुमार रामेन्द्रनारायण राय । यह केम दिलचम्प व बोध लेने योग्य 81

कालेज की लहकी कु सुजाता सरकार (वय २१) का केम पढा। यह ममाज की वर्तमान शिक्षा की द खदायक हालन बतलाता है। चन्छी। ता० ३०-३ के हिन्दुस्तान टाइस्म ने देशी रियामत-खासकर जयपर पर नंद विका है।

मत्याचित्रयो को छोड़ने के बारे में थी भूताभाई ने श्री जिल्ला को ठीक बवाब दिया । सत्यमृति ने भी । थोम् मध्दली का प्रकरण पूरा समझ में नहीं आया ।

वायणकोर में सत्यापहियों को छोड़ दिया गया ।

7-8-39 अपनी जीवनी प्राय पढ हाली, दूमरी लिखनी पडे तो मुधार की वहत

आवश्यकता है। यह बात वाजिब मालुम होती हिकि जीवित आदमी की बांबनी बहा तक बने, वहा तक न सिन्ही जाये ! मै अपन दोषो का स्थाल करता हु तो शर्म, लश्जा व दु.ख से मन भर आता

े। सनुष्य को हमेणा सत्यम व उत्तम पुस्तको आदि वे पठम व विचार रा मरते दम तक अहरन ममझनी चाहिए।

arte ite bat de aid at bee- beg and rear "the beat the are at gar and and at the first

। है हि म सम्बद्धा "11 the biffe sabie ganen ge sait ein ging

" In ta tha & on it, its imit rinit if a mir entlinn 1 fit tie ge fir 1375 fe 45 Bg in onlug 1 & 105 54 "> it res rein i & ite rer flat fiebe eine i & inim tein fielen 10 मि महात रहेर रहम तक दिन । राष्ट्र प्रमेव रही म पर स्वाप्त 36-x-b

# १ क्रेर रिक्त एकामार दिल्लीरुष्टक

1 1FT# 15f#

DI (4 14 1 105 fatt lat क्वांस् (समस्त्रम्) विमाम कि लागगा । हिताय म एराइस महेब किसड़ा। इसकी बहुत अवारा म किसान

। है १५६३ \* [ \* रिश] परि में किए एड ९ ई हमा दि मंके मांगड केमर , है 107 Ath tipifra मदी yo sie नी ई 636 छए डि रिवष्ट 16 हेक । इ गिर के प्रमुख कि कि है। हो। है उद्योध सामास एक रिप-निष्ठ ो। र रसा अस प्राप्त का पर पर विश्वास है के प्राप्त का किया के प्राप्त का प्राप्त का अस्ति के प्राप्त का अस्ति क में हैं। मुझे जिस प्रकार से राजा जा रहा है - महाराष्ट्र भी में "र ग्राम - र्राप्तम हिस्ही कि इत्र है क शील, प्रमा हि मन में छरे महाराज पर सवा लाख का दंड कर दिया, बयोक्ति प्रम उप लाग ि मेरी (जमनालाजनी की)बहुन मिली है । सार ने या पाडी गो ने मे र शाया गांच प्रतंत्र हिन्दित कि दिन भवता वर्ष हो। हेन्द्री है शिवराज (स्वराज) ती हक्की हैता ही पड़ा, ती आप में मो र प्राप्त । हुरू हं स्वाराष्ट्रम प्रयूपक संडास की ाड़क स्वीम डाय करें - स्वापन नात का वारस है दिया और मेरे रूप तक प्रम इका राजा। य विकार के में के नियं किया है। एक किया है किया है किया है



18 table satte upin कि Fise है iFilebeng sies देक । में केस्का भारी होता । हाइक उकड़ी के ड्रिकिटी के लिमिनसमू ०४४ एम्प्रक । क अपवार में नवपुर के मुसलमानों ने हिनरत युक्त कर हो। तोर रे-। प्रमम नायामस ह नेता कि हम, पहुँ कि ति नहीं कि प्रमाम कि कि माप कार्ष

। इप में हार 'मर्ममड्डी' के 'सम्ब्राड काक्रम्हु-ड्री' के ह बात । फिन । दिए कि माष्र क ड्रब्स् रई डिवंथ ,रिमाड छई कि लिए।र

मील से गायद ज्वादा बूमना हुआ।

नात फूल (पलाज के) धूव कुछ हुए हैंगे, मुहाबने मालूम होते थे। पार् P मिल ,र्प प्र रिवास । कि निम्म में लिए प्र कि कि विद्विम कि निमाछ አት-ጸ-አ । है छिारू छड्ड गोठार इन्हे । है छिड़प

নিচেচ দীয়ে গৈদে ভিচ fe क्रमी क प्रकृति कृष्त । डिक (गिडिक) गिनि फ़िल कि प्राव्याप के सिंह जाए , में ज़िल के क्षित्र कि कि म में क्षित की किए कि । फिछ

भि हरता : क्रेर केह र्रक दृष्ट रह रहाइ ह रहाइ से हार कि । थि गमाणी ह । फ़र्की बृष्ट 1ति व मिता म इह में स्वार 1 है कि मि

हा सह हा सह है से सह है स्ट्रा स्ट्रा है एवं साम है स्ट्रा स्ट्रा स्ट्रा स्ट्रा स्ट्रा । मारमु नमार दे र्राहुन्छ । र्मा लमी नामलमृष्ट खर्ष्ट में रिगर ያ**έ-**ጸ-ጻ

। है डिंग्र डि एडे ही। छा गांध जिल्हा है। हेर कही से महिरव कि मही हिए रहा है। आर १ है 6 कि मिलाम भी सामानी हो है।

म । वेह । हे वाह । हि वाह । हि का में समापित डा॰ सब है। म <sup>ाति महोत</sup> कि हमु मंगर , व्याप्त कि में कार्य । कीर्यी कि परिष्ट शामती महिम में रिवाय के मायसराव के साथ पहिंग मिला किया। । छिली उम कि बरधायह को बतो पर लिखा। का त्रीन हे के अखवार एकसाब आवे; देखे, बापून कवपुर ले

। हे हिं। ब्रायद के लीव दान-मिक्स नहीं हो।

है कि गोलीबार का व मस्जिद का समाधान-कारक फैसला नही हुआ तो ता० २१-४ मे सत्याग्रह गुरू करेगे ।

जयपुर अधिकारियों की मूर्चता की कमाल है।

ता॰ १-४ का हिटलर का भाषण पढा। भाषण ठीक मालूम हुआ। ब्रिटिश

सरकार की उसने ठीक खबर ली है। उसने कहा है

Speaking of those who divide the nations into virtuous and non-virtuous, Herr Hitler said, "For 300 years Britain acted unvirtuously and now in her old age she speaks of virtue"

उसी तारीख को मुसोसिनी ने कहा

"If there is no sufficient space for us, some-one must give it to us," "neither printed paper nor ink will stop us, because above them are our will and our blood"

#### E-8-36

पूमना, करीव भार घटे, अदाज सात माइल । लोडा की डाणी तक, जहा प्राह्मणों की मुज्दी है, जुछ सोन भाग्दीक गये हुए हैं, वहा रास्ते में आते-आते सात-आठ डाणिमा आई। एक सूटी व अधी श्राह्मणी को एक र० दिया।

आज मारम पक्षी के पचासो जोडे खेत में दाने चुगते हुए देखे। एक गूजर ने बहुत प्रेमपूर्वक आग्रह किया कि पावेक दूध पीलो।

न पहुंत अमृत्यक आग्रह (तथा कि भाषक पूथ भाषा। सालमोट से मूलभाद नाई आया । बाल काटे । सोजन से आज की नहीं या । बातोहर बाह्मण ने कहा कि वह आज से शामान मोगा से नं आया करे । धवरितह व रामनाथ सामान लाने में यहुत ही लापरवाही करते हैं । कहि दिनों से ये लोग पड़ी-पड़ी सामान के बहाने बामनयान मोटर के आते हैं और बहा दाक्ष धर्मरा पीते हैं, जिमसे ऐसा व समय विगडने वी सामावता हैं ।

श्री कुलार्तिगजी से वह दिया कि उपांग्वत दोनो सी०श्राय० डी० वालो बा समय प्राय दाइपीने, तीवर वर्तरा पश्री मार्ग्य व पत्ते सैनने और सौने में बीतता है। इनसे हूबर अधिवारी—एवसरा व निपारी भी करते हैं, बोर्डाक में सोग उत्तर के अधिवारियों के मूह लये है और उन्हें इर



नहीं था। दूसरा कुथा गुड़ा के बाग ने देखा। हजारी (मोना लड़का) बीमार था, बाड़ा में उसको देखा। उसकी मा आयो की तकलीफ से बहुत ज्यादा भी दित है। मेरे नाम कुछ पदा गगापुर की डाक से आये है, वे मुजे जयपुर से दुजाजत

भरे नाम कुछ पत्न गगापुर की डाक से आये हैं, वे मुझ जयपुर से इजाज आने पर जायद दिये जायेंगे। अवस्थित के सम्बन्ध की सम्बन्ध की कार काल स्थान के तर है है जा है है जिल्ला

भवर्रींसह व रामनाथ की लापरवाही तथा दारू आदि के बारे में डि॰ सु॰ (थी कुंगलिंगजी) से बात करते समय त्रोध व गरमागरमी। मेरी

विचार-पदित व इनकी विचार-पदित में इस बारे में बहुत ज्यादा फर्के हैं। मेरी यह समस होती जाती है कि वे अपने मींच के सोनो पर दूमगे पाक तो नहीं ही रख सकते, परन्तु नैतिक पाक भी नहीं रख सकते। इनकें बहुते में और करने में बाजी कर्क दिखाई देता है। इन्हें मेरे अदर

दो दोप यास तौर से दिखाई देते हैं, एक तो यह कि मैं छोटी-छोटी बातो ना ज्यादा क्याल करता हूं. दूसरे मुझे बड़ाई क्यादा एमन्द है। हो सकता है. यह सच हो, रास्ट्र इस कारण इनकी मोग्यता तो नही बढ़ पाती। पान में करवा ज्यादा यह यह यह हो सी मह में लका येटा है। जाने में

पान में कन्या ज्यादा पढ़ गया था, ऐसी मन में शका पैदा हो जाने से, बिना कारण ही दूसरे पर अन्याय न हो जाय, इमलिए पान न खाया ज्या तो अच्छा है, यह तब किया।

ता जच्छा ह, यह तय क्या । राजाजी की जेल डायरी पढी । मन को थोडा समाधान मिला ।

। का जल डायरा पढा। मन का या ९०-४-३९

'मधुकर' म पढ़ा--'स्वच्छतेचे इत्तिय आवरा ।' पूबने, भवरसिन व मिथो साप में । देवाला के बनीचे में समाधि पर बैठें, परमारना का विन्तत किया। रचाजीत

मूजरको मेरे फैरने की माना, उसके बूझ विना हरदेव मूजर के लिए दे दी। आज रणभी गुजरकी मा निशी। बूढ़ी होसियार व वहादुर मानूम हुई। दूगरपर दोर वस्ते हैं उसा भी महमूज लेना गुरू कर दिया, दुध से यह फरियाद की।

दु ज संबद्ध राम यहुम तमोली जिसना जन्म संब १९२० के आसपास हुना एक बुद्धा राम यहुम तमोली जिसना जन्म संवचनात कर दिया। होगा, वहुने समा कि इन अवेजों ने रेल पनाकर सत्यानात कर दिया। वारो तरफ संबद्ध से भी पात आने लग समे हम सोयों हा रोजनाह

पि वेदत्त के कित्र है (०६० व्याख ०६३) डिप्पछी कपूरण पायीप्रकार भारा गया । राज्यवाने भी बहुत अन्याय करते हैं, महमून बम भिन

ाम्बो नायान कि हम ; क्षायाम जनम किय किय हिट । कि के उन्ने के वीका निमा विश्वास दिलाया कि बहुत हाइ पियेवा, न स्न वार् क र महिला वर अनुनित होई, को वर पहुंह का किस्ता तथा अन र है. एत्री उन कुए ाति काइ र्छ काम कि फानमाउ और प्रकी जाकाइक ।। इ.स. हेम्ह हेम (१३) एक अर्ह अरह स्ट होस्ट हे एक हिस्स्र अरह

। है ईर का सामरामुम् से रहुमरू । कि किए Pyrallpine minter fax-3 oin feiren frit # 7gore । कृष डिकरार रक्तामी ६ घारम । 11वा गढ़ किंगि में छाछ कि दिन

भगोतिक। है माथ भाव के द्राधमार शिहाक लामनद्रम व प्राप्तीतिक 691/his a tena िहर व द्वाव कियोग कि कि विवास की किरास का ि १९५ म द्राक प्रम । सिंहु द्राक मंक में किनाइ घर कियोग प कामक की भेरे ६४मा रहा हाम है आर रहामी मिलक इंग्लिश के अहा की है। है। क्रांक से फिल्मिलिक कुछ वही कि एक एड़ा कार कि

1 #11 फि 511 Dk के 0 \$ बात । क्रम् (म , इंतिकी, तिथिताक । सम्मी प्राप्त र

ज्यादा हुआ और में जाकर अन्दर बैठ गया। मेरी लड़ने की वृत्ति है, आदि जनके विचार हैं।

मैंने कहा कि उनकी वृक्तिय कार्य-पद्धति में व हम लोगों के पद्धति में काफी फर्क है। मैंने यह तो पहले ही कह दिया था कि जिनको असतोय हो, उनसे सहायतान ली जाये। मि० यग की बात का कोई मूल्य नहीं। परमात्मा

सब ठीक करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है।

ठीर अनुभव मिल रहा है। चयपुर राज मे खुब काम करना होगा। विक मान्तावाई का पत्र आज मिला। विक नमंदा ने राष्ट्राक्षण के नाम जो पत्त खिखा बहु पदा। चिन्ता व दुख हुआ। परमात्मा इसे आरोग्य व मुणी करे। ऐसी हासत में आपरेशन करना भी ठीक नहीं, भावी जो होने वाला है, वह होना। विन्ता करने में बसा लाभ ! केशर ग्रेम व मूखंता के कारण हु थी होगी।

## 99-४**-**₹€

घर के लोगो को पत्न लिख रखे । गतरज खेली । उमरावर्मिह मेरे से अच्छी खेलते हैं ।

उभरावसिंह अलीगढ जिले के राजपूत है। तोतारामजी राठी का साम व इनका गाव एक ही है।

राज्य पान एक हा हू। यहायग सा० के पास जो क्लकं है, वे होशियार मालूम होते हैं।

ता॰ ११ का जो अधवार आया वह भी पढ़ा। बापू ने अपने लेख में बायमस्य से मिलना, राजकीट के बारे में उपनास करना, लिपुरी नहीं आना, फेडरल कोर्ट के बीफ जब से फैसना करवाना, दिल्सी दतने रोज न बैठे रहना, स्टायदि बातों कर खुलासा किया।

उपवास के बारे में बापू की नकल दूसरा कोई न करे तो अच्छा है। सुभाप का स्टेटमेट; गरीब बेचारे सुभाप <sup>1</sup> रहा-महा सब ग्रम दूर होते

मुभाष का स्टेटमेट; गरीब वेचारे मुभाष । रहा-महा मव भ्रम दूर होते देख बुरा भी लगता है, दया व कोध भी आता है।

रामहुन स्टेट (जो कर्नाटक मे है) में जनता की ओर से हुई भयकर रिमा के समाचार पढ़कर दुख व चिता हुई। इस पटना का विचार करने पर धो एक बार स्टेटो का मत्याह, स्थिति किया गया, यह टीक हुआ। अन्यया रोख, हुय, इसेडना बयादा कुंब जाती व बाद में सम्भानना कठिन

# 36-2-66

्री सिन्दु देश । अस्त सावार का मुस्ती कार्या के साथ है, त्यारकार, त्यार में कि के मुक्त कर में

1 \$ 2 mpin tâ (p agu xi)t (a rix) ng tu tà veur 1 yus thu 1 tu th vipiu ta § (p tri) und zho tuclas a viviu ă ignl -inese ufre (a rix) ng 1 (d tripe ngg ngin tuse) in tentie i ibre 1 tis (te xivi) relt ang vipiu tusel in teled tuse (p ibre 1 tis (p xivi) relt (p ibre 2 piuve fatius 1 \$ fibra i zequ (fibri tusel year) fatius x zequ repre tusel

हिल्ला स्वादा बहुद के मुख्य हैं। कि कि कि कि कि कि कि कि किया कि कि किया के कि कि कि कि कि कि कि कि किया के कि कि

ए तार के स्वार्थ के मुद्रा के स्वार्थ के स्व में के स्वार्थ के स्

ट्रामर में 17 के दें विला है। मिट्र के दें मिट्ट के विला है। किया है। मुद्र के किया है। मिट्र के किया के किया है। मिट्र के किया है। मिट्ट के किया है। मिट्ट के किया है। मिट्ट के किया है। मिट्र के किया है। मिट्ट के किया है।

कोट ठाकुर किर गडवडी कर पहा है, यह देखकर आस्वयं च चिता मुक्त हुई। विश्वास होता है कि आधिर में सब ठीक हो जायेगा। बा के स्वारम्य का ठीक होने का समाचार मिला।

हैदराबाद स्टेट-कांग्रेस के करीब भार सौ कैदियों को सा० १०-४ को छोड दिया गया। यह एक तरह से ठीक हआ।

युरोप का बाताबरण काफी अधान होता जा रहा है।

इम बर्प का भविष्य विक्व भर के लिए बहुत ही अगात व चिन्ताकारक मालम हो रहा है।

आज राष्ट्रीय सप्ताह का आधिरी दिन है, विचार आते रहे। 'मर्वोदय' देखना गुरू किया। दिनोबाका प्रवचन ठीक नही छपा। वर्द पुष्ठ द्वारा लग गर्ये । गाधीवाद-साम्यवाद के प्रश्त-उत्तर ठीक हैं । रामदुर्ग स्टेट के सबध में श्री गनाधरराव देशपाड़े का स्टेटमेट देखा, अच्छे राजा के होते हुए भी ऐसी घटना हुई । आश्वयं है।

चि॰ नमंदा, गुगाविसन, ज्ञान्ता, मद, जानकी देवी को पत्र लिखे।

98-8-39 पूमने गया, देवराम साथ में । चार, साढे चार मील के करीब । एक बूढा

७० वर्षं ना मिला। उसके यहा पाता हुआ, खाने को कुछ नहीं। एक स्पया दिया। राजाजी की जेल दायरी, जिसका गुजराती अनुवाद जुगतराम दवे ने किया, ता॰ २१-१२-२१ से २०-३-२२ तीन महीने की है। राजाजी तीन मास जेल में रहे, उस समय के उनके कई अनुभव विचारणीय है।

'मधुकर' आज ठीक पढा गया। चर्खाभी शाम से पहले काता। उमराव-सिंह के साथ आज गतरज भी ठीक खेला गया. मन लगा।

उमरावसिंह ने कहा कि भवरसिंह अपने काम से जयपुर जा रहा है, पत वर्गरा भेजने ही तो लिख दें; सो पन्न लिखे। कल रात को जो पन्न लिले थे वे उमरावसिंह ने अरजेंट भिजवाने को बहकर बामनवास जाकर पत जयपुर भेजकर आया। इन पत्नो में चि० नर्मदा के आपरेशन के बारे में नमंदा व गगाविसन को लिखा है, चि० शान्ता, मदालसा व उमा के प्रोग्राम के बारे में भी लिखा है।

मृष्टम् मृष्टम् स्वासाक्ष्यं एवं स्वासाम् मृष्टम् मृष्टम् मृष्टम् मृष्टम् मृष्टम् मृष्टम् मृष्टम् मृष्टम् स्वासाम् स्वासाम स्वासाम

राजकार हो रही है। १ के फिर में क्रम्सान

तुना हो गई। यह विद्य भवनान की छोड़ दिया गया। अवयुर-रनार ने कमेरी का एतान किया है। राज्यार का भभी तक कोई राह्या नहीं केस हि—श्रीर यूरोव की हानत

आहे १९ में राष्ट्रराता व शोजरूकाच्छ के बाह कर है गये। बाह है विक्र है कि स्वास्त के छोड़ दिया गया।

aj şin sen işe gekin əje indi əh ein gün di esist iji. b aj şin sen işe gekin die nəh şih ein gün di esist iji. b

(the the statement of t

the fire the signey then nines in any oping a color timeter besterne body a some tempor or go bedan pendigen some for the table table notes as and pendigen and the fire pendigents to desire and pendigen

प्रस्ति है जाइड, 11 डावाने कर 11 गोराके का पाद भी भूता। जैस्ह के बन्दीन जीवन गोरवाकरी दर्द भी

itere, enecest araffactant meathf de das App aerice tia cenamifo alfarer mathif de das App वेचारणीय व लाभकारक हैं। दुध का प्रयोग शायद कल से बन्द करना पड़े । एनिमा वर्गरा का यहां साधन नही व फल भी नहीं मिलते। बासको के लिए ठाकुर राजबहादुरसिंग का लिखा 'स्वामी रामतीर्थ ठीक है। बालको को व बड़ो के लिए भी उपयोगी है। टाकुर भवानीसिंगजी उमरावसिंग से मिलने आये थे । ''रावीदय' अक ६ पृष्ठ ३३ माधीजी ने कहा है--जिसने बध्दव की भावना को हृदयस्य कर लिया है, वह यह नहीं कहेगा कि उमना काई छल् है।" \$19.8-39 हुआरी भीणा के विवाह की तैयारी चल रही है। टीवडेबाला कृवा देखा, दमका पानी ठीक बतलाते हैं।

एक बुढ़े भीणा ने मेरी उसर पूछी, मैंने प्रचास बहे, तो उसने कहा कि मैंने हो १०७ मुनी है। भेवाराम हुवलदार ने रामनाथ निपाही के दारू पीने की शिकायत के बारे भ मुत्रभे पुष्ठवाथा। मैने रामनाथ को उसकी लायनबाही, दारू पीने विशिकार वर्गरा म बह और भवसीतव बिस संग्रह पागल हो गर्य थे, यह बसलाया । वह भवरतिम भा दोप वतावाता है, भवरतिम इसका । श्री उमरावर्तिम ने

भवरतिम को बहुत क्यादा सुरु कीलनेवाला बताया । उन्होंने कहा कि वह राजपूत नहीं, बारी है। यह मृतवर आश्चर्य हुआ। बाद में उन्होंने एक-हो परनाए इसकी और भी बतलाई। इसकी राय से भवरमिंग ने रामनाथ तस्या है। पार्वेदम, बर्देन को हुका अक, आज पूरा किया। हार पहासि ने प्रोठ पित्यहं भरे वा उतारा नीचे मुझब दिया — ' ऐसे बादनी के माप साक्ष्यानी से पेरा आओ, जिन न नी वैपविक मुखी की

राती-भर भी परदाह है न आराम, प्रकसा मा पद-बृद्धि की, वर्तक जी में ब र उस बाय की बरने का निष्ट्य कर नेता है, जिसे वह टीक समझता

है। ऐसा बादनी भवड़र और हु प्रदायों सबू है, बढ़ोकि उनके सरीर पर टो पुर आतानों से दिश्य प्राप्त कर सकते हो, पर उसकी आत्मा पर

े में असे स्टामिस । स्टोस उर प्राची स्टाम सार्थ से । स्टाम सार्थ से स्टाम सार्थ से । स्टाम सार्थ से स्टाम सार्थ से । स्टाम स्टाम सार्थ से स्टाम स्टाम

स्यस्य हो दही है। स्याजनक हो दही है।

मार कर है। यह स्वास किस है कि स्वास किस है। जा कर स्वास कर स्वास

तास के के का के कि स्थान के अफर-साब के साथ अने को स्थान के अपीत के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान क

al gin ben ich fiege und ber unter mit gen ich bei, ge er

ते हैं। इस क्षेत्रक वार्यात वार्यात है। वार्यात के स्टेड के उस से क्षेत्रक के स्टेड के स्टेड के स्टेड के स्टेड से इस कि के से के के से के से कि कि के से इस के से के

Enis aby abyth hind which cash the cash are nearest the and aby make of this to be and are nearest the amage of the property

n de die bei bei beite beiten feitlich in de en de en bei beite bei beite beit

र्वेश देश विभावन का नवस्था देशका

हर्ता । स्वानहत्रम् । सम्बद्धः न्यायम् । सारम्यायः व्याह्यायाः । सुरू व्याह्म । स्वान्त्रम्याह्म । स्वान्त्रम्य

दुध का प्रयोग भागद कल से बन्द करना पड़े । एनिमा वर्गरा का यहां साधन . नहीं व पल भी नहीं मिलते। बालको के लिए टाकुर राजबहादुरसिंग वा लिखा 'स्वामी रामनीयं ठीक है। बालको को ब बड़ों के लिए भी उपयोगी है। राक्र भवानीसिगजी उमरावसिग से मिलने आये थे। "सर्वोदय' अक ६ पृष्ठ ३३ गाधीजी ने कहा है-'जिसने बध्रत्य की भावना की हृदयस्य कर लिया है, वह यह नहीं कहेगा कि उसका कोई शल है।" 25-4-09 हजारी भीणा के विवाह भी तैदारी चल रही है। टीवडेवाला कुवा देखा, इमका पानी टीक बतलाते है। एक युद्धे भीणा ने मेरी उमर पूछी, मैंने पचास बहे, तो उसने कहा कि मैंने तो १०७ मुनी है। भेवाराम हुबलदार ने रामनाथ मियाही के दारू पीने की जिबायत के बारे में मुझसे पुछवाया। मेने रामनाथ को उसकी लापरवाही, दारू पीने विश्वतर वर्गरा में वह और अवर्शनम विस तरह पायल हो यमें थे, यह बतलाया । यह भवर्षात्म का द्रांप अवलाता है, भवरसिन इसका । धी उमरावनिम ने भवगतिम को बहुत ज्यादा छठ बोलनेवाला बताया । उन्होंने कहा कि वह राजपूत नहीं, बारी है। यह गुनवर आश्चर्य हुआ। बाद में उन्होंने एव-दो पटनाए इसकी और भी धनलाई । इनकी श्राप्त में अवस्थित में श्रापनाथ सम्बाहे। 'सर्वोदस', अर्थत का हवा अक, आज पूरा किया। टा॰ पट्टानि ने ब्रो० वि.बर्ट भर का उतारा नीच मुख्य दिया— ' एन भारती के साथ सावधानी से पेस आओ, जिमे न तो वैपनिक मुखो औ रेशी घर भी परवाह है न जाराम, प्रशसा या पद-वृद्धि वी, वृद्धि जो वेंबन अमें काम को करन का निष्क्य कर लेना है, जिन दह शोह समझता है। ऐसा बादनी भवनर और हु प्रदायी राजु है, नवोर्रिक वसके बारीर पर

तो बुम बासाबी से विश्वय प्राप्त कर सकते हो, पर उसकी आत्मा पर

विचारणीय व लाभकारक हैं।

१६-४-३१ १ कि हो सिन्द्र हो है। इस हो हो हो है। अपन है हो है।

13r pan के 18 big कि Pip र्तिति (Bipp) क्षेत्रीय में उरिह्याप

٠

मासूम होता है। उमरायशिह के साय एक वाजी शतरज, बाद मे चर्चा। चि० कमलनयन, जगदीश भोहार, विरजीलाल वडजाते, मदन कोठारी

मिलने आये, स्यापार, इनकम टब्स, जाने-आने के बारे में (नीमयो में) सलाह-वर्षा की। मोराकड गये। यहा स्नान किया, इन सवा का भोजन हुआ। बाद में सब बापस गये। डा० गुप्ता (सालसीट्यांते) आये। यजन किया १९१ पौड हुआ। डा० ने

डाउ पुजा (सारवादयात) हाथा प्रकार गरुपा रहिए यह कुणा निर्माण कहा कि सह से पीड़ा बनाज गुरू करें, पानी ठडा पीकर देखें व फल तथा कहा कि सहस से पीड़ा बनाज गुरू करें, पानी ठडा पीकर देखें व फल तथा दही ज्यादा लें। उन्होंने और सब तपास कर कहा कि सब बहुत ठीक हैं, (याने पहले से भी ठीक हैं)।

(यान दहल से भी ठॉक है)। अग्रेयार ता० १८-१६ के आये, सो पढ़ें। राजकोट की हालत धराब होती बा रही हैं। अखबार वालों ने बापू को कोसना शुरू कर दिया। प्रजा में भी भेद डाला जा रहा हैं। मुझे तो इसमें वहा के पोलोटिकल एकेस्ट व बायसराय को नीति पर भी सन्देह होने लग गया है, अबयुर के कारण

भी। २०-४-३९ टोडावटुण्डिला जाकर आये। रास्ते मं एक बुढी (मीनी) नगेपैरो सं

त्वजी से जा रही थी। मुझे देखकर रास्ते से हट गयी। मैंने पूछा कि बुढिया, कहा जाती हैं 'उसने गान का नाम बताया और कहा कि मैं सेनी से इस-तिए जतती हूं कि पीछे दिन चढ़ने पर जमीन गरम ही जायेगी। नेने पूछा, जूनी क्यों नहीं पहनती ? (यहा प्राय: सभी स्विया जूनी पहनती हैं।) उसने कहा कि इस साल खेती पकी नहीं, जूनी कहा से लेती ? उसकी बातजीत, बेहुरा, हिम्मत, रगरूप देखकर मुझे 'मा' की याद आई। मैंने उसे रोक कर जूनी के सिए एक रुपा दिया। मन-ही-मन व जपर से

प्रणाम किया, बाग्र भर आई। (कल पिरजीलान छोड रियं गये।) 'बिविध-बृत्ता' ता० १६ अप्रैल, पुष्ठ १८ में डा० भी ना० वारवे (पूना वाले) का 'अप्रेयद शाधी-विनोता भावे' नामक लेख पहुरूर आक्ष्यों थे दुरा मालून हुआ। इन्होंने पहले भी कुछ लेख विचे हैं। मोडा लगे तो उन्हें पहना है। भी हरीभाज पाटक ने इनकी



हुआ, १०० के करीब का है, उससे मिले। उसकी मा मौ बर्प के ऊपर की होकर मरी। एक ब्राह्मण भी यहा सौ वर्ष के करीब होकर तीन वर्ष पहले मरा। इस गाव में बुढे बहुत हैं। यहां का वातावरण, धन्ना के कारण, अध्छाहो रहा है। बुद्धि (मेहनरके लडके) ने इकतारे पर सुन्दर भजन सुनाये । अखबार आये। ता० २०-४ के अखबार में राधाकिसन ने प्रजा मडल की ओरसे ता० १२ जयपुर सरकार ने कमेटी कायम की, उसके विरोध में स्टेटमेट निकाला है। यह जल्दी निकलना चाहिए था। 23-8-36 मीणा कोलता तक जाकर आये, मात-साढे सात मील । मीणा कोलता मे जयमाल मीणा सञ्जन पुरुष है, उसके घर घोडा दूध लिया। पूष्पा मीणा ६० वर्ष के करीब का, अधा है। उसे एक ६० दिया। यहाबरोडे में रहने वाले गीड प्राह्मण हैं। पूजर कोलता के पूष्यू जमादार (चमार) की लडकी का विवाह था, उसने आग्रह किया तो वहा गये। बरातियों ने दो अच्छे भजन सुनाये। कल से याने आया तीज के, इतने ज्यादा विवाह इधर हो रहे हैं कि इस जगल में भी चारों ओर सैंकड़ों बीद की चहल-पहल हो रही है। द वर्ष से लगाकर २०-२५ वर्षके बीद व ६ वर्षसे लगाकर १३-१४ वर्षकी वीनणिया ।

ता॰ २१-४ का 'हिन्दुस्तान' देया। बापूबी को रावकोट में जबर हो रहा है। यतकोट तो बापूबी की पूरी ताकत ते रहा है। मि॰ बिल्ला व डा० अमेरेडकर भी जान केने बहा पहुंच गये हैं। भी राबा (हरिजन नेता) ने भी बडात से हल्ता मचाना मुख्य कर दिया, बापूबी ता॰ २६ को स्तकता

रहा या । इसका छोटा भाई, जो ७० के करीब का है, वह भी कब्द भा रहा या । गणेश की दूसरी स्त्री धूब सेवा करती थी । लडका छाजू भी सेवा-भावी व सदाचारी है । गणेश भगत की हालत वहत ही खराब है, तो भी

इसी गाव में एक जीवन (माली) जिसका जन्म स॰ १८६७ के आखिर मे

स्वाभिमान है।

पहचने बाते हैं।

। दिभ क्रम माम के मामे किया प्रत

In view of the grave international situation, Mr. Winston । है 137 र्रांड रेक्ट्र दि रुड्ड के के के । रहु नी इ हर में लाग ह — हे रह दे हुये इस है मार हो है है । हो है सुमाप व जवाहरलाल ता० १६-४ को जिगवाड़ी (झरिया) में मिले

Churchill to join the cabinet?

**ኔ** է-Ջ-Ջ ೬

दरवारालावजा को गीता देखी।

। ठंडे 7P रिस्ट्र । की बीडे तक पूमरे गरे। क्यूतरे मा

इक्ति ड्रेम । ड्रेम लगी फिलिंट श्रीष्ट (मिला प्रिया) गर्माप्ट प्रदेशिष्ट

न सा नामेगा, दूसरी ब्यवस्था करनी होगी।

24-8-36

अप्रवास महाजनों के घर ज्यादा है। गगाधर छोपा जन्म अध है, जो पीस खेडा धुलारावजी के जाकर आगे; आग्ने घरे करीब खेडा में ठहरे। पहा

जयपुर से असवार आगे ता० २३-१४ के । रावकीट का रास्ता जस्ते वंठन उसे एक र॰ दिया । ओकार चमार ने भजन सुनत । । है फिरक नारकतु उक्ताकती १८ कि दि है में है के उक्टेड ,घाए उक

मि रिष ,।इर 15इक छप्टार कि रिमध मि रक्दि रिग्रह कि छाए हए — है विलोह उसे हुं है है है है के बोरिया हुआ। जीवि वह बहु है है है । कि भवरसिङ् भिपाही (भी० आई० डी०) की बरली हुई। वह आज दुया । है कि डेसको प्रमाध खर्ह कि

फिरमी कि व्हेर कह यमस करि से मात्राक्ष ग्रुप बळ की ग्रम हि साव्यवी मार्ग है है। इस उन्हें कि है। इस कि कि मार्थ में वर्ष है। इसस र्वस्य समय मञ्ज सेयाचा ग्रेरू [स्ता दा । केंद्र हैं, तो भी इसके मुशरने की आया हो गई की 1बाज हो में इसने

। मि राज्यु में र्राप्त के जीवर सम्पूर उक्द है पर उद्घ राष्ट्र भावना के किए प्रमंक प्रियं में प्राप्त की उद्गाद की है उद्गाह कि विवास

75-7-35

जानकी देवी, उमा, पेरीनवेन, मधामणप्रधाद्यी, रामेर:बाबू, राधानिमन

क साड़ के नीचे देर तक बैठे रहे व चूहों का खेल देवते रहे। शेजपुर नीपो के गाव में हनुमानओं के चबूतरे पर बैठे। पीपत व बोरे के झाब बहुत पुरोने मानुन हुए। छाया ठीक यो। नारायण मीणा पटेन मिला। मोटर में बायम आये। बहुत दिनों के बाद मि० यन का खाननी पत्न, दोसांसे भेजा हक्षा, मिला।

-राजकोट था फैसला नही हुआ। बापू कलकत्ता रवाना हो गये। यद्यां ने कालूराम वा तार मिला 'सावधान व चित्रा' केस की अपील जो उन्होंने को दो, स्वारिज हो गईं, तीचे की कोट का फैसला जो अपने पक्ष

उन्होंने की यी, ध्यारिब हो गईं, नीचे की कोट का फमला जो अपने पक्ष भे वा यही कायम रहा। किवारे कुणलॉनपजी की, काबेस च उनके कार्यकर्ताओं के बारे में, विचित्र करना है। मुतसे पूछते से आप कितना अलाउन्स नेते हैं ? बसा काग्रेस के पात दो तीन करोड़ रुपये हैं, इत्यारि। सहरी व लगामी जीव हैं, आज-

20-8-39

कम तो मस्त रहते है।

'बैकन व हाइड' पड़ी उसके पड़ने से मन में प्रायं विचार आते रहें। भविष्यं के बीवन के बारे में भी नई प्रशान के दिवार आते ही रहते हैं। विश्वी वयरहरत साथी (मिल) के दिना सकनता नटिन है। 'याधी सेसा सथ' को १८९० नी रिपोर्ट देखी। कई प्रकार के विचार मन भवेदा हुए।

२८-४-३९ हमारी भीजा से उसके विवाह के धर्म व रीति-रिवाज समलि। पाव में मानिस करवाई। वर्द दिनों से दिन्दी अध्वार नहीं आता है।

रावकोर के मामते पर बाहुनी ने दुधित हुदय में जो स्टेटनेट दिया, वह एक्स १९६ बार को बुध भी मदा और दुध भी पहुचा, तथानि वह विश्वतत्त है कि परमाक्षा ने किया को बक्दी ही कोई ममायान-बारक रास्ता दिवर अदेखा । बाहू को व तरदार को यूक्त कर व दुध पहुचना स्वामाहिक है। पुनावदा हू के कारण करकाण ना बातावरण यूक्त सरो करो है। सरदार आज रहिया कार कर को बैठक में मही बादेंचे। बाहू का स्टेटनेट देखा ।



४२ दिन बाद कल डाक्टर ने आग्रहपूर्वक कहा कि वजन अब ज्यादा कम होना ठीक नहीं। चिता बढ़ेगी। बिहुल का भी यही कहना था, मी आज से ही दूसरी बार भोजन गुरू किया।

3 E-Y-P

चौरास्ताका मौकादेखा। यहापानीकी जरूरत है। मैने इन्हें कहा कि बोरिंग करके देख लो, पानी लगता है तब तो दो सी रुपये तक मैं दे दुगा। ज्यादा नहीं। अगर नहीं लगता है तो बोरिंग के तीस रुपये दे दिये जावेंगे। पर दो मतं रहेगी। पानी निकालने की किसी को मनाई नहीं रहेगी व गर्नियों में खेल भरी रखना होगी, इसकी जिम्मेवारी कमेटी पर रहेगी।

मुह्लिम सतो का परिचय पढा। जायरा में युद्रे पहित, आखातीज को जो मिले थे और जिन्होंने कई

उदाहरण व श्लोक वहे थे, बैदक भी करते थे, वे विचारे चल बसे। 38-4-5 एक बुढ़ा मुमलमान बनजारा मिला। जायरा के बलाई ने भजन सुनाये। श्री सुभाषवायु ने त्यागपत दे दिया। राजेन्द्रवायु काग्रेस सभापति बने।

सारे समाचार पढकर द ख हआ। गगापूर स्टेट (उडीमा) में गोलीबार से तीस आदमी मर गये, चालीस घायन हुए। निया-मुन्नी झगडा वढ ही रहा है। हैदराबाद के आयं-मत्याग्रह के चार

सत्याग्रहियों की मृत्यू जेल में हो गई।

डा॰ घरे की मूर्वता स भरी हुई बुली चिट्ठी छपी। जौहरी बाजार की मस्जिद के बारे में ता ० २६-४ को जयपुर सरकार ने

दसरा स्टेटमेट निकाला। .. चर्खा। पत्न, अखबार व मुस्लिम सत पढे। पीरामलजी बम्बई गये।

यहा मोही कम बोलना होता है, पर आज से विशेष हप से कम बोलने का खयाल रखना है। इच्छा तो मौन लेने की ही होती है, परन्तु उसके लायक

वाताबरण हाल में नहीं है।

têne ânul vica ma ana ana anec sandin vica vica nica en divers 1320 divers 1320 divers variolin vica vica en diversità diversità di con vica vica diversità di ci vica i sine i vica sinera con con vica di vica di versa di vica d

. ente marque abus i ila tota "nicejarj.. in trainitiran

। हिंदे क्रम एक एक्ष । हाह ३३८ । सम्बद्ध

हात्र पूर्व कृष्ठ हार रहि रहि हात्र हात्र रक्ति कार क्रवास्त्र वाहर कृष्टकार कार्यकारकार रहि (रहितान रहा) करावर क्रवीसक कृष्टकार हो हार्य कार्य हो

साम्रह्म स्टब्स

- stein ju ai fa san áraona a , a mhrain i fa ai gréir is tea Mheishféir lás a bhairte lainnisineal aire á teig ains re कारक है। प्रजा-मंडल बाहर की सस्या के साथ अफीलियेट (सम्बद्ध) नहीं रखा जायगा। महाराज के लिए लॉयलटी (राजभनित) तब ही ली जा सबती है जब महाराज भी प्रजा की सेवा व उनके साथ न्याय करने की प्रतिज्ञा करें। बाहर की सस्था से तो खासकर मेरा ही सम्बन्ध आता है, अतः मेरे लिए यह गतं नहीं मानी जा सकती है। कई उदाहरण दिये गये। उन्होंने सब नोट कर लिये। आखिर मे जाते-जाते भी कहते गये कि ईश्वर के लिये में उनकी बात कबुल कर लु। शायद जल्दी ही मोहनपुरा-जेल मे अन्य माथियों में मुझे मिलावेंगे। बाकी के लोगों को छोड भी देंगे। मैंने तो उनसे बहा कि मैं अगर इतना नुकसान पहुँचाने बाला ह तो मुझे अकेले वो हो रखे. औरो को छाड हैं। मैंने सर बीचम व चत्रवर्ती के बारे में भी कहा, इनके बारे से शैसिल को जो पत्न लिखा था, यह भी कहा। उनमें नत्याप्रहियों के बारे में यह वहा कि किसी जिम्मेदार मन्याप्रही ने यहत करके (मोटनपुरा में) कहा बताते हैं कि हम तो यहां भीज उडाने हैं, खब माल खाने हैं और मंजा करते हैं। एक औरत (म्खी) नी कमी है, वह और ने आओ। मृझ का इस बात का बिलकुल विश्वाम हो नहीं सकता था। मैने तो उन्हें बहा कि आप पूरी जाच करें। ऐसी बात हो नहीं सरती। मुझे तो लगता है कि सी० आई० डी० वालों ने बदनाम करने को यह रिपोर्ट दी होगी। मैने बहा कि अगर यह माबित हो बाय तो वह स्वतित प्रवा-महत्त में बिलवृत नहीं रह सबता। मैंने झटी रिपोर्ट बगैरा के अपने अनुसद भी बहे। अयपुर के अधिवारियों के बारे म की बहा व मीकर की परिस्थिति व उन सम्बन्ध में मैन जो बाम बिजा, वह भी बढावा। पर्धा काता । 'मुस्सिम सत' पढ़ी । ¥-¥-\$5

मानुम हुवे। 5:4:3

के दोनो भाई यो पहित्र बंध व ब्योतियी है, आब । यह भाई गुरुवन पुरुष

दरसरीनानवी का निरतिवाद' पूरा किया। टीक मेहतत करके वृद्धिः मानी के साथ विद्या गया है। अब सर्वोदय' पहना गुरू दिया। गटनोरा

गरमोरा के पहितत्री को 'रमण सहवि' व रामगीर्थ' पहने को दिया।

। 11हम 1197मी कि राजका कि सिन्न के स्वरूप के पारा प नावाप है नारायण में रहतू में सन्तर सुराज व सिन्नों ।

ा स्वापन के साम वे वृद्धा स्वापन सम्बद्धा है है साम वे संस्था है कि स्वापन के स्वित काता, मुह्त है कि स्वापन के स्व

ा रामतीय नह वे स्वाची विकास में स्वाची के स्वची से स्वची हैं मार मिली प्रति लाकाव के प्रकंड हैं , को दुर्बय के स्वचित कि साम स्वाची हैं स्वाचान साम हैं । के स्वच्य के स्वच्य हैं हैं हैं को दुर्बय में स्वचित साम कि स्वच्य हैं - अपना मुख्य के सामुन्य के साम के साम स्वच्य के स्वच्य हैं हिंद को हैं सिक्ष के साम साम के साम स्वच्य को स्वच्य के स्वच्

9-४-३८ अपयुर सरकार ने सरमायक्षिय कि प्रकारण (इस इस एक्स स्थाय क्ष्य का भाषण स्था । में प्रकार के सरमाय क्ष्य का स्थाय (सम्याय) में दिया बाबू कर माण्य में प्रकार का स्थाय (सोरासाहा) आया उत्तर का स्थाय के

तूफान इतने जोर का चा कि बाहर बैठकर प्रार्थना करना कठिन हो गया। पूमना मस्भव ही नहीं रहा । अवतक ऐसा तूफान रात-भर व दिन में भी पहली बार देखा।

दाहिने गोडे में दर्द वैसे ही रहा, क्या नहीं हुआ। अगर यह दर्द नहीं सथा तो पूरी तकलीक हो जायेगी। यहा तो किसी अकार के उपचार का साधन नहीं है। वैसे एक प्रकार से तो ठीक है।

चि॰ राधाकिसन को महत्व का पत्न लिखा। विश्वनाथ वायदे, मोहनी वेडिया को पोस्टकार्ड लिखा।

उर्दू पटना, चर्चा, 'मुस्तिम सत' मे दूनुफ हुनैन, अल हुनैन नृषी बगदादी, हुनैन ममूद दत्त दीनी सत्तो का जीवन-चरित पदा। मम्मूद का चरित पूर्ण गरवाइडी जैना था। इन सब सन्तो के जीवन मे अहिसा व सत्य मूट-मूट कर भरा हुआ है।

#### ९-५-३९

प्रार्थना के बाद चबूतरे पर बैठे-बैठे एकाप विचार, बाद में थोड़ा नीचे जाकर पूंडोबालों के बगीचे तक यूमना। बाज दर्द बोड़ा कम मालूम दिया, पाच मील प्रमा। पानी भी खीचा, रामनाथ साथ में।

मदन कोठारी ने जो दो सी रुपये भेजे, उसकी पहुच व राधाकिसन को जो पत्र कल लिखा था, वह उसे भेजा और राधाकिसन के पास पहुचाने को जिल्हा।

कायंत्र की रसीद पच्चीस हजार की आई, उस पर ते॰ वजाज सही करके कंजबदेवजी के पत्र में भेदी। कुमतसिणती (दी॰ ई॰) से कहा कि जय-पुर में रिजर्ड़ी करने की लिख दो। उन्होंने कहा कि जयपुर वाले परवाह को करते नहीं, वस उन्होंने रिकर्डिंग नहीं भी वजोश्रम हुई तो मुते गाफ झूठ योजना होगा। हमारा पुलिस का नियम यह है कि अपने ऊपर या अधिकारों पर जीश्रम या प्रवाददारी आती हो तो सूठ बोल देना। इतने भने आइमी वी भी यह हालन देख कर विचार हुआ। चोट पहुची। कुमतिनगरी को समहाकर सेमुख्य कहा कि आप कार्यम की अनुचित

वस नियावर्त (तेपार, एउट्टाडुम ईक्ट्डिम में सरीय रा प्रद्रीपट गर्म समस् निया प्राथमस्य शोष्प्रयूप्त प्राप्त प्रमण्ड स्ट्रिक एड्ट्राम्ड में उंट । ई र्ट्म हि इक्ट स्ट्राम्ड में इस एक्ट्रिस में स्ट्राम्ड स्ट्राम्ड स्ट्राम्ड स्ट्राम्ड स्ट्राम्ड इसस्य प्रदेश सिंह स्ट्राम्ड स्ट्र स्ट्राम्ड स्ट्राम्ड स्ट्राम्ड स्ट्राम्ड स्ट्राम्ड स्ट्राम्ड स

को नाम पहुनना संभव है उस कांग्रस पर बब अनुनित टीका या आरे करता है, तम युने बोट व दुज पहुनता है। फुक्तांसनको के साम स्वाद शोग पानो चना। मुस्लिस सन्त अब्बुल्ला चलीक पारमी, युहम्बद अनी हकोम गरमें

मिर में सार्व क्षित प्राचित प्राचाने स्थान है कि व्यक्ति सार मिर स्वाप्त स्थान है कि कि स्वप्त स्थान है कि स्व स्वप्त स्वप्त स्वप्त स्वप्त है कि स्वप्त स्व

the 4 fer V flyests streets as each fer the 5 Junivite 1850, Jany Irea and the tree fifth is still 1821 in Sp. 1820, Irea en fieller ' éire éiste entre pig étéle inté i tué 1820, Irea en fieller ' éire éiste en par le fine i tué 1820, Irea et legt en frait à la contract sine en la contract age 1820, Irea et legt en trout en frait à la contract sine si 1830, Irea et legt et se par legt en tree si fine en general à la contract et de la

ent rille sern zanlft fabr i bin (fin teb) fir emitte

टाद में, व महाराजा में जो बातें हुई, उन्होंने कही । उन्होंने यह भी कहा कि टाँढ का लाग के सिनकर पूना पूर्व हैं। वह आप चाहते हैं, उससे ज्यादा गुधार करना चाहते हैं, इत्यादि । मैंने उनके कहने परममधीले की कुछ वर्ते उन्हों सिप्यकर दो और टीक तौर से मसता दिया, प्रासकर यह कि "मुस्तरद य प्रया-मडल पर का बेन (प्रतिवाध) विना मतं उठा सिया जाये । अगर महाराज सा० य प्रेमिडेट बनन दें तो दो माम तक माभो क बारे में और का प्रचार करके सत्याप्रहृष्यित राग जाये । दो मास में गतोपराक परिजाम नही आया तो प्रधा-मडल वो उचित समसेगा, यह कार्राबाई करोगा। अगर अधिकारियों को यह स्वीकार हो, तो मैं अपने मिलों में मलाह करके निश्चित ज्याद दें सकूमा।"

अप्रधार पढे। ता० १०-५ के 'हिन्दुस्तान' से सरदार का भाषण है -- जय पुर की चर्चाभी है। बादू के स्टेटमेट, राजेन्द्रबाबू, मुभाष व सरदार के भाषण वसरा पढे।

जयपुर पुनिम के तीनो बड़े अधिकारियों ने मि० यग, डी० आई० जी०, य रीवानश्वद व चत्रवर्ती के जाने की बात मुनी। श्री कुशलिंसाजी की दौमा जाने वा हुवम आया।

## 97-X-3E

लूणियावास तक जाकर आये। एक घाती की मा, जो बहुत बूढ़ी, यहरी ब अधी थी, उसे एक रुपता दिया। चौकीदार भवराज का घर देया। मुचलिह से बातें। उनके माय देर तक घतदज खेली, क्योंकि यह अब जाने बाते है। उर्दू सीधी। चर्या काता। यहां भी मरमी टीक पबती है। जयपुर से प्राम आये, पर टीक नहीं निक्ते। आजतक तीन महीनों मे मुत २ लहीं (६४० तार—वश्चे बार के हिसाब

आजतक तीन महीनो मे सूत ३२ लट्टी (६४० तार—६५३ बार के हिसाय में) हुई: पान २७२६६ रोज मे ३०६॥ बार राज का औसत आया। १३-५-३६

पाटी-पटीको के नाव (हरदेशहें हेदार के बाग) की ओर पूनकर आये। रामनान व गोबिन्टा (छोकरा) साथ में। मोती पटीक मिला, वो बुड़ा है, उनके दो जवान लड़के मर गये, आप से दिखता नहीं, बहुत पराव हालत है। वते एक स्वया दिया।

livy pel 5 nebe den je kir je kir yan ya ki nedi eneme 150 ne 15e 1500 si kir iş yand, ard kanaferie — new 15e (1996w) wede si je bi ya ziy je ya kir ya kir kir ya 25. x/r

। ई ड्रिन कमाल कि देकि रिगाध की ग्रुक र्रमें । ग्रमछत्री मप्ने छेड्डेब र्निड्रन्ट ै। दिड़ि के 5%-9% कि दिड़ होशीक किये 5में। हु नाम के केइल केपाछ ति में भी रहेक रे उक्तर किंद्र । किंद्री कि ने कहा प्रक्री में हु रसी हि एँ छि डिह्म्प्रोह कि निक प्रायन है छिए कि एए प्राप्त के एए प्राप्त है। दी जाये। महाराज से मिलकर उनका मानस भी समझ लिया जाये। अगर कि प्रमत लोध्नी छिष्ट किन्छ उक्तमा ह कियान ईर्म हरू की 1753 डिप पुलिस जाते का विरोध तो पहले ही किया था, आज भी किया। आधिर म कि कि उर्वेश कामके । किया धरिको से प्रक्रिय देशक के काफ सामक म नाम्राक्षी रुष र्रात के एरहाइड निमें। क्षित्र घमनीकी-रापनी रुप मिनक मिल के प्राव्य प्रयूप । कि दि माडब साबबान प्रवाह प्रद्वीर । साम हिस लए 17र्म में चिक्त केम्द्र । युद्धीय द्वि एत्राक्ति के फिरानीथ के छदम नाम । मेरे कहा कि विश्वास को दोने ओर हे क्या जान माहिए। प्रका परा हो। मुद्दों दो सस्याओं में के एक में रहना जाहिए, आदि मुद्दों पर होश्री प्रम 5मी कि इंड्डिक कि शिहिन मान एस के स्डम-फिए में ग्रिम है। इंड प्राक्ट्रेस व साइड्स प्राप्त प्रम्पेत प्राप्त करें। देश व्यापास कि विविद्याव । एंग उप ०१-१ । द्विर किदि किमिनाव र्थम । इ परिक । प्राप्त हिमी ,रडोहीमी महि एहोरिड़ रहुछ घरडाहीमी मट्टाप्ट डॉड ॰मी एक ११ मिन । ापती ाप्रत कृष छंट । एंत 10 in funlate मितान क्षिम छक्र। र्षण एक उत्तृ कृष्ठ प्रधाम देव दि संदार करे। ए. प्र मिए कि बार में अरे भी वार्त कहा। दिन होत है कर में रेरट के छाम कि व किए अकति उनमाए ,कि दिश जो प्रि कि घटाउ संकट । दे किया है क प्रमत के पेह कि देव । हिन्तिह कह उठ ताम राम पेश -इ-अ र प्रमा क रक्षा भारते साम का हो मवा था। वहीं के हुमान वक्त हुड़े हे. जो बरर मिं की हिंह है है है है में प्रथम महाइट माममान है है। महा क्ष्म

ल्लियावाम (हरीपुरा)की दो अना न मा-बेटी (बैश्य) को एक रूपया दिया। अचरोत ठाकुर हरीमिंगजी (होम मिनिस्टर) को पत्न भेजने का विचार। ममिवदा बनाया तो थी मुलिंगजी (मेरोती चींगम) सुपरिटेडेट पुलिस जबपर, ने आकर कहा —दरबार मुझसे पाच बजे मिलने वाले हैं। मेरे लिए भोटर आयेगी और जहां मिलने का स्यान निश्वय हुआ है, वहां ले जायेगी। मुत्रसिगजी सु०पु० जयपुर, पाच बर्ज आये। बहु मुझे प्राइम मिनिस्टर के बगले ... पर क्षे गये। साढेपाच को वहा पहुचे। अचरोल ठाकूर मा० पहले वहा आये। बाद में ५ ४० के करीब महाराज मा० आये। मि० टॉड, ठा० हरीसिंगजी और मैं-इन चार जनो की बातें गुरु हुई। दरबार ६-५० तक रहे। बाद में टॉड व हरीमिंगजी से बातें हुई। महाराज के साथ दिल खोलकर बाते हुई । उन्होंने यही बहुा कि जुनी वाले सब भूल जाये, आगे का रास्ता बैठाओ। में मब तरह में मेवा करने व न्याय करने को तैयार रहूगा, उनकी मशा तो यह मालम हुई कि वह ता० १८ को गर्मियों के लिए बाहर जाना चाहते हैं उस-के पहले रास्ता साफ हो जाये तो उन्हें शांति रहेगी। प्रजा-मडल सीकर कंदी, भावी विधान (कास्टीट्यूणन) आदि पर विचार-विनिमय हुआ। कल राधाकियन व ही सनालजी वर्गरे मिव-लीग आयेगे । परमो १० वजे दरवार से व है।। बजे ब्राइम मिनिस्टर व हरीनिंगजी से भिलना ठहरा।

(१) अगर मुझे मिलने वा भौका दिया जाता तो प्रजा-मडल पर व मूझपर प्रतिबंध लगाने का मौबा नहीं आता। यह भयकर भूल राज से नहीं होती।

(२) कई वर्षों से प्रयत्न करने पर भी मेरी आपने दिन खोलकर बात नही हो सकी, यह द ख की बात रही।

(३) सीकर की सेवा वा यह इनाम मिला।

आज की बातों भी नोट —

तीनो प्रश्नो का जवाय--'जूनी बातें भूल जायें, व नये सिरे से विश्वास रख-कर काम गुरू किया जाये। मैं सब तरह ने तैयार हा'

(४) जापके मिनिस्टरों ने जपना कर्त्तव्य पूरा नहीं किया। मुझपर यह असर है कि उनमें सच्चाई व हिम्मत वी कमी है वे राजा व प्रजा की बद-नामी न हो, इनकी भी उन्हें परवाह नहीं है, नहीं तो यह मौका नहीं आता।

बार प्राप्त क्यांग । एक । इक्स स्माम के उद्घार मार्गम्ब क्यां प्र (४) है माग्रुम प्रतिस्थि विस्था विस्था के स्माम्बर्ग मार्गम् । । इक्स प्राप्त स्वता प्रस्था ।

40E. 41 Gas 7/8 65 gs 1 (sire 1827 r. regres) 72 gruc 371 supper 40 41 1978 45 gs 1. (sire 1827 r. regres) 72 gruc 371 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978 47 1978

...... पहल में प्राचित के बाद कहुत है। वीठ के बाद कहा के बाद का कर बाद का प्राच्य में मान्य प्रस्ता मंत्र मंत्य मंत्र म

### ९७-४-३६ जिजयपूर सहाराज से व प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाना है। सो उसके

(इट होट किये। | आई० गो० मादुव (कोटेबॉन) एकाएक मिनने धने आये। मररास्त्रिय प्रमागाध ने उन्हें बिना परवानमी नहीं मिनने का कहा। इसकी आपम कहामनी भी हो भीई भीने वहते ममझकर बहुत कि आप इसना करके

रामनाथ ने उन्हें बिना परवीनगर नहीं मिलने का केंग्रा । इनको आपम कहामुनी भी हो गई । मैने उन्हें समझाकर वहा कि आप इत्तना करके गराम में पधारेंगे तो ठीक रहेगा ।

हो मुकबी तिने क्षाये। जल्दी स्नान व भोजन करके नी बजे रवाना। हुते मेंग्री ह्यारिटट गये। बहा गोडे का, जहा दर्द था, एकारे दिया। शेयग का फोन लाया। उनेने मिलने उनके लडके के घर गये। बहु। ततर हरीकिंगजी जिल गये (योडी देर बातवीत होनी रही--गयकीत

तुदुद्वशासन्तवा भारत भव र पाडा दर बाराचा द्वारा रहा----समार्ग प्रादिक चोरे से शहस मिलिस्टर को रोडी पर देशा। बने पहुचे। वहां सिवयमादयी द्वारत, स्वीतिपर, सर्वत वर्षेरे, नये अस्पतास वी मीरिश कॉलर् बैटें एप थे।

#### 95.4.39

भी हुरीसिमनी (होम मिनिन्टर) बहुब च आप का जिल्ल के जिल्ह पड़ भेडा पाह मह जाज मही पर मिलन जान बात है। इब बाय क्लान बहेर स अल्दी निवृत्त ।

हरीबिदर्श कर्फ बांधान बाद। १०१६ बा बात दर। हमला

1 D\$ S#553 4 3gis Sfreis w # giw # fort Wu & 09-3\$ 01B 76-X-05 हो कि रेहरे हर का पर मार्गिगाउमह

। किर्द केरक द्विम इतिर कि राष्ट्र माध्य कि किर्वेशक । कि हिह्मी ह शा नाछ , क्रियुक्त- माप्त में हालनहम कर्ना कर । 15 मी ड्रिम काफर । ग्रही।फ

में मिल के पुर्व में मिलन है कियत है मिल के सुख साथ कर में किया में मिल में मि रिप्तीमी मड्डि व रिपार रेड्डप के रिक्रमी संब्ध को प्राप्तड्रक रिसे । साम किह्मी है बाह बहित हो। हो। हो है की महामहरू है उन्होंनी में महाप विनीद । बि॰ पन्ता के लडका हुआ, उसका तार मिली।

गास्ती भी आये थे।

हिंग्स्य वहीं मीतिक विश्वत वाच महत्त्र हिंग्स हिंग प्रमाण

किंद्र । किस कि किस मान छट्ट काछ । समनीकी-प्राप्तकी करा प्रदे निर्णातारी व मानि की महिला-आया कि मिल आप । (तिनो तहारू के हंद्र मार रेम में राष्ट्र कि नगर्भागार वर्षा 36-7-32

। फिस्मी सिमाक रडम्लीमी महाप्त र्राष्ट महाराज सा० आज परोप जा रहे हैं। असः अमी समय नही है। भे । गाध निक तक राजनीमो महि किछ। हुमं छलाइ रिसट्ट प्रमस मङ् है बीर्षक ,गाईर कि 1511वर 157क ठाइ छाए उत्ती कि ड्रि हर कर इस्पे किम तिहत है छाड़ कैमार रामर हुछ। है नारू मार्ग कि रडानीमी महार कि । कि हाराबुस माथ रिड्रम (डिक निसे । ईर रिरक फिल कर रह रहे इप मित्रीक्ष रिक्रमम् । किनी विष्णः किममीरिक्ष उकुछ प्रकर्ध प्रशंम मुद्धि । एक क्रिक इप्रक के 15कि लाइडी । क्षर्टिय द्व दिस्त लाय देव करी Pha tip p fing | iga fa frzo sair sp # (fripisia) क्षितिकि कि की है। कि है । कि इक कि मई मिन है कि के ल्लाहो प्रमध क हावालपु माम के उद्भागिमी महार के बात मागा है। । है छंली में कह डांत गड़ांत क

चि० तान्त्रामाई य घो कातितायती महिता-प्राथन के काम के निर्धान भी आवे, एछ दृत्ति वर्गरे का निर्णय । महिता-आध्रम मे मेरा नैतिक सम्बद्ध विनयुन्त न रहे तो मुद्दे शांति मिनेगो, यह मैने काशिनायत्री, प्रात्ताबाई व राधाक्त्मिन वो सम्बत्तकर कहा । चर्या काता । साम को भोजन करके धानता व काशिनायजी गये ।

पूरव बापूनी ने बृत्तावन (बान्यारत-विहार) में 'गाओ-मेबा-सथ' के अधिबेशन में जो भाषण दिया बहु ता० ११ मई के 'हरिवन गेवक' में से सिवा—''सरायही नो ईप्यर में जीवित अध्याहोंनी चाहिए। यह इसिलए के ईप्यर में अपित अध्याहोंनी चाहिए। यह इसिलए के ईप्यर में अपित अध्याहोंनी चाहिए। यह इसिलए के ईप्यर में अपने अध्यान में सिवाय उनके पाम कोई हुमरा वल नहीं होता। वंगर जन अध्यान से सरायह का अस्त वह किन प्रकार हाल में से सकता है' आप लोगों में में बे ईव्यर में ऐसी जीवित अद्यान एखते हो, उनसे तो में यही कहूगा कि वे 'गाथी-मेवा-सथ' को छोड़ दे, और नायायह का नाम भल जायें।''

#### 29-4-38

जीवियों ने 'मोपीचन्द' वगैरा गुनाया। लाला दुनीचन्द (अवालावाले) मिलने तांव। उनके पड़के का विवाह दृश्तरे मे हुआ, इम मध्यम्य मे व महाराजा दृश्तरे ने उनके विवाह आदि के बारे मे जो वाने हुई वह बताते रहे। यहा पान वहादुर अनुज अबीज शे रिवेश्य मिनिस्टर है. उनके बारे मे बताया कि बहु पबाब के अच्छे प्रभावकाली ध्यक्तियों मे व सरकारी बढ़े नीकरों में से हैं। इनका उनसे परिचय है। यह उनसे मिलन वाले

भी हैं।

पीरामनजी (बगडवाने) को भेजने के लिए पहुंत भी कहुलाया था। आज फिर तरास की तो मालुम हुमा कि वह खंदे गये हैं। प्राइस मिनिस्टर ने कहुत्तराय बतलाते हैं कि में चाहूं तो पीरामनजी को बम्बई से व आई० जी० जीकार्सनगती को कोटा ने बुताया जा महना है।

कार जालरात्तवा का काटा ते चुताया जा सकता है। होन मिनिस्टर हरीॉमगंकी को पत्न नियंकर भेजा। पत्न की कापी नोटबुक में है। सरदार्रीमंग जवानी जवाब लाया कि कन सुबह प्राइम मिनिस्टर

से मिलकर जवाब भेजेंगे।

स्टेंट्समेन ने बापू के राजकोट स्टेटमेट पर एक सम्मा अवलेख निया है।

1 85 54553 # 3.213 563wir m # pin # isteuk # 05-39 011

त हो कि रिव्यं कि वस का कि विविध्य । स्टिम क्रक द्विस इतित कि अस्त माम्य देव क्रिक्टिम्स् । दि

प्या के नाम मध्यामात के विश्वान - मायुत्री, चात सा व वावित्री I may the sine i myth

कि हमत है हु इस कुमी में कि में कि में कि में कि में है कि में Titigl mig w fert. the stead over al muse th tan-Frif de oft oft Firtife & al minge te real in man 14412 14+ 4-4 + 421154. 3441 411 [441]

e auffe i fir eine nite fiele nite affete a thair in main

Brett fiet fiele in esu em att eine eine be bie By ther time to the min tip bit. ( was 'nt aune' ar as jem leife bie & beir it ibr it table et betreit et (Belanter ta tan ber ber de ber ber ber ber 31.7 31

Bilfige wur fin big fe in a ig fin ein ert werte. of thin big to blist blate the etge ber e Gug ben we pentung bett no it there it or et et fign filam erben begin febr big menen er b SERRERERE CONTRACTOR STREET grandit ege eg eigt gab ban in an ban ab an an mentant manual and benederate bei ben ber eine 14. 151 1 . . . 15

चि॰ जान्तावाई व श्रो काशिवावजीमहिला-श्राश्रन के काम के लिए आज भी आये, छात्र वृत्ति वगैरे का निर्णय । महिला-आश्रम से मेरा नैतिक सम्बन्ध बिलकुल न रहे तो मुझे णाति मिलेगी, यह मैंने काणिनायजी. शान्ताबाई व राधाकिमन को समलाकर कहा। चर्चाकाता। शाम को भोजन करके सान्ता व कासिनाथजी गये।

पूज्य बापूजी ने वृग्दावन (चम्पारन-बिहार) में 'गांधी-सेवा-सर्घ' के अधिवेशन में जो भाषण दिया यह ता० १३ मई के 'हरिजन सेवक' में से कि ईश्वर में अपनी अटल श्रद्धा के सिवाय उसके पास कोई दूसरा वल नहीं होता । वगैर उस श्रद्धा के सत्यायह का अस्त वह किस प्रकार हाथ में ले सकता है ? आप लोगों में से जो ईश्वर में ऐसी जीवित श्रद्धान रखते हो, उनसे तो मैं यही कहना कि वे 'गाधी-मवा-सव' को छोड दे, और मत्याग्रहे का नाम भूल जायें।" 29-4-38

जोवियों ने 'गोपीचन्द' वर्गरा सुनाया । लाला दुनीचन्द (अवालायाले) मिलने आये। उनके लडके का विवाह इदौर में हुआ, इस मम्बन्ध में ब महाराजा इदौर से उसके विवाह आदि के बारे में जो बाने हुई वह बसाते रहे। यहा खान बहादुर अब्दुल अबीज जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, उनके बारे में बताया कि वह पंजाब के अच्छे प्रभावशाली व्यक्तियों में व सरकारी बड़े नौकरों में से हैं। इनका उनमें परिचय है। यह उनसे मिलने वाले

भी है।

पीरामलजी (बगडवाले) को भेजने के लिए पहले भी कहलाया था। आज फिर तपास की तो मालूम हुआ कि वह चते गये हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहनाया बतलाते हैं कि मैं चाहं तो पीरामलजी को सम्बर्द से व आई० जीव ओकार्रामगत्री को कोटा में बुलाया जा महता है।

होम मिनिस्टर हरी। संगजी को पत्र निधकर भेजा। पत्र की कापी नीटपुक्त में है। सरदारसिंग जवानी जवाब लाया कि कल सुबह प्राइम निनिस्टर से मिलकर जवाब नेजेंगे।

स्टेटममेन ने बापू के राजकोट स्टेटमेट पर एक लम्या अग्रलेख लिखा है।

। एकम 22 हिंद सात कताल कामगामार की मुस्त्री प्रांत । उन्होंने कहा वि बादम मिनिस्टर तार वा मुक्स हुमा है इंदर सावा । नाहे। निवास के बाद नेता । बाधनीय भेड़ की। thin that that ther but and their but the

ता प्रसार प्रमास का अनुसार को क्ष्यांचा करूं। अस्य का कर्या नान नार है मानता थे. दिनदा नात केन अहै है विकार है हिता है, आर gige belt gent et i migte it ac gutt Sut fe afen entige irtetigt et migitent i eten at quigg, ut menti tore it feit, atter et ub in ginig i ne it alt siff ingerit fe titer attiffet billige auf fein be auf bei Fire ta mis att ana stef i sie afe and beine bie. 1 8 37:34 6 8 1 8: 25 3 2

eate & a t mit a tit te tite billet tes ite binit band att \$2-7-23

1 4 42 h 478 1 2 ch 2. 6.

gerigna ein berit bere nicht ein gegenen den. nich aufläge gata turt bur bieg beiter aufenene ane da beigen enter ferent bereit einger ihr mie ein 

torage et lette bereit bater be gent beneben Man bereitert ein bertige gen abgen e antabatt marten e eine anben et gen attabite mig t mirgerit errer eine eine eine i 11 P \*\* 1 4 4 5 41 .

pring tant elate a ne empete auf au auch 

140,44 64 (144 444 444 44

1 } tt

राधाकिसन ने वहा कि जानकी देवी कल मुबह आ रही हैं। दिल्ली का व वर्धा का तार था। गुक्ती हुई।

वधा का तार या । गुना हुइ । अधिकारियो का बर्ताव सस्त हुआ है । नजदीक में समझौते की कोई आशा नहीं दिखाई देती । राधाविसन गया । घोडा बूरा मालूम हुआ ।

रात को एक मुमलमान ने गाने सुनाये। २४-४-३९

जन्दी तैयार हुआ। जानकी देवों को राह देवो। सरदार्शिंग से जानकी से यहा भोजन सनेरे के बारे में पूछ लेने नो नहा। 'सन्त तुकारामं' (हिन्दी) स'जयपुर हायरेवस्टी देवो जानकी देवों की शा जबे तम राह देवों हो। अबे तम राह देवों के साम हो आई और यहां की मोटर सरदारिक्षा लेकर गये थे, यह भी नहीं आई को सोटर सरदारिक्षा लेकर गये थे, यह भी नहीं आई। तय विवार-तरग आने लगे। याद में अकेले ही भोजन। जब नीद यूनी तो शा-शा। येजे के करीब जानकी व डा॰ वीदियान बैटे हुए दिखाई दिवे। दोनों से मिलकर यूनी हुई। था। बजे के करीब दोनों वापस गये।

जानकी वर्धा से अकेली ही आई। विनोबा ने यहा आने की सलाह दी तो बह दूसरे ही रोज रवाना होकर आ गई।

मुक्त्रीं से रह दिया कि अगर अयपुर गरकार समझौता चाहती है तो मुझे मिलने-जुलने का पूरा मुभीता देना होगा। प० लादूराम के सिवा राधा-कियन, देवायाडे में भी मिलने की अरूरत पड़ेगी। अगर यह नही चाहते

हों हो मुझे कुछ कहता नहीं है। जानमी से कहा कि मुखाना की हुनावन है भी है। सुरुष न नहें पहल

जानकी से कहा कि मुलाकात की इजाजत दे थी है। मुबह = बजे आकर शाम को चली जाता।

## **२**४-४-३९

कल रात से मौन मुरू किया --रात को दा। यजे से मुत्रह प्रार्थना तक । जानकी आई 1 साथ में भोजन ।

दिन-भर जबतक जानकी रही, एक सी० आई० डी० का आदमी बैठा ही रहा, भोजन के समय को छोड़कर ।

रहा, भावन के समय वा छाड़कर। उमरावर्सिंग पुलिस क्वर्क कहने आचा कि आई० बी० कोटावाले आ गये हैं। आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। मैंने वहा कि 'अगर प्रादम

gangatatrafe fatt her sa ba e e e er er er 1 1 -1 -1 3 3 3 4 1 7 医螺旋虫 囊类的现在分词 电电子电阻 经收益 电电压 化电压 the state of the s 医乳性皮肤炎 经净帐款 网络海克 建苯甲基甲基甲基二二十二 经证 proceptions to displace the second of the se ्र हे अपने हेल के हरार कारण करते हैं अपने हैं । हे ह

13 1 4 -2 /4 - 25 - 11 - 1 11.11.1 # 11.1 # 1.1 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1.4 # 1 

arşır a sağşlasını grife geginere Charles auf ban auf bei feit eine

. atter wer g 'e. tat .e. ar t gerieb. ? till at Locality biem tra Can eit. In I barraten ibe man b DEM PROM PLOEM DUE DE TENTE ET PER TENTE TENTE DE LE PROMET

7-12 -11 ,812217 4 14 65 '1

11.3.33

t tin (ain tint tr. i) mirra. Fift | Trit Ta fellat it 12, al br att bit bg an amann bi BEB 1112 f 12:17 # 1 1:41 f ti per f ti per f 41 th agn ate m je nin

त्राता हो स्वार क्षत्र हो । के वस्ता वर्ष कृति स्वात करा क प्रशासन को मान के मान के मान कर है कि का है के कि मान है है है कि मान है के कि मान है के कि मान है के कि मान

". " or within." peace in equal measure for ail, to secure against an attack not an end or un leeal. The end is freedom, Justice and Consists I fore things are but an instrument-they are over other peoples that the true greatness of an Empue "It is not in Poact and wealth alone, not in dominion bings meage to bis per ple-Numpreg May 24.

npire can claim to be of service to its own peoples he world."

२७-५-३६

१६ भर का एक मतीदा एक मालित ने दिवा। उमे एक ६० दिया।
बुहाराम का तीसरा और चौचा भाग पूरा हुआ। गात को पाचमो
गृह किया।
री आई। उमे गीज दो घटे के निए आने देने का निया। इजाजत
रे। धोयन वरने बायम भेजना पढ़ा। का पाम को धार में नहीं

रवन नेवक' पढ़ा । थोडी वर्षा हुई । बाद में गरमी का जोर हुआ ।

२८-४-३९ ।नाभीणाची दाणी गये, उमबी मानी एक र० दिया। ।नवी देवी मिलने आई। १ से ७॥ तक यव सा० संजो बात हुई यह

न में एक दबार से शान्ति तो मिलती है।

TETY (DE CRIST wer.

मो ।

is only by adding to the spiritual dignity andmati-

1 12 312 Ent at the eath ant it the efu an ea; man 144 6 44 \$ 40 44 44 44 14 14 14 14 14 14

11.7.0t

Dratife meine a ber b lieft been ite bin sagie bal U-lites erigiter a bit # frait i # ferie e militait រ រោទិស មែងក្រ ខ្មែរ រ प्राविता करके, धीन थी 11 हम प्रकृति के बीन का पर्द पहुंचा है।

TIER DIST FIRE THE AT THE AT WE ARE AS NO YEAR AT THE AT 1 114 114 24 ( 441 141 1

क की. दिन्य नवबाद आदि है बादे वे निया। dirif in gung up ibri ing bill ing nama, ngan ibic

32-X-6£ भीगम में आत्र बचम बार श्रामरम् भिद्या। छोर मानूब हुआ।

। कि में र्राप्त के प्रस्का के मार । हिर तिहि कि होर बन्छ । बमाने ही राष्ट्री कर पर दे म भीमन् से नवभारत विद्यालय, जिशा-मण्डस, महिला-आश्रम आहे के बरि शास्त्रा रायत, महास्ता व अन्तर्भ आये। होने समय वही भोजन मिना कि दास प्राप्त केतर है कि है कि देस मिर्म के वास्तर में प्राप्त करी है है। । द्राप्त शिर कह । एकी अह काकी क प्रधासक में द्राप By fre nerl an se ig fifte anternyper e risoniku

लाल का स्टेडमेट पढ़ा। स्टेडममेन ता० ३१-४-३६ उसमे अवाहरवालमी "जिमक एए हे उदि कि कारकारक के समिड्डेंग में राथ के किमायरी फिड । 19मी र्छ मानद्र के किरिश्मार कि 15किस मिरमार। होते के बाद आज प्रथम बार कहाई की पूरी पाई। आमरम

: है ग्रेक रि

· \.\_ going on and m a large number of states fleree represtill a prisoner in laipur, that in Bharatpur satyagraba is "But we must remember that Seth Jampalal Baja is

tion is in progress."
U.P. officers on Deputations Ministry Against Grant of

extension
"Lucknow 'The latter difficulty may be felt particularly in regard to officers in the employ of Indian States whose system of government and executive methods are,

in the opinion of the Ministry, out of time with modern times. Recently Jaipur affairs brought into prominence an official of UP. Government who though personally popular had to carry out orders of his govt against Seth

Jamnafal Bajaj and others "

---स्टेट्समैन ३१-५-३६

९-६-३६ बहुत जस्ते आय जुन गई। शायद दो-गीन यने होंगे। नयपुर प्रजामण्डल ब आध्वारियों के दिवार जो रहे। देर तक एक प्रकार का बायंक्रम मन म नैयार हुआ। बाद में ईम्बर भी प्रार्थना टीक तौर ने हुई। पूनने लुणिया-सात तक वार आये। एक प्रदेशवाल बृंदय मधीमी यहल तस्त्रीक्ष से है एतंची स्पब्धा बरना। बातवी, मदानबा, स्थामन को दमकी प्रारत है।ते

Burgen & mu eigs feig fufte pen e puriet sirel ar an b and a danica jam in finienia, nichtenna uit gut eine fin ibn und bei beit beit beiten affinieten Tartin Treat me. tu f ein ein guten einrie unt ih ant bafte. erem rediede no gava ilm bent e un die gigg eareit a g atte arnte g fie ficht feite altafe

11:11E

"Ibut we must remember that Sein Jamaal leum an bull" 4 481 8 . interetenenti i ebenie at. g. g. 24-2-35 und Aufgenfan Bite mu bain fo intrainna enngan pain a inningl ing titling bille & gegebre in telegi. bergeie gib aur unn uau ant atte briff illigt ante biefer

3.4 Boing on and in a large number of states flerce repressi farge gee rugtert in that in Bhataput sathagraba is

sion is in progress." U.P. officers on Deputations Ministry Against Grant of extension

"Lucknow 'The latter difficulty may be felt particularly in regard to officers in the employ of Indian States whose system of government and executive methods are,

in the opinion of the Ministry, out of time with modern times Recently Jaipur affairs brought into prominence an official of UP Government who though personally

popular had to carry out orders of his govt against Seth Jamualal Bayaj and others "

-- स्टेटममैन ३१-५-३६



sion is in progress."

U.P. officers on Deputations Ministry Against Grant of extension

"Lucknow 'The latter difficulty may be felt particularly in regard to officers in the employ of Indian States whose system of government and executive methods are, in the opinion of the Ministry, out of time with modern times Recently Jaipur affairs brought into prominence an official of UP. Government who though personally popular had to carry out orders of his govt against Seth Jampalal Baija and others."

---स्टेट्मर्मन ३१-५-३६

## 9-5-38

बहुत जल्दी आध्य धून गई। शायद दी-तीन वजे होगे। जयपुर प्रजामण्डल व अधिकारियों के विचार आते रहे। देर तक एक प्रकार का भावकम मन में तैमार हुआ। बाद में ईश्वर की प्रायंना ठीक तौर से हुई। यूनने लुणिया-यास ठक जावर आये। एक ग्रहेलबाल बेंबर गणेबी बहुत तपसीफ में है उसनी व्यवस्था करना। जानकी, मदालबा, श्रीमन् को इसकी हालत देखने मेजना है।

चनान है। असान स्वाप्त अभिन् आये। ओजन, दिनोद। आम सूद चूरे। बाद में सब लोग सो गये। आज से स्वाप्त आदिका अपना इत्तवाम सुरू किया। मदालना अपना चर्ना, विकास पद सानू ने बुतावन में काता या, छोड़ गई, और मेरा ले गई। चर्सा छोड़ भी कर गई।

भीमन् ने 'नव भारत विद्यालय' की आर्थिक हालत व हिन्दी-प्रचार के बारे में चर्चा।

एक माथ पीषल के झाड़ के पास पड़ी थी। जानकी ने कहा तो उसे उठवा-कर लागे। भूष से मर रही थी। पाशे में ताकत नहीं रही; जोर देकर पानी जिलादा।

र अन्तर हे अने स्थानिक विकास विकास

tikate ben ån parte abin tibu sin an saj kin

12.7.02

matter mernu gene birel biege ite bib enrid ent ताराश्वित अवका क सेवादा इ बार का रेवा रेख काता-ध ស្រខិតពីរក១ភូ (ខ្ याने वा का के मीन योगा । इन यहार के मीन का यह पर्ता हो था

biebler juer rauf feu bat, lang umam, gent feit. 4414 1414 4411 un in et er er et et et ete de ete une er em un 

गानी हिन्दी अधवार आदि है बार्ष है जिया।

ाष्ट्र महाम वर्ष । राज्य कार बाबर वे राज्य । राज्य का मार्थ केंगा।

वाद में परमात्मा का दिश्व युक्त किया। सब नीद आई। I Sy tre sterl an ra for if it sie a staste ger e raeptan 3t-x-Lt

ı fir ti fir के छन्द्रम के एम्ह । द्विर किंद्र कि होष्ट घन्छ । घमनी घी जाप घी नम उठ म भीमन् से नवभारत विवासन, जिशा-मण्डल, महिला-आभम आदि के बार शिक्ता रायता. महानाम व बानती आये । होता समय वही मानाहम ,त्यारातनामि । हैंग्रहीय प्राप्त का विश्व हैं से हैं से हैं से मिल के समान का अपने रही

लाल का स्टेटमेंट पढ़ा । स्टेर्समेन वा॰ ३१-४-३६ वसमे जबाहरतालेगी "उड़ाक्ट ाण्य से प्रिंद कि क्षाइड्डाक्क नर्सकड्ड मं र्गार के किसाम्री कि । 16भी में मानद्र के किविश्वारू भि 16किन मिरमाथ । द्वार भार आय प्रथम बाह क देवह की पूर्व आहे। आमरम

going on and in a large number of states fierce repressiell a prisoner in Iaipur, that in Bharatpur satyagraba is "But we must remember that Seth Jammalal Bajaja : ৡ 15% ঢ়

sion is in progress."

U.P. officers on Deputations Ministry Against Grant of extension

"Lucknow 'The latter difficulty may be felt particularly in regard to officers in the employ of Indian States whose system of government and executive methods are, in the opinion of the Ministry, out of time with modern times Recently Jaipur affairs brought into prominence an official of UP. Government who though personally repular had to earry out orders of his govt against Seth Jampalal Basin and others."

---स्टेट्समैन ११-५-३६

१-६-२६ महुत बन्धी आय मून गई। मायद होनीत बंब होने। बयबुर प्रवासण्डल ब औपशीस्त्री के विचार आहे नहें। देर तक एक प्रवार का बार्यपम मन म तैयार हुआ। बाद में देश्वर भी प्राप्ता टीक तीर सहुई। मुमने सुविधा-धान ति कार बाद। एक ग्रादेनशत बेंग्स चलेग्सी बहुत तबसीक से हैं आशे स्वरास बगना। बानशी, मदालता, श्रीमन् को प्रवर्श हालत रेयने भेजा है।

बानको, बहानवा, बीकन् आदे । ओवन्, दिनोद । आम युव जुने । बाद स सब भाव भी रव । बाद के याने आदिका बरवा इन्द्रवान पुरू दिया । भहानका बरवा पर्या, दिस पर बाद ने बुदाबन म जाता था, छोड पर्दे, और मण के पर्दे पर्या और स्वर्णन

पीमन्स नव भारत विद्यानय' की आर्थिक हाउउ व हिन्दी-प्रकार के

ाव राज्योपन कराइ के पास पत्ती थी। जानशी ने कहा जी उने उठका-वर्ग सादा गुण से सरवती था। पासे सनावत नहीं वहीं, जारदेवर पत्ती थि साजा। मुड्डिंग (१९८) है (महंस्ट केंद्र सुद्धा है। इस्तु है। स्वार्धा है। साम हो हिंद्र स्वार्धा है। साम हो हिंद्र सुद्धा स्वार्धा है। साम हो हिंद्र सुद्धा सुद्धा स्वार्धा है। साम हो हिंद्र सुद्धा सुद्धा

#### 12-1-1

तानता गर्ने । स्मेन शिवा । केंन्राधय वर्षोत्तम को स्वतं कर्षोत्तम है । आदेश व जार के बाद स्मेन हैं । आदेश व स्वतंत्र केंद्रिक रहे । वेर्ट्स केंद्रित का आहे को बहु स्मेन हैं । आदेश वाल्यां केंद्रियों ।

नता। ता ती स्थान ता राज्य वा । साम्र मुग्न वा बाक राज्य मन्तरा इस देश स्थाप पाना। साम्राहतन पार्ट स्थाप का नहीं स्थाप

e seile gue sustinen australie ein eine seiner Eineg seine swip zu eine eine seine Eines seine seine aus auf eine eine sussism Eineste seine der des des seines seines seines des Seines de

सारीयात हा उत्तर वर्तात का स्थापन विद्याप्त है कर है। बहुत का साथ देना कर नार तरक बरोदक देना है। साथ होता साथ बाहर देन का बहुत है।

fine & uit in erfiele alaufe and in falle finite fin de anitit. Fan.

### 3.6.3.5

ton the first of the base part in gent it de first find the first of t

जरहार, वर व देशाचा को भी कर्त कावस्त्रीय स्त क्षेत्र क्षेत्रक्ष साल को ना बारको करता है जहाराज शक्य करता ३-६ के स्टेट्समैन ने निया

Lord Samuel continued "Provincial 2017 of privations on the whole well in the presentation And 3 a garly essential in the States also that the programmer and provincial theory of the provincial and the expect Mysore and Barola have set the fullest energic

Great changes are needed in many smaller states

"The British people, Lord Sarrue" in at his rather assumes the desired the peace, progress and after the consequence of India. Regarding untious habites asserted to a sait was by the energy and influence of Mr. Ganda warms welcomed.

## X-6-56

गणेनी वटीया बीभारथा उमवा घर देखा। उस मुराही धवरदा। महतरवा घरदेखा प्याक्त यानी वृद्धिया पर भी।

नायुनाल आहाण ने, जो मिरजा तालवाल का चेलत है, गोड का दर्द व ५६ प पनी ना दर्द देखा। उसने महा, जोड की जगह कमबोर हा गई है। १६ लगाने में ठीक हो जावेती।

वर्धावाय मीताराम पिरानवा, वान्याताल शर्मा, द्वारवा जोशी, वेशवदेव जोजी, मसकारायण वैद्य, गाविन्द विवलवा, धेमराज विवलवा जेल स छुटे। वर्धा जाते बुर्गमिलन आये।

#### X-8-39

पत्र तिरोत्य-केंगबरेबजी, तर्मबा, सीभाध्यती, कमतनयन, रामगरेशजी विवादी आदि को। जानकी व उमा आये। भोजन होती ससस साथ दिवा। कनियों के जानेकें के आस हाये। १५ मेर आस मैनपुरी (चलवार, प मेर ११ वहा माने के लिए रहे।

चर्छो। उमा से उनके सम्बन्ध के बारे ने विचार-विनिमय। आज भी शाम को घाटी के खटिक भजन करने कार्य। दो ६० दिये।

the minimum arms and managements of a series of a series of a series of the series of a se

th is cits a de crea (d. 1 r. polits, sin np te tut, prin sir myseg, cin, extent e firmel farmenne e mit er me firmel farmenne e mit er me firme die firme present e fir de present e firme die generale relief e type de firme firm

This is the empire to which we have mistorinote to be titled. The a sooner this empire ends, the better for the mainty, the sooner we cut away from it the better for us find it is weak loday and cannot do much for the children is weak loday and cannot do much for the children is bumiliation and soften for the mand every mult to them is bumiliation and soften for the way will come when her long arm will shelter and protect them and come when her long arm will shelter and protect them and her strength will compel justice for them. Even today in ther weakness the will of her people cannot be ulumately

ignored. To our countrymen in South Africa, I say that we are with you in every act of courage that you perform in honour of India and her dear name. It is never right to submit to evil and national humiliation, and every attempt to improve these must be resisted, whatever the consequences. Dead nations submit to dishonour, but we are a living and proud people and I would rather, that-we face extinction than submitted to dishonour." Reute and A P I

#### E-E-3E

रात वो विविध स्थान के बारणा नीर में बारणा आतकी ते कलकत्ता है किसी बडे सनास्त्री आइसी वो सहकी से राम की सहाई दिना मुझे पूर्व क राम वो सक्की दिसार्थ दिना कर डोमी। लडकी बात्रा किसार की अर्थ करने वार्षी आया। देद तक विचार व्यक्त रहा। स्वयन में ही गृब को स्थान कराई भी हो गृब को स

श्री यन साहब को डामोदर को भेजने व एक्सरे व रिपोर्ट पत्रों के अबा के लिए पत्र भेजा।

पुरुष बापूजी आज नेगाब (वर्धा) पहच रुवे होते।

प्राच प्राप्त । जाव गराव (पदार) पहुच एवं हार्य । भी एफ० एन० यन को नीकर के बारे से बारह पेज का पज नेजा ।

नरदारिति के साथ--दामोदर की शाम तक राह देखी। उन यह मा ने नहीं भेजा।

अर्था। यय साहब ने पामनाय द्वारा जवाब भेजा कि प्राहन भिनिन्द भीवाह है। एएन्से पोक्ष के दोनीन सप्ताह के अप आहू जाने बन्त है स्थित नदी भेजन बाते हैं। दाभीदना धुनाया शामनह दपन बान है आजन के बादा अनुवासी है ही।

#### 35-3-3

सरबार शिहने बशया (व. ययण राण को मेरा. बारह दन्ती का पुरा र प्रतिकी सारायदसाय न प्यवतः नुशया (व्होबर क सन्य-प्रसाय साहबारी कहा है कि ये ब्लाब अवाब सबेदा (

नात्र लागने वेट स्टेशिय के साथ ने वेट के किया के कि हो होतु स्वय क्रिया के लास साथेस किया । साथाना, से शु । सदस्य क्रिया के से के किया के किया होतु

हेर्ट, गुला । दे या सुन्ना । वि-हे-हे-

और हाल सुभा । संग साल स्था से दिस्त स्थानसम्बद्ध स्थानस्था के अल्ब सुद्ध स्था स्थान स्था । कुंग अप्या । क्षान स्थान सुद्ध । बहु। सदह को जरूर हो अप्या

समायनम के बारे में संग ना० को सख्त के पता । अबदुल्ला जान को १८ महीने को सख्त के दाना मिली। बाप प्राहम हैं। के उद्योग की उद्योग हैं।

कि छित्रप्रस दि दिवंस प्रमुक्त क किनान्छ कं प्रस्तात्र कि क्राय स्टब्स्ट क्ष्मी 1 कर्म हाम्पार प्रमुख्त किए हम्मुद्र हुन्द्र । कर्म क्ष्म क्ष्मित्र मध्यक्षित्र क्ष्मित्र हम्मार (10भी प्रभी के क्ष्म होगाय कं मध्याय्नाकद्वीय कि छ। एक्स्प (109ी क् विद्या ।

नया कोट व पायजामा पहनकर करीब तीन मील पूमे । सरदार्गनग माथ

में 1

याते। उमा व मीरा ने गायन मुनाये। रात में सन्तों की बाणी पदी।

गेज ३० ४ यार वा औसत आ द्या

आज अयपुर में कैंद हुए बराबर चार महीने हो गये।

जानकी आई। भोजन साथ से। दीपहर को साढ़े तीन बजे करीय गुपाब-

बाई, हरगोविन्द, पन्ना, युद्धीयन वी स्त्री, उमा, भीरा, मुरुता आहे। जलेबी वर्गरा बनाई। णाम को सब साथ में भीजन। गुलाब पन्ना से रोडी

आज ना मिलापर गूर्त ४३ लटी हुई बाने ३६६०६ बार गुत हुआ। इर

95.5.20

99-5-39



काणिनावजी को महिला आश्रम वर्धा के पते पर पत्र भेजे । जवाहरमलजी मास्टर व माणिकलालजी की लड़्फियो की छाल्रवृत्ति तथा श्रीतावती वर्णरा के बारे में दो पोस्टकार्ड भेजे ।

मरदार्रात्व के साथ शाम को भीषा की द्वाणी की ओर पूमने गये। वहाँ से मानी नुष्टदेश (हरनान का केटा), जिनका बाग दौनावाल वकील ने नीलाम में अदाई हजार रू में निया, उपने सारी हकीकत कही। 'सन्त्रवाणी' थोड़ी देयी।

#### 94-6-38

भुष्यदेवा हरदेवा माली का बाग, जिमे दौमावाले ने खरीदा, आज फिर ठीक और से देखा ।

राधाकियन मिलने आया। रेल-दुर्घटना का वर्णन सुनाया। उध्ये मे से ग्रिडकी पर चडकर नीचे गिट्टी पर कृदना पडा। पर चोट वर्गया विलकुल नहीं आई। परमारमा की अजब क्षीका है। बापूजी व अन्य मिल्लो के समा-चार कहें।

किशोरकालभाई को सघ के दूस्टी पद का व सीसरे दर्जे की सदस्यता का स्वामध्य लिखकर भेजा।

कमल को केशवदेवजी के पत्नों को नकल व कटिंग भेजी। यस माठ को उनके पत्न वा जवाब भेजा।

जवपुर के वारे में वापूजी का स्टेटमेन्ट पडा।

ग्दालियर महाराज ने ठीक रिफार्म जाहिर किये।

जानकी के साथ विचार-विनियद। पर उनने दोनों को दुःध पहुचा। मैं उने बहे दिना नहीं रहता, यह मेरी कमबोरी है और यह रम उमर में जपना रक्षाव बैचन मेरे बहुने से कैंग यहन समती है। उदारपा, हाम, नेवाबृति यह उपरोध में नहीं पैदा होते हैं और मुसे उने उपरेग करने का जिल्हार भी सो मी है।

शास थी भी भन ने जानशी ने गुलायजामूत बनाय । उसे यह मिटाई बहुत पसन्द है, ऐसा उनने बताया । भोजन के बाद जानशी थ उसा गये ।

१ देखिये जयगारामधी के रत-ध्यवहार, मात ३, पृथ्ठ ११।

25-3-08

मिंग वेति । से वे वे सिस के देश होते होते के वे मान देश के विस्था वास । भाष है छ क्षित्र काथ । क्षात्रक मान-छित्त , ह्माप गर्म (मिस्टि

## 86-3-⊐P

86. He in ing ihe nic fiethe trave, and nic for first first for for in ing ihe nic fiethe trave, and in travel if fire for fire in in its fire fire travel in in its fire for the fire in in in in in its fire for the fire for the first in in its fire for fire for the first in in its fire for the first for fire for fire

भी हुकसरराय के डी० आई० जी० होते की खबर मुन कर पूजी हुई सब्जन व निष्पक्ष बध्यस्थित नाम करने वाले समसे जाने हैं। आई० जी० पी० नी जगह पर मी० पी० ने रिटायर्ड अधेज के आने नी मुती। तपास

यो वहा । विट्टेंग, गोपान, गूरज, बस्याप, ये पारो और जगन्नाव मिनाकर पान-परमेस्वर बहा विराज रहे हैं । गुरुज व गोपास वा दो-दो रुपये महीना व एक समस्र गुरुज्ञ की स्वत निष्यत किया ।

#### १९-६-३९

'नवीन चिक्तिसा-विज्ञान' का एक प्रकरण पढा । अध्वयारदेखे, पध निये, यमन, वर्धा दुवान व केनवदेवजी को । चर्छा ।

स्था मानी को मोनीतारा निकला। ये लोग बहुत ही घराव नरह से रहते हैं। दुवें में पानी दिवाई देने लगा। तीन रुपये खर्च हुए। शाम को भोजन में अमरम बनाया तो उसमें शक्कर की जगह नगक पड

nat 1

#### २०-६-३९

गरदारितम से मोटर के बारे में पूछने को यहा। दामोदर की घटना को लेकर कोड़ी धर्या। जन समझाकर कह दिया या कि तुम्हे जो आईर हो, उम मुनाबिक चनना चाहिए। मुझे साफ बता देना चाहिए कि यह हुवम है। लेखों हुवम जिम जाये तो ज्यादा ठीक रहे, और मैरसमझ का मौका नहीं हो।

हर. यन्याण रमोइया से बातचीत । उसकी स्थिति समझी, छुआछूत व बीडी के बारे में भी । धादमी तो गरीब व भला मालुम देता है ।

डा॰ यान मा० का छोटे लडके जांनयान (वैरिस्टर) उम्र २६ वर्ष, की मृत्यु का समाचार पढ़कर दु ख हुआ। इसकी माता को तो भारी चोट पहु-चेगी। डाक्टर सा० इसमें आता भी सहून रखते थे। इसके ऊगर धर्ष भी बहुत किया या। सार भेजा।

जवपुर महाराजा का लन्दन में गभीर मोटर एक्सीडेन्ट हो गया । वाल-बाल वर्ष । ईश्वर को धन्यवाद । तार भिजवाया ।

चन्द्रधर जौहरी (आगरावान), इन्द्रमोहन, द्वारकादास भैया, दामोदर,

ि रिक्त (तिराह क विश्वास कियान । क्रीए किसी ए जैस्स स्टिम्स स्टिम्स के किसी ए जिस्स है। विश्वास के क्रिस्स किया के क्रिस्स क्रिस्स के क्रिस्स किया का अपने क्रिस्स क्रिस्स के क्रिस्स के क्रिस्स के किया कि क्रिस्स के क्रिस के क्रिस्स के क्रिस्स के क्रिस्स के क्रिस्स के क्रिस्स के क्रिस के क्रिस्स के क्रिस के क्रिस के क्रिस के क्रिस के क्रिस के क्रिस्स के क्रिस के क्रिस

ाण प्रचार पट प्रचार पट वाग के वाल का पहि पर प्रचार पट पट में उन्हें कर पटि स्व की प्रचार पट पट ( वार ३ ७४५ ३ ८) हमार स्वाने के प्रिप्त पर प्रचार प्रचाने के प्रचार प्रचार प्रचार प्रचार प में भाग वार वाणी में या वा गोविय वाह में व्यवस्था कर संघेत के प्रचार प्रच प्रचार प्रचार

1 ú fip á biegi á éir e ís 26-2-59 h13-26 úz 31k ips 1 (gie iegi foi ireu vora á éis éir éir relivirté ois riforus 35-filií ieis siu éve 4 éi 15-2 i ire <sup>n</sup> fiu á viegi á éir u pispus fe ciez , ire éire riis 1 tiu á viegi á éir u pispus fe ciez , ire í ire riis 1 tiuñ

then this way were he see so that the way the way the the plant of the control than the control that the control that the control that was the control that the

भीरत को लिया। प्रातिका विजया हो। वहाँ विभागिकाल वा बारण नहीं । भूते विहरत प्रात्त कहें की पित्रपा, उसमें मेरा हो सम्ब है हो, बार में स्वरूपकार तम को भी साम पुरुषेता इतना है। रिस्टा शारी पत्र सरदार्गित के हाप

संसार्वस्य स्टासियता दियः। चर्याः। भासान्य सोसोभीसम्बन्धः भासे द्वारत्य व प्रस्य को स्प्रकस्थः।

## 21-6-54

He is detained under the pleasure of His Highness the Maharajasahib of jaipur

Maharajasahib ol jaipur यग साहब ने दामोदर की बक्षाया कि इस प्रकार मेरे बारे में कौसिल ने निक्चय किया है।

आज दोनों मोडो के व भीचे के जोड़ का एशन-रे फिर में निया गया। कर्नन वितियमन ने नहत्र मार, आप, छती, माशी धीक-मीर से तवासी। क्षत्रकोषर ज्यादा बढ़ा हुआ मानून हुआ। १७० क्यार का ४ १० थी मा माडी ७३। डा॰ ने कहा कि मोडे का दर्द एक्टम नही मिटने वाला है। ज्याने नई हड्डिया निष्ठत रही हैं। विजनों के दनाज से घोड़ा आराम मिल नहता है।

जरहीने नक्या धीवकर बताया और कहा कि अभी तो सप्ताह में दो बार विजली का इताज लेना होगा। अस्पताल में ११। से १। सेज तक रहना पड़ा। विजियमसन सपान रहें थे कि इतने में हो श्री संग का फोन आया।

विनियमसन की रिपोर्ट व हुताज के बार्ट में तथा अन्य विचार। । माम नमा हदय नारायणजी (मनपुरीयाते), रामीदर, महम कोठारी, विं ज्या १ हिम रेंड में नेगले प्रिम-वर्ही की 15क । गिर्मिष्ट प्रमी द्राष्ट हर्र ०९ । गिर्म रिम्बे इव । ई रिग्रिक थि क्सिट १७६ कि द्वि छिक्स द्वि कि हे महर्मिश की छिक से मधमधनी ही छिक छि मि । 118डू , तक मेड़र इंग रक्ति एमध का का मिस दि रूक मिरमी - 11मपू में किही ; कि देर भी मिर जायेगा । चेर, जो होता होगा, सी होगा; जिला से अर्थ मिर्न क्षेत्र हैया । मैं से समस्ता था कि ब्रह्म अर्थ से मानुसे स्था हो। लगन नेहा तिन्ही हिफि जान क्षेत्र प्रम क्षेत्र जादा है। बारा है। । १४ तिम सम्बर्ध होनी क्ष्म सरस समुद्र होगी, होनी सबता था ।

। 15क रक हमस में र्राप्त कर । दिर किम कि पहले एक वर्षरा व कल कई मुअर इंस बात के अन्दर भी आ गये थे। पत-मिरि जि. किया रे कि कि कि कि कार कि कार के कि कार के कि कार क नियम कुर उसी सिरम में जार के शीध मन्हु के कालगर क नीययान

3E-3-26

। गार्शह रूड़ इट इप्राप्त । कि साएत कि वाय ने परगे जिस मुसलमात युवर को जब्दी स्थि। था, उगरी हानव १)० सन्त्रम त्रेरत मार्चम हेत्। P-Shir पहुंक्त, रह दिशि में काल कुछ । समम छ ।एई ,ाष प्रांती र मेरण कि एक । ई भास सहह ,र्नम हि महम समक्री की हिम में प्राप्त प्र क्षिया क्षाया । गरमा हुइ महाम छुइ हि सिरम । गमा प्रक्षिय करि कि रही है। है। कि से हिंद के विजयोद कि को है में है। सि है। हम कि उद्यात । विजन के दुसान के सिए द्याना । वरावर भी बन

-iff Sipil की मिए ते दू मांह तिहा के हो के के ने हुई शा छा में वा मार्थ है। । हैंP प्राप्ताः । प्रमें क्ष्म कि ०१३ मर्ग्य ४८३मीमी महि

State Medical Department, laipur (Rajasthan)

Majo Hospital, 23-6-39

I have examined Seth Jamnalal Bajaj and find that he is suffering from chronic osteo- arthritis of both knees and ankles, more severe in the right knee. His blood pressure 178-105 slightly raised but this need not cause anxieties as

178-105 slightly raised but this need in Casara in Casara his heart is very good and his general condition is most satisfactory. Appropriate treatment has been prescribed. H. W. Williumson, M. D.M. R.C. P.F. R.C.S (Edinburg) Lt. Col. I.M. S.

२४-६-३९ रात को शीद कम आई। दर्द हो। ज्यादा नही या, परन्तु बेचैती मालूम होशी रही। करीब २ यब मृह-हाथ प्रोक्तर कुर्मी पर स्मरण, ह्यान करता रहा।

पुत्र भाग के 'सर्वोदय' से बायू के आयण में से उतारा 'बरने भतिरक्षी से बरनी समझीता करों भरर दिनों के बारे में सुन्हारें दिल में कुछ मुस्ता हो तो उन पर मूर्व को गर्दने दो मुस्तिक के एने ही अपके पाम जैने जाओ और उनमें बान-भीत गर सो ।''बायूजी गहेते हैं, ''मेरे लिए वे बान्य वेद-बाबम में कम भीता नहीं है। बही अहिंता की जब है। अहिंता को हिंता के मुह में

1 फ़िक्स कि स्टिम्स क्रिक्स के स्टिम्स विकास क्षेत्र के स्टिम्स के स्टिम के स्ट

महा । उद्योग स्थान हो वे वे देश कि महा । उद्योग स्थान । उद्योग स्

25-3-05

की स्थिति से सिकार प्रक्रिक्त संस्था कर अपने से स्थाप के स्थाप से सिंह के स्थाप के सिंह के सिं

t flisher , fin sain (150 de 200).

This set suit sain (150 de 200) de fire als, université rimes de fire als als passes de fixition (100) de quyen en université de fire als unes passes de fire als la comments de fire de la comment de la comm



। 15% हम फ़ि के करलवाया। प्रतश्यामशामजी विद्वा के पञ्च का जवाब भेजा। बम्बर् क्या का अने के विन्त्रात । ग्रास्त्रीक का का का का का का का का का म फिकिनाम, र्नार उक्ती । 15क में इच द्वेह्य र्ग रेध्र गावड़ में प्रायाव काल ग्रेम-मुहुर में स्वर्गश्चाम प्रधार गई।

निया प्राप्त के होते थर हास डुक नाम पर होता वह समान देन में है 

। देश इहि वर्ष पानी मिया जब भीद शाई।

अख रार देखे । आज एकादची तह लिक्ती) हर । हर । हर राह अल प्याम वटा नरखर बालक है। यन सा० ने ६ आम व ६ में हे निजवार। । प्राष्ट हि प्राप्त में प्रिमान के इसे कि स्वाप्त के स्वाप्त के इसे इसे इसे हो हो है। किताया । क्रांस इंड इहा मार्थ (इस्पान विश्व । व्यास्था फिक्को र प्रमान्डम बाह । र्यम लाहम्प्रक र्वक ॥ व । हाव हिए से ब्रसी क्स आ। वजे जो मीन लिया था बहु आज २४ घरे बाद जीता। जमराव-25-3-05

# योजा नुरा मालूम दिया।

में नीक के द्वारों राक्ष्य । प्रमाथ (प्रताब क्रमिक्ष) कपूरार दुर्मोद्राप्रमर उगर क्षिमर हाथा हुछ। देस हि उकूम क्याक्य द्विष्ट कि इसी रावरस । भारती नाहता हो वो बदली करा दी जाव।

म हेमी राद्रवर ) के छाने का दुस्त्रवाम अलग करने के सरदार भिंह म मारिक क्षेत्र कि एक एक एक एक हिया। बाने के क्षेत्र महीरा व । फिली इन्ह रेक्ड प्राप्त कप्र गृह हरि ०१-३ कि र्का के लिप में रिए । एट्डी ०३ कप पृली के किवह ६ ०३ कप एली के

PD 15 yirp हंट कि कठ न्छू। कि yinि हे कि ठेव है। हिंचु viB के फार्क कि मीड़िम क्या में सिंड्रेम इराछ । इंड्रम क्रम् ,षर कािर कि स्पर्ड पनार का भिरमय किया। जयपुर राज्य में (देश मे—राजपूताना म) रह

जनराव सिंह ने सहा कि मुसलमात मराग्रही यूव संघ्या में माफी मान रहे हैं। उनके नेता चोमूचालाने भी माकी मान थी है, इत्यादि। इन लोगो भी समय है, यह आन्दोक्षन जरही प्रतम हो जायेगा। 2=-5-3

भोजन करके उठेतो जानकी मौकर बाते हुए मिनने आ गई। उते मेरे स्वास्त्र की जिन्ता है। हिम्मन व उत्साह रखकर जाने का कहा। उमरावित्ह का बर्ताव ठीक रहा। इन्हें लाया भी व बाद में पहुचाभी दिया।

ारता। क्यूरधन्दजी पाटनो के घर से इनजी पत्नी, मुभ्नर कुमार, मुभद्रा, विमन्ता, दो छिटे बातक मिलने आये। सात बानको में पाथ मिलने आये। बालको में विनोद, पढाई बर्नरा बातें, खुनी हुई।

## २९-६-३९

काना दूषयाने की दाणी के पास सह पूनकर आये। एक मकान गिरी हुई क्या में देया। पाना से कहा, भी रपने नक मिले और उसमें कोई समटन हों सो में सेंगे भी केंगदेवसी का लक्या पत्र आया। प्रष्ट्भाई के सामने का समाधान-

था करावदेवबी का लम्बा पव आया । खण्डूभाई के मामले का गमाधान-<sup>कारक</sup> यूलासा नट्टी हुआ । उन्हें फिर सम्बा पन्न लिया । आज पन्न लियने में करीद पाच पटे नते । बकान मालूम देने लगी । कई पत्र लिये ।

Harnan—24th June 39—How far? (By Gandhyr) In case like Jaipur, of course, there can be no question of lowering. The demand itself is in the lowest patch. There is no room in it for lowering anything. In essence it is one for civil liberty consistant with the observance of non-violence is the first step towards Swaraj. It is the breath of poliucal and social life. It is the foundation of freedom. There is no room there, for dilution or compromise. It is the matter of life. I have never heard of water being diluted.



ज्यादा गरमी हुई तो मूझे बन्द करने को कहना चाहिए था। मलहम लगाने का दिया। ड्रा॰ विलियममन मुझै तो नहीं मिले। दामोदर से भिले। पाय मे जलन होती रही। मलहम लगाया। शाम को व रात को भी जलन य दर्द कम तो हुआ, पर नीद पूरी नहीं आई, पान में जो बड़ा-सा फफोला ही गया, उसके फुटने के डर के कारण। जयपुर महाराज के मिलिटरी सैकेटरी थी सुमेरसिंहजी का पत्र आया। महाराज ने तार के लिए धन्यवाद भेजा। डारकादास भैया का पत्न पढकर घोडा ब्रालगा। इस पत्न से उसके प्रति भाव कम ही हुआ।

पच्चीस मिनट गरमी ज्यादा लगती रही, जल गया, फफोले आ गये। पांच सूत्र गया। डा० विचारा घवरा गया। वास्तव में दोप तो मेरा ही था।

सेककर मरहम-पट्टीकी। डा० सज्जन व शुभचितक मालूम हुए। कल डा॰ विलियमसन देखने वाले हैं। दामोदर व प्रह्माद वैद्य (सीकरवाले) मिलने आये। दामोदर ने यग का पत्र-व्यवहार बतलाया । थोडे पत्र लिखवाये ।

२-७-३९ डा॰ भवानी राकर भट्ट आये। फफोलों में से पिचकारी से पानी निकाला।

75-0-5 फफोले में थोड़ा दर्द।

वर्नल विलियमसन् ने तपासा। ब्लंड प्रेशर १६२-११० है। उसने फिर यूरोप (जर्मनी) जाने का आग्रह किया, नहीं तो जुहू में रहने को पहा।

गौरीलालजी की तबीयत का हाल जानने के लिए वर्धी तार भिजवाया। Y-10-39 भूलाभाई (तालमोट याले) के माथ माडे सात बन्ने अस्पताल। डा॰ विलि-यमसन ने घाव देखा । घोड़ विन्तित दिखाई दिये । वही अस्पताल में रखने ना विचार किया, परन्तु स्थान खाली नही था। यजन १६८ रत्तल हुआ। आज भी विलियमसन वा बट्ना हुना कि पूरोप

बाना बहरी है। मैंने तो नह दिया कि मेरी इच्छा नहीं है। पर आपने बो भी निचार हो, यह लिखकर दे दें। दामोदर महात्माची से कह देना। कम्पा- १ किन्नी संदूर्ण एक स्थाप हो। सन्दूर्ण स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप । १ अस्य सस्य सम्बद्धा । सम्बद्धा । सम्बद्धा स्थाप स

नित्र का महिन्दित हो। स्वत-दिन यह दुस्य का मोह छोड़ मा के क्षेत्र स्वामी है। हुए सम्बन्ध में पूरा करना होग्य है। इन्हें कई वसहुरम होने। वस्ति महिना होने।

बिट कहा। है किएक हि एकां क्रप्रोडकंका कि सेंसु जो एक बंगर । कार 1 है कई प्रज्ञमते करते कार कि रंडक कि मं क्षित जो क्याक्रम कार क्षेत्री मं महत्रहरू श्रव्य क्ष करकुर क्ष को कार है करिंड द्यांव कर्षण्य

. .

क्ति भंद होते। क्षाप्त हेडक लाव से हं मान कुर्र केटब क्रियरिक शास्त्रक

ten saus fir i bin un gin a insig nung finishergings ige fe noon isan is feining a (noft) gauer alag.

(1115) (fire aggles) surface th mornists i nim no eine eine fur Up tund go jug i aggi n'e annue e fir pum eine te auel au effet fied er a beneinenn eine den i in,5 mein

neibn urer er nu fe.m. fe.gut & tere nem mengerge

embie iin al fig ne en its zone voolbe im be uij ribem anne giete a do noud ar eine me ibnimalion tiefane parellalast fien in ibnim ib be eine ifen fie.

innes ymerer is om er este fints rous ertite spidiete inolys up abeigs to the pour te beis frynthyris eny mus roden betief te trale ertil some mys rous fin pien trant time for bitte bliefe जलन होती रही। मलहम लगाया। गाम को व रात को भी जलन व दर्द बम तो हुआ, पर नीद पूरी नहीं आई, पात्र में जो बड़ा-मा परोगा हो पया, उसके फुटने के हर के बारण। जयपुर महाराज के मिलिटरी सैन्नेटरी श्री मुमेर्ग्नहजी का पत्र आया। महागत ने तार के लिए धन्यवाद भेजा। द्वारवादास भैया ना पत्र पहुकर घोड़ा सुरा लगा। इस पत्र न उसके पत्र

2-6 29

पच्चीस मिनट गरमी ज्यादा लगती रही , जल गया, फकोल आ गये। पाव मूजगया। हा० विचारा घवरा गया। वास्तव मे दोप तो मेरा ही था। ज्यादा गरमी हुई तो मुझे बन्द करने को कहना चाहिए था। मलहम लगाने का दिया। हा० विलियममन मुझै तो नही मिले। दामोदर से भिले। पाव मे

भाव कम ही हुआ। 9-3-89 **८० भवानी शतर भट्ट आये । पत्रोसों संन विश्वतारी संदर्भ ''हा ए'।** 

पत्र व्यवहार बतलाया । धोडे पत्र निग्नवार ।

सैक्जर मरहम-पट्टी सी । द्वा० सञ्जल व लुक्क बनव मन्द्रम हु 'कड़

द्याः वितियमगत देखने बाते हैं।

दामोदर व प्राहाद वैद्य (मीकरवाले) जिल्ला जाया (दानादर न दा कर

घर आये। आराम किया। बाज छाती में दर्दे (भारीपत) मानूम होत । 118डू घरन्ती तर निरूप हि माए रेर्म कि उदबर

नाज के अयवार से उतारा--। फिए छिट ड्रेड में ड्राइ। या दिह रही हि भिडार राउ नाम हो ही है हिन हिन हो अवता । यो उद्देश हो है है विवान

यवाव भी । जियोरलालभाई के पन्न का जवाव लिखा, द्वारकादास भड़वा के पत हो those whose independence ne have undertaken to defend." resist, aggression whether against ourselves or against ready to throw whole strength in the scales if need be, to no one make the mistake of supposing that we are not nation, and we desire no quarrels with anyone. But let cal and dangerous times. We are ourselves a peaceful Prime Minister of England, said, "We are living in criti-

74-0-76

Ylul dit rugisl : है राकर छट्ट डेफिटी हुछ। किमी डेरिप्टी कि लमममलीकी फ्रेंगम के गए कि । दिन हर ,हेह तार कि से पंत्र कि कि लाज से उट । हेह सिर में राव कि गिंग निवृद्ध के कार्या । वायू की सन्देश, बार विलियमसन का जवाद व देहती गेरि जियोरनातभाई के कि जो पत्न जिया था, बहु भिवना दिया। हामादर

Many thanks for your letter It is evident from the

Dear Mr. Damodardas,

nine' and I think that if he could have specialised treatyears there is no immediate danger.'A Stitch in time saves though at the present time and probably for the next few will, of course, be a grave menace to Seth Sahib's life regard to the blood pressure if this continues to rise it patient, and is apt to get worse as he gets older. With life, but is a source of pain and inconvenience to the bably years. As you now, the disease is not dangerous to nave been suffering from Arthritis for sometime, prosymptoms and the X Ray pictures that Seth Sabib must

dering the question of giving him gold injection for the arithmis, but these have to be given under very careful supervision and are not so effective in the tipe of the disease from which he suffers as they are in the other type, so I think it is better to try other things first. In the present state of the medical knowledge both arthritis and the tendency to high blood pressure are best treated at a spa on some similar establishment that specialises in these complaints the one. The winds

food being as follows

ment now it would save him a great deal of pain and chronic ill-health in the years to come. I have been consi-

```
उत्तदादक (६६६ सेवा ३ १
 attar aliebe freiglitte i f inig f, bie prg a tortie
 will fied farterer freue que ent ein fe tir is in in fe u
 म ना रहर र वहा उत्तर देश था रहेर तथा। मेरी व था रहे क्षेत्र हिंदा
 भारत के ता का अनुवार नहीं ने ता सार्थन होहै के सा बहुदा का से बाहार
                                       I tir thei
 वाराता वार्त राताहरत बराहत देवना वेतर (सा महतामा) दान
 Jone enfar eben und (ernifene eb ut), mutt, gubei.
antite genge feine big gentater feine antiten
mer en er ne e na et na er game dat en es ura ren
ir a franta fe ten abe al trat ga tre eat to b diet brit
en an an at, eine at eite ebrite gatibe ganten auf
a.ueit T-it. 3m # # 5 ft & b # $ 2 b # # (u ... # + x x ... ) 2
```

11 4 5 tiniti nammarit in und. 2 200

Big te in it fir tabel ate en ma ant fire till a 1.19, 2 - at 18 2 - 5 at 8 at 17 (1). . . . 15 (8 b) # . 1 . 4 . 1 <sup>. 1</sup> ا . 5 شار د 1 سر) \$ \$ أن إذا له ( الأرد + له 111) و بازا إ

graffitet gent i grant transport eine der grant bei ber

حسره عاجاء ووجعت فطافعتنا فالمشرة فتوفي يروا Full fr 25 41 15 3 3 4 12 4 11 2 के के देश के हैं। जब के मार्थ करें के बाद दे हैं के के जिल्हा है के के जिल्हा है के के

. .. : ... .

षाम को बाघ की गर्जना सब लोगों ने सुनी । मैं नहीं सुन सका । रात को १२ बने तक वर्षा हुई। अन्दर सोना पड़ा। युद्धा ने भगत सुनाये।

थीं बी॰ मी॰ टैलरका पन्न सायकल सवार लेकर आया। वह कल नौ क्रें मिलने आने वाले हैं। होम मिनिस्टर का गन्देश भी उसी समय कहने वासे हैं। होम मिनिस्टर अचरोल को व थी टेलर को पत्र भेजे-मुलाकात की गड-

बही के बारे में । चर्चा काता।

98-6-39

बी॰ मी॰ टेलर (बाई॰ जी॰ पी॰) मिलने आये। ६ बजे से १० बजे तक रहे। इन्होंने होम मिनिस्टर का सन्देश कहा। मेरे कहने पर यह लिखकर देया। मुलाकात का खुलासा किया, अलाउन्स की चर्चा। ये इन्दौर स्टेट से गरें हैं और मी० पी० सर्विम के हैं। आठ-दम रोज में मिलने रहेंगें। होम मिनिस्टर वा मन्देश इस प्रकार है :

The Three conditions for release are not approved, specially the one that the reason of his release on medical frounds should not be mentioned in the release notice

होन मिनिस्टर व श्री टेलर, दोनों के पत्न तैयार हुए। 'सावधान' व 'निवा' का हायकोर्ट ने फैसला कर दिया। 'सावधान' नी १००) रुपये का दह और 'विदा' को ६ महीने की सजा ।

98-6-39 जानकी व उमा जल्दी आये। प्रार्थना के बाद मौरो व कबूतरो को जवारी

विवाहे।

भाव अस्पताल नहीं गरें। लेकिन बरोल की ढाणी तक पैदल पूम कर भाए । यहा स्त्रियों ने जानकी व उमा की गीत मुनाये । होम मिनिरटर व टेलर के पत्र उमराव मिह के हाप भेजे ।

भीवत के बाद, अबिद अली, धीनिवासत्री बगहरा व दामोदर आवे। पोड़ी देर बाद-रानुत्री, राधाक्तिन, नेमीचन्द शामलीवान आवे ।

## 11-0-66

रनेदरी वास्ती, समिरार अववास (सेवस) क्षम चीवरी, बन्ता-તાદ હૈતાન્દ્ર કે તા દેશા દ लित। किए द्वि कुरम् कि उद्गारि रूक कि (क्रोस्टार) क्षिमधिवरश सिक्षि

निमित्र विकास । हो। होनी को दार-भाग क्षेत्र । क्षेत्र । क्षेत्र । क्षेत्र । क्षेत्र । क्षेत्र । गवद दानी, दानी दर्ग मिनने आये । नयी कावते हुए बातनीत । दामोदर

। महत्रत्री कि हरेक मान कि सुल्लान के नेपार्शन ही कि रिप्रिंग रामक भावे भवन का किस्मा व्यानाचा ।

मार हाए हिंद (माममार के नाम । किएन वहां । मित्र में उन्हां माम । गाउँ होते है मह क मारा पारा पर में भारत से अस्पतास गर्म। डा॰ विवित्तमसम व से 7:-0-5 P

है माराश राष्ट्र रिग्नेस रहा बुद्दर में हिंदु कि बाप नी छुर में महे बाड । गड़क कि रिज्य मधीडू राप्न सिंछ 

। र्वन हिम ह्राप्त । है द्विय रडर्गनीमी महि 1 (1) 17 57

मिर्फ डिन इन्हार में निम्पू में 55मि 5ए। 15क में जिस्सीय के 15म प्रशि ने छ ने नममण नी हो। एक प्रेसी के निमूप में 75 मि प्राप्त मार्थ एस । कि प्रनष्ठ क कि कि कि मार , रीती बावर के किए कि 75

मि॰वी॰हेतर का यत मिला, अपमानकारक व असमाधानकारक था। । देडू महाम (६-भिर्म्

मालूम दे रहा है। ग्रारीर के भोग ! बा० भरनागर की काफी विन्ता हुई। यह जब्म ठेक तकतीफ वैरा इलाज में व गोड़ में विजली देने में। मीन के कारण वार्त लिखकर हुई। क इम्ह है है। अया करीव दो यह सम मधे, जसी हुई जगह क भाज था। विलियमसन ने नमड़ी उतारी। पान बढ़ता ही जा रहा है। \$ E-0-E B

माम को बाध की गर्जना सब लोगों ने सुनी। मैं नहीं मुन सका। गत को १२ बजे तक वर्षा हुई। जन्दर सोना पड़ा। बुद्धा ने भजन मुतांत्र । 98-0-39

धीबी० मी० टेलरका पत्र मायकल सवारलेकर आया। वह कल नी बंदें मिलने आने वाले हैं। होम मिनिस्टर वा सन्देश भी उसी समय कहने बाने है।

हीम मिनिस्टर अवरोल को वधी टेलर को पत्र भेजे — मुतारात की गई-वही के बारे में । चर्चा काता । 98-0-39

बी० मी० टेनर (आई० जी० पी०) मिलने आये। ६ वंड मे १० वंड तक

रहे। रहाने हाम मिनिस्टर का सन्देश यहा । भेरे कहन पर यह नियकर रिया। मुलाबात का चुलामा किया, अलाउन्स की चर्चा। ये इन्होर स्टट ने

साय है और सी० पी॰ सर्वित के हैं। आठ-इन कोज म भित्र कहते। हो ब मिनिस्टर का सन्देश इस प्रवार है .

The Three conditions for release are not approved,

especially the one that the reason of his release on medical

frounds should not be mentioned in the release nowie

माहारात्राक्ष करात्र को तीर्व वाह्न पात्र साम्रकार राज्य होहू। स्वास्त्र स्टाय्ट व्याप १९६१ स्वास्त्र कर्यात्र हे हिल्लासिक केरीना हिन्दा कहारत्य हुन्य रह्य राज्य के स्वास्त्र क्षाय स्थापन स्वास्त्र स्वाप्त विस्ति स्वास्त्र हेलू

The man the man of the state of

114 41

#### \$1 - - - 3 }

The first of hene regressiblers, error en of cherches dive by politicar we were not extend the contract of the error by the open by the contract of the error by the contract of the error of the error

े राष्ट्री राष्ट्री प्रशास कुछ व प्रशास के स्वास्थ किया के स्वास्थ के स्वस्थ के स्वास्थ के स्वस्थ के स्वास्थ के स्वास्थ के स्वास्थ के स्वास्थ के स्वास्थ

। है 1एनी एम्बेस ५२ रहमर र सन्द्राउ लास्ट्रेड्डी १६-७-०५ १८६ । १४ मान्यस्थ रेन्टर रेन्ट्डिड्डिड्डिड्डिड्डिड्डिड्ड

<sup>म गाद</sup>ा पा पानसह है बन्द में तम में निष्य नसनीमा पा नावा स्वात । होते । यह बहु में स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात । वह बहु स्वात । **कर नीकर चना गया। उसके साथ झुसुनु से शिक्षामडल के इस्पेक्टर** बाग्रेधे । कमल, शकरलाल वैकर, देशपाण्डे, दामोदर, आविदअली वर्गरा आये।

गकरलाल व कमलनयन ने स्वास्थ्य के बारे में, ग्रामकर बिजली से पैर जल गया उस बारे में, सम्बा-चौडा व्याख्यान मुनाया । देर तक चर्चा करते रहे। बाद में हाउसिंग कपनी के बारे में व मुकन्द आवर्न तथा नागपुर बैंक से त्यागपत्र देने का फैसला हुआ । नागपुर में हाउसिय मकान बनाने का इन्द्र-मोहन व द्वारवादास का हाल योडा समझा । युग तो लगा। चर्या काता।

२१-७-३९ अस्पताल में डा० भटनागर ने ड्रेमिंग व नीचे के हिस्से में बिजली का सेक विया। वहीं शकरलाल बैंकर, वमल, जानकी व उमा भी आ गये। धाव देवकर गकरलाल को ठीक नहीं लगा। जानकी व उमातों मेरे साथ आ यये। कमल ११ बजे आया। भोजन साथ में किया। आज दाल बाटी चूर्मी

ज्ञानकी को उमाके बारे में तया बोडाऔर समझाने काप्रयत्न किया। <sup>बहु</sup> रो दी। मूझे भी दूरा तो लगा। आखिर ठीक-ठाक हो गया । चि० उमा को भी घोडे में समझाया ।

देनाया द्या ।

वे लागसवादो बजे की गाडी से जाने के लिए यहां से गये। कमलतयन परुवाने गया । मिलने कल फिर आयेगा ।

२२-७-३९ कमत संवातचीत होती रही। उने कहा कि तुम मेरे स्वास्थ्य के वारे मे

जो रिपोर्ट दो, वह मुझे दिखाकर दे सकते हो । झुनझुनू-जेल के बारे में मैंने उसे कहा कि वह बहन ही खराब हालत में है। ब्यापार सम्बन्धी वाले। वयबार । भीनम का पंछ बाग बालों से दस रुपये ने खरीदा। जितना उन्होंने कहा, उनना ही दिया। गुना खाती (रूपगड बाला) ने पलग, टेबल आदि

फ्नींचर बनाने का काम शुरू किया। २३-७-३९ मोटर में घूमते हुए सिटी स्टेशन व कल्याणजी के मदिर की ओर होते हुए

un erer noger Burg übete nicht. best mit beteich 1 # 2 22 2 42 2 2 网络 排除性 医静脉性 医克拉耳氏氏征 医克拉克氏 医克拉克氏

t frage gift in de moin fifte e fit fer birt क्षा राजनाह (चरार) में या बहाद बान्य हैं, या प्रसंदेशमा 

214.26

frimppir ten raffer frat r den rate tit ran t th 11-22 ta 11 to thip 'th tea th ann in 11 12121. 3 h म दिस रेड्ड करिक्स रहुट की समस्य कि भूत कि है रह करा। र स्टास् Appring they bir is nit a ant tritrel supretite ber mit b bible fieles fraie Arth 11 itten be timbin

terniri-surel enferm anst i tin foni (nt rin tury) Generrie mire furen fenten feiter frier fire un 32-0-22 । इतियान में बन्दा के मुद्रित क्षात व होते हैं। ब्रेस (श्रीकार्य)

fillie frege per isip ,ng portite i tibrip i upn a ripins मन्द्र प्रमाधिक इस मारह कि मार किया विद्या कार्य कार में किया है दिक में प्रदामांत । मांध्र कियान मानमी कियान में प्रतिमान क्षा का माना माना 36-6-36 । १४५ म्हरमी क रंज्य ११०भीमी करीया

भया आदमी कवनावा जाता है। मिना । ब्राइट के दुई कांक कि के मिलान नामकामु के प्रवास व में रीप केन्ट मा रहु का रहे कि दिवस का मही है उक्त के उत्तास की उड़ी मा । एटी रक्ष्मा कि एक रहिमाइ से मस्रीप्त शिवित्वीर-डर्श मानु हम किमें शिष्ट मन्हु कि हंगम पाछ राष्ट्र ई देशेड थमी उडागीमी मद्राष्ट

कास्टेबन आया । यह फसिउल्लाचा का आदमी है ।

मुबह कमलनयन, सागरमल वियाणी, हरिभाऊत्री, भागीरथीबहेन, चि० गकुन्तला, माधव, घीला, बाबु वर्गरा आये । बातचीत । कमल को विकिय नमेटी की व्यवस्था के लिए, वर्धा जल्दी जाने को कहा। मेहमान, अनिविधा नी नेवा व स्वागत की मेरी जो दृष्टि है, वह समझाकर विस्तार में कही। भीजन करके ये लोग बापस गये। हरिमाऊजी ने श्री बापना के बारे मे लम्बी-चौडी बातें हुई, मिसल के बारे में भी। बाद में 'सस्ता साहिंग्य मण्डल 'के बारे में चर्चा। अजमेर काग्रेस में अलग रहना नहीं ठीक

बननाया । मगलवन्दजी डालमिया आये। कमल ने उनवा फैसला उनकी इच्छा के अनुमार विस्त करके करने को कहा।

गाम को दामोदर, बक्षीधरजी कर्मा (श्रीमाधोपुरवाले) राजरूपजी टाक, देवीगकरजी तिवारी, नागर, सोहनमलजी गोलेच्छा यगैग आये। स्वास्थ्य के बाद विकारधाना य जगलात की चर्चा की व उसमें दिनवर्गी वेने वो बहा।

रात को हकीम ड्राइवर के साथ शतरज ।

39-0-39 पीनिम (पोनैहवासी) मि० एडम कार्यपन्ती और बेराप्ड विवेतनी दोनो बर्फ की आधी के कारण हमेशा के लिए हिमालय की बाद म लार्नि में मो बचे, बन्दा देवी के पास २०४० । पुट की उत्पाई पर तार १० या १८ जुनाई वो । क्तिनी मुन्दर मृत्यु है ।

थोरारी वाले टी० प्राम चल बसे, तार भेडा।

श • विरुद्धर लशबदादी के बाम से उत्साह ब हिम्मत बता रहे हैं। पुंबद पमल, रामानिसन, दामोदर, गुनाबचन्द, पूनमचन्द बाहिया हरिन इप्य भौनदीबात मिलते आहे। शाम को राजवहत, शामओ वराज, बरीयरथी सर्मा, मास्टर समद्रतावजी नेवसेरिय (बदस टामुर का र न बाते) व शिवभववान (सीक्तवाता) आये। रामप्रभागनी च नार्षेत्रक थिकित्मा के बारे म क्विश्-विविधय हाना रहा।

भी देतर के दो एक भावे। वे एक भवार न जाराज्यतक के। करत

१९-७-२९ कि उसरे एम्ड एम्ड की क्षा की की और से उसे में भिष्ट केंग्रेस कि उसरे कि वाहर को को एक उस्मोमी माई स्ट प्रम विक्र इसरमस्ट की कि कहत मास्य । मार्थ विक्र केंग्रेस केंग्रेस केंग्रेस केंग्रेस केंग्रेस केंग्रेस केंग्रेस

ficiancia i sus feril ser seres a santifa murdin reduction for sign file.

The statistical series of series and resident surdin surdin surding the series of series of

में रीष्ट के कई रहाशा । दीष्ट रीक्सी पाठीश काममध्यू ष्ट प्रदर्शित कामक (दीष दुं उप्तर्रधाद (रीप्ताठर्ड (रिस्सू)) दीस स्टेन्ड्रिश । राशिकार काम उर्द में रीष्ट गर्द्य है। इस्तर्गाय संस्थात के स्वाहक स्वाहक स्वाहक स्वाहक स्वाहक स्वाहक स्वाहक स्वाहक स्वाहक स्वाहक

# 75-0-05

ेंद्र रामा है डेच क्या क्या क्या क्या कर है है (विसास) में मा में मा सिमाई में हैं हो हो । यह में बारायण क्या कर हो हैं हो हो । यह में में मानाय कर मोहर में द्रेम हो स्था । इस में मानाय मानाय कर मोहर में द्रेम मानाय हो में स्था मानाय हैं में स्था मानाय है में स्था मानाय हैं में स्था मानाय है में स्था मानाय हैं स्था मानाय है से स्था मानाय है

वमेटी की व्यवस्था के लिए, वर्धा जल्दी जाने की कहा । मेहमान, अनिवियो भी सेवा व स्वागत की मेरी जो दृष्टि है, वह समज्ञाकर विस्तार से कही। भोजन करके ये लोग वापम गये। हरिभाऊजी मे श्री वापना के बारे मे लम्बी-बौडी बार्ते हुई, मित्तल के बारे में भी। बाद में 'सस्ता साहिस्य मण्डल'के बारेमें चर्चा। अजमेर काबेस से अलग रहना नहीं ठीक मगलपन्दजी डालमिया जाये। कमल ने उनका फैसला उनकी इंस्टा ने अनुसार किस्त करके करने को बहा। पाम को दामोदर, वक्षीधरजी कर्मा (श्रीमाधोपुरवाले) राजरूपजी टार देवीगवरजी तिवारी, नागर, सोहनमलजी गोलच्छा यगैरा आव

रवास्थ्य के बाद शिकारखाना व जगलात की चर्चा की व उसमें दिलवर्ग

मुबह कमलनमन, सागरमल विवाणी, हरिभाऊजी, भागीरधीबहेन, चि० मकुन्तला, माधव, मीला, बाबू वर्गरा आवे । बातचीत । कमल को विकिय

कास्स्टेबल आया । यह फसिउल्लाखां का आदमी है ।

लेने वो बहा। रात को हकीम ड्राइवर के साथ शतरज। 29-6-35 पोलिश (पोलैंडवासी) मि० एडम कारपिस्की और बेराण्ड बिकेन्स

दोनो बर्फ की आधी के कारण हमेगा के लिए हिमालव की कोड म गार-में गो गये, नन्दा देवी के पास २०५०० पृष्ट की अवाई पर तार १० व

रैर जुनाई को । क्तिनी सुन्दर मृत्यु है। गोहाटी बाले टी० प्रमान घल बते, तार भेडा । The former managed is some in more at festing and the fill

which the existly all type for the examine to a to the principal to the former to a to the former of a mile of the former to the former of the

ा उट्टी होन उच्चार उच्च दे होन उम्बद्ध हिम्दू में स्वार कि दिन्ह को है राजू । 1018 घट उन्हों घड़ा राज उन्हें सि है हैंग्र उन्हें कुई हैंग्राम कि एवंटी है।ग्राम कि के घड़ है 1014 कि है हैंग्र-न-हैं । इस्ट इंडिस्स क्षेत्र हैं एक उद्दूष्ट कि उद

कि के तमार र आया । भी देल र, होम मिन्दर व कर्ने त विविध्यमस के पन

इत सबोको नकते टेलर के मार्फत बामोदर को चिम्बसाई । समे काफी समय गया। गोटे में दर्द कम मालूम दिया। भैने कराउडर को बापन आने का कहा तो-सुलतानुनहकक ने कहा वि

पूरे हुए। उनकी नकल करके तीनो को मुलतानुलहक्क के साथ भेजे।

गाउन पर कम मालूम (दया) मैंने कपाउडर को बापन जाने का कहा तो मुखतानुमहक्क ने कहाँ कि कल सुरह ले आऊमा। आज दोमहर में मपना आया कि.महादेव आई व पू॰ बापू मुस देपने आये हैं। उनसे स्थास्य व जयपुर को स्थिति के बारे में बातेचीता। बाद में

है। उनके स्वास्थ्य व जयपूर को भिस्तात के बार में बातवाती। बाद में उनकी एक जीव जीव (राजपूताना रेसीडेन्ट) से मितनों जाने की तैयार हुई कि इतने से आय जुल गयी। आज वयपुर महाराजा ने एक वाम के सारा। पर एक टाकुर को वाय ने जरभी कर दिया, ऐसा सुना। यह वाप बटा या ब इनने भी बहुत से समुद्यां व जानवरों को हानि पहुचाई भी विकारसाने के बारे में जबपुर दरबार वा नोटोक्किसन देखा। असमाधान कारक है।

३-६-३९ किशोरलालभाई का पत्न तो राम के पत्न में भेज दिया। वैसे आज बट्टर

से पत्नों के जबाव पूरे किये। कल भी राजवृत, महाराज की क्रिकार के समय पायल हुआ था, वर्श सरस्ताल में मर समा। रामोदर ने कहा कि मोहनपुरा के लोगों ने भूख हडनाल शुरू कर दी है

इस कारण आज सारा दिन उसका उसको निरदाने में चर्चा गया। सारी स्पिति जानी। याज जानमान ने आज फिर दामोदर से क्हा कि गेठ छाह्य यो वासी इसके बसके की ओर नहीं जाना चाहिए था। उन्हें बंग एक दिखकर सारी स्थिति साफ करनी होसी। पूरी साथ दिनों दिना में नोय निर्मय पर बैंटी

है। प्राइम मिनिस्टर तथा बन्य अधितारियों नी यह मनत है कि मैं उम मोहनकुत केंप-बेल में पुनने गया था। विधित लोग है ये । सामेदर देर से आया, दर्भातर भोजन बरके बातन पता गया। दामोदर की पत-प्यवहार की मारी जबने टेनट साहब में प्रदेश है।

समझमरी व सुठी रिपोर हेते हैं। मामूनी व शीमी बात को क्षा हैं ीमितनी पिति है। यह मुद्रीमि किलमी डिम हे फिड़ीके के लिक काड मास्य हुआ। क्नेत निर्मायत ने रामीरर के का हिन । एड्ड महाम विभिगमम इत त क्षत्र व अमृत्य वोतने वाला है, यह बानम्ब

75-2-9 । है छ है क्सिड़ (ई डिस इस्क उन मिर्फ क्सिड़ । डिक उक्समम सिर्फ कि गाल गाउँ मार्च के उन्हें वर्ष देश के लिया है में हैं है। स्टिक्ष विवास क्षेत्र हैं। । 11ई है। यह इस सदम भे मासूम हुआ।

दामोदर आया। उसका सारा समय आर्डे॰ ओ॰ पी॰, होम मेम्बर आरि । एक प्रद्वीग्न क्षाक्रक स्मृ ई अधिक्यान स में अधि मुनि किए शिए शिक्त के समय के किए मार प्रशिक्त का स्थाप मामान-बीज-बरत की ब्यवस्था, यहा से तार-वृत्त भेजने की ध्वम्या, हैं हिन दिन फिक छातु कि , है छेउक किक्टि किछछ धेम समाप्त कै किएं काड शिक्ष । हु डिक काम काल काछा उन्ह कि मैं कोविक ,ई দিদর্ধি দকি জর্মগুড় को । द्रक कि निप्तत प्रत्यमागत र कर्मद्राम्तिस्

the in pier a piere a promit per f fire piere Erste, frets its 15 ps । प्रम क्षेत्रमधी के रमभी मध्य के कि विभाग कि कहुत । कि दिस् प्रधाप के कि की किस स निकार क्रिक्स ताम क्रिक्त क्षेत्र कि कि कि कि कि कि कि कि कि जाने के कारण अधूच काम छोड़कर उने बावस जाना वहा। डि प्रमा। । प्रम मं हेछाती क हाहक ईबीवम के रि.प लाप हाल छल। रिस

**√** ? TEF 1/2 fF A reiry fi f . }फ रमई फ़ि A.18134 \\$ 517 TFS

~. 15

į

بتلط علامر

पूरे हुए। उनकी नवल करके दीना को मुन्तानुग्रहक ने मार भेने। इन मश्रीकी नकते देवर के मार्गत जामीदर कर्य-निवाकक्षेत्र जाने कारी समय पा। भीते में दरे कम मार्गन दिया। मैंने कराउटर को बादम जाने का नद्दा ना गाल्यानुन्हरक ने केटा कि

बन मुंबर् ने बाहमा। आब बीत्रहरू म मन्ता आया हि तहाँद्व भाई न तुन बालू मुंत दयी थारे हैं। उनने स्थारण च बबाहुन को तिबनित के हार में बाहभी हर बाह में उनसे हरू कीर बीर (बाहुनाना स्थिति है) है दिनने बात की नेतारी

श्वनी एवं थीव भीव (शांकुमाना संबंधित) के पिताने प्रांत की पैतारी हुई हिंद हाने के ब्रीफ पून पाने क्यांत अपहुर स्वातकार्त ने पत्र काण की मारा (बर एक पुत्र का क्यांन ने अध्योत का दिया ऐसा मुदा कर बाध नेशा पान दानों भी बहुत के भनुष्के च आनवण का होता पहुंचार भी क जिहारपाने के बाते में खबतुत तम्बात ना नोही कि राज देगा। नगमधान-नारक है।

३ म ३९ किलोरवालभाई या पत्र सो राम के पत्र में अंत्र दिया। वैगे आत्र बट्टर

से पत्नो के जवाब पूरे किये।

रून जो राजपुत, महाराज भी जिजार के समय भाषत दुना था, यह अस्तवात में मर समा। इसोबिट में नहां कि मोहतपुरा के सोधा ने भूध प्रदृताल जुरू कर ही है, इस बारण आज माधा दिन उसका उसकी नियदाने में चला गया। सारी स्थिति जानी। दारु विनियमगन ने आज फिर दामोबट से कहा कि मेठ साहब को वासी उसके मत्त्रे की ओर नदी आजा साहिए था। उन्हें चल यह निद्धकर सारी स्थिति साफ करनी होती। पूरी आज किये दिना से लोग निर्णय कर बैटरें

हैं। यादम मिनिस्टर सता अन्य अधितारियों भी यह गमत है कि मैं उर मेहिन्युरा कैंप-देल से पूनने गमा ता । विशिक्ष सोग है में । दे दे दे से साता, दमीताए जीवन करके वालस चला गया। दामीद होतर की गारी गकते टेनर साहब ने भन दी।

सिम कि हो हो है। मामूनी व विद्या कि कि मामूनी व किको एति है । ए गुड़ी हिला में दिह है फिड़ीके के निग्ड काड मालूम हुआ। कनेल विलियमसन ने शामीदर ने कहा कि सेठ माह निनियमसन इतना कमजोर व असस्य बोसने वाला है, यह जानक

ं ए.हू किमड़ ,ई डिम कृत्र प्रभ परिल कि इ । डिक प्रकासमस होड कि :प्राहुक्क के प्रसंड क सं ईगक के सिमायुर्त संख्या । गार्वारू विक्र स्था समस्य वनारी हैं, यह इस घरना से मालूम हुआ।

86-=-8

मुलाकात के लिए आने वाली के समय का खुलासा आदि बातो की! मिया कि किए कि-राह से छित (क्षित्र कि कि कि कि कि इम दिन कि प्रमु कि दे रंग्य किनिक किछक की समूच निमास है, क्यों में ती अस्तवाल जाने वाला नहीं हूं। वासी डाक बनल हरेडे हिंक उन्हेडिंड् की 1हेक कि कि होहड़ रूक्षाएड हि क्क्ड्रेस्ट्राइस्ट्रि

ममा । यम में में प्राप्ती क निर्माष्ट केरी सम के रिक्ष में सम में निर्मात के रिक्ष दामोदर आवा । उसका भारा समय आई० जी० पी०, होम मम्बर था कि मिन साथ कि स्टे भी क्रेक मिक्षि। मिक्र सिमी सम्बीयार । 119 प्रद्रीगर गगिक सेपूर हि रहिडउपन व से रित

Tमहास्थित के प्रमाधिक कि. महतून 1 कि हिन प्रकार हुए की एक कि ए राजन कि एट ताप । एसी कर कि कि एक कि कि ए-३ वाह हे प्रकृति हा जाने के दार्ण अधूरा काम छोडकर उमें वापस जाना पडा।

ं रि फेश एक द्वायत के ३ वाह के एत १ तक है। वह देखने पान हो १३ह । पर मिर्गियम्।

भी सी बचा है अब है सोच सब्बाई द्वारा नाई है है से पर रहें है। भी हैं मेर का बाब क्रिर बंब आवा। पुंडा है कि बुद्धा को गाने में द्वार । र्रा । ६ दिन रदारक इक है मंत्रक रमडे

if un elt it finn u fir a bier fü is sereiram muine ein 31-3-2

पूरे हुए। उनकी नकता करके ठीठा को गुण्यानुस्तकक के मार भेजे । इन मधीकी नकते देवर के मार्थता सधीकर डा-निकार्स गामे स्थाने समय गया।

योदेनं दर्वम मानुस्य दिया। मैने व गडदर का बायन जाने बाकहा नो सुप्तमनुष्टकक से क्रिटी कि वस सुबह ने बाइसा।

भाव दोवहर म मस्ता आया है जारहेव भाई व पुरु कार्यू मुर्ग देवने भाने हैं। उनि स्वास्थ्य व व्यवपुर को निकृति के जारे में बारध्ये हैं। असे में उनकी पुरु जी जीत की त्यामें से बारध्ये हैं। उनि स्वास्थ्ये के स्वास्थ्ये की त्यामें हैं हैं कि देवने से बार्य के प्रकार को पर बाय को मुस्ति है कि देवने से बाय पुरुष गयी। आज व्यवस्था स्वास्थ्ये के पर बाय को मस्ता। यर एक टावुर का बाय को मस्ता। यर एक टावुर का बाय को स्वास्थ्ये हैं पर बाय को स्वास्थ्ये के बार्य में पहुंच में मनुष्या व व्यवस्था व हमने भी बहुत में मनुष्या व व्यवस्था है हो से प्रवृत्त के बार्य में से व्यवपुर दश्यार वा नोटीश्चितन देवा। समस्यामन

#### 3.5 35

किनोरसालभाई या पत्न सो राम के पत्न में केज दिया। वैसे आज बहुत से पत्नों के जबाब पूरे किये। कल जो राजपुत, महाराज की जिकार के समय पायल हुआ था, वह

कल जो राजपूत, महाराज की जिकार के समय घायल हुआ था, व अस्पताल में मर गया।

दामोदर ने कहा कि मोहनपुरा के सोधो ने भूष इडताल शुरु कर दी है, इस कारण आज सारा दिन उसका उसको निपटाने में चना गया। सारी स्थिति जानी।

द्या॰ विवियममन ने आज फिर दामोदर से नहा नि शेठ साहत को वासी-हाक बनले की ओर नहीं जाना चाहिए था। उन्हें कल पत्न निवक्त सारी स्थित साफ करनो होगी। पूरी जाब किये दिना में लोग निर्णय कर बैठते हैं। प्राइम मिनिस्टन तथा अन्य अधिकारियों की यह ममत है कि मैं उस मोहन्तुग कैप-अल में पूमने गया था। विधिद्ध लोग है से। वामोदर देर में आया, 'हासिए भोजन करके बायस चला गया। दामोदर

को पत्न-ब्यवहार की मारी नक्लें टेलर साहब ने भेज दी।

Litti Lbeij trikki upis bam ktaja p boprejel e ba kiu i švi ep rivel it Sie a fileit einfe fe verr son i an une tie fe ein 11.50 t top the fight in 18 that the fight of the fight नानी राध्यो से पार्था था। 

जीर के लिए ऐसपूर और दिन लेक्षर बाद क्षित्र के उद्योगत के सम्मनभीती बाद thir bird khalinia a acinic int. onl નુ મધાનાત્ર તાર્ય કે ત્યા તાતાના ત્યાં (ત્યાં) છે શાત પ્રતા દ

बन की नर से नहीं है। सन् । इस कारवा बंध कर्म है औ आहेगा । । विक्रमान भीतम् । यस्य या है या विकास साम विक्रमान विक्रमान

.इसी न्यूत्र का बाच था० १-ट में 'बाबपुर टाइम्स' रखा बचा। इसमें वा॰ आवेगी। इतका मन देशादूर जान वा ज्यादा है। 3P fo vo fiefg rufer fo ibrol fi fer 31g vo n'ibrel परीक्षा होते का विकार वह बाद राम करने वासी है। अपर प्रम Tal fa of oin fent i ipir rin is fing iup ir ipt ir pap

मार केरक महुष क्षमशीक्षात्र । मार कि क्षमशिक्षम प्राधात्र म । मह वसी 7F-⊐-X । क्षिप्त क्षेत्रका, क्षेत्रका । । है । स्थार मिक्स करि एसे १५८ मि स्थार स्था है।

र्दर स साराच मार्जेस होनु बता । उधि हेम हि मक कि माह हुई भी हिड्डेर स्मर्घ हि । एक कि महि हो हि। उन्हें सार का उन के कि वास कर बहुत नाम है कि एक एक एक प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि उपर में जाह। वार्षि में लिए इंड कि हाथ । द्वापस द्विप कि रुई के र्रेपरि राधवनाय ग्राम को आने । राधवनाय ग्रेड वाब वर्ग इताब ग्रेट रिया। महमसान कोहारी आज आ गया। वह, दामोदर, मदन बादी प मास्टर 

कि नमम्मनिष्ठ कि कि काल । कि नक्द कि वर के रेगर्ड कि हं रहिताइ



रिक्ष में मामश्री कि माप्तक के इंग्रह के रिंड को हर के ई किंग्य का कि

नीमी प्रारमक व घाडुस्त्रनी र्राववी कड़ की गड़क कि वस । द्विक द्वष्ट ,इड् काक कि पर मिन से उस्त्र मिन मिन । दिन गाउन आप तक छ । विकास पर मा बाब प्रशिष्ट के उन्हार प्रकृष्टि कि । है प्राममी कि नीए किन्द्री कि प्रविधान त है छाछ

र र तक अपवार देवता रहा। वोड़ी बपा हुई। । है 9ह मार उपुरह रूराहेम र्नाक्ष की क्षा कि है। 1 ई माल कि में सीति व्यादा साम है।

वनस्वसी की पहार्द व भावी कार्य के सदध में गीता से बात ।

74-7-2

करों कि रिवर प्रतिकृष्टि कि दिंड कि कि कि विवास करा किया । क रिलंड कि क्रम क मान र्काट भि रती ,मिंड कि भि की रूपाड़म र्जाकि छि। कि भि र्म हो छि होस् इपाय आप हो छि। हो साथ उपाय । फ़िर्म र मिहाराज के मान का पदा विवार किया।

उनमार ,ाषडु जूष नहिनाथ कि नीय ईखि हम में रिप्रकाथ के स्वाध

B 75fF लक् हुए 1 ई किंदि होड़ हुए की दुक भि भि भि मार-म्ट्र-रमिशिष तिमार एक एक एक वर्ष वर्ष । महाराज्ञ में के विका का प्रधान महार एठाक के निशु द्रविष्ठम में जाब के नाष्ट्रजाकारी की प्राप्तक में पार । हि मह्नाम ड्रिम् कि किया हिम्म हो।

काराइम सभक्त क रछीयः । कि मार में रीक के रिज रह उँकाक हिस । फिर्फार में डाइ ७कर्स हामाप्त किए किए । मेर किए । एक कि मार किए कि किए किए किए किए

क्रमत्त्र थ वात क्षत्र कि विविद्य । चि व्यविद्य कि क्षत्र वा व व्यवस्य । है ज्ञिष्ट िंग्रक

। एस्ट्री सरीया निया । एड्रें । क्लीम के किमीस शीर को हो। रतत । देह फिल्क कि समता है कि इन्हें स्टेट अधिकारियों ने भिजवाया होगा—इनकी रिपोर्ट लेकर प्रतिवध वापम लेने का निमित्त बनाने के सिए। ज्यू कातर आया। विसस उन्होंने टा० भक्वा को महादेवभाई के साथ भेजने का लिया। यह भी लिखा कि परवानगी सेकर रखो। उनको तार वापस मिजवा दिया कि फिलहाल उन्हें भेजें। दोमोरर के द्वारा पत्नों को नुकलें होण भिनित्सर को भेजो।

नंत वितियमसत डा॰ प्रभूत्यास जी को लेकर ६ यजे आये। १० यजे गएस गये। एक पटे तुस सामते रहे। ब्लड्टेबर १६५-११० वर्षनाया। तस्म देया। मैंने तो कह दिया कि पाव का इसाज तो उपदिश्त देया के कर रहा हूं, धोपरे का तेल व दानी की गोसी पट्टी का व्यट्टे वेसतीन तपाना वाहते पे, पर मैंने कहा कि घोपरे का तेल ही ठीक रहेगा। ऐसा

भी बी॰ बी॰ टेसर (आई॰ जी॰ पी॰ जया?) करीब १२-१४ बने आये।
मुझे दूर से ही 'सेड साइंट उठो, जानों दे बंदी कहरूर सोते से जमाया।
मुझे दूर से ही से मिनिस्टर का आईर दिखाया। मेरे सामने पर उसकी
नरत करके व ग्रही करके दी। थोडी देर इधर-उधर की गर्मे मारी।
करने दोनो पानों म इसीटवस (मिडमा) हुआ वह बताया। दामोदर की
बाते ही पोन करने की कहा।
फालबाने का नामान रखने के लिए होन मिनिस्टर को धोन करने की
बहु सा कि सामान रखने के लिए होन मिनिस्टर को धोन करने की
बहु सह कि स्वारों के लिए भी कहा। दामोदर ने फुटने के सार वगेरा

करते तथे। मैते १५ ता० के बाद का कहा। आधित मित्रों ने कल निकासने का तित्रस्य किया। आदि दिन में न्यादा-से-ज्यादा आदमी मित्रने सार्थ।

१०-८-३६
पात को सो तो जल्दी नथे, परन्तु नीद देर तक नहीं आई। आगे का त्रीयाम वा दिवाद व गोवना देर तक चलती रही। जाव के प्रीयाम के तरेरें भी विचाद आंते रहे।

मित्र लोग ६-७ मोटरो में आ पहुंचे । आज ही जलूस निकालने का आग्रह

promponga assir po af ensi con a contra en i de de para a samen de sedan anga enemas. La este e elégipas a samen de sedan anga en sacialismo politica elégipate que sempa semb en incesto en intage en mémbre para francis en in-se de senen en en el marie en la contra en en inen en en el marie en el en el en el en en en el en en en el marie en el en el en el en el en el en en el en en el en el

Acres

(trained to the series and acres of the control of the cont

वृत्ता । हिन्दी से बार्ग क्षात्म के बहु में स्थानिक मुक्ति कर्मन हिन्दी हिन्दी से बारान, को हिन्दी है कर्मन स्थान के हिन्दी सामन संक्रम कर्मन से बार्ग की स्थान भारतान में क्षात्म सामन स्थान कर्मन से बार्ग में स्थान भारतान में क्षात्म स्थान

निर्मात के स्वास्त के स्वास के स्वास के स्वास के क्षेत्र का वर्षा निर्मात के स्वास के स्वास

। किस्ट गरंग उत्तर माम्या इस्टेड सम्बद्ध में राज्यानी क्षान्य दिन्य में स्वतंत्र के स्वतंत्र माम्या स्वतंत्र स्व स्वतंत्र स्

भा स्टास्ट हुर करा के अरात ध्यां दा आधार हो क्या महाराज्ञ करेते गाँ हैं । संस्था के स्थात पर गार आया । पिर गांक्यों को कल कार छ असल को प्रकार के प्रकार का स्था आये गांक्यों के मांक्य । पेहर

वाडेब बचुका स्विता ।

1 2 3 11

चे कर रहा हू; खोपरे का तेल व पानी की गीली पट्टी का। वह वेसलीन नगाना चाहते थे, पर मैंने कहा कि छोपरे का तेल ही ठीक रहेगा। ऐसा लगता है कि इन्हें स्टेट अधिकारियों ने भिजवाया होगा-इनकी रिपोर्ट नेकर प्रतिबंध बापस लेने का निमित्त बनाने के लिए। बापूकातार आया । जिसमे उन्होने डा० भरूचा को महादेवभाई के साय

वनंत विलियमसन डा० प्रभुदयाल जी को लेकर ६ बजे आये । १० बजे नापम गर्ने। एक घटे तक त्रवासते रहे। स्वडप्रेशर १६५-११० वतलाया। जबम देखा। मैंने तो कह दिया कि घाव का इलाज तो कुदरती उपचार

भेजने का लिखा। यह भी लिखा कि परवानगी लेकर रखी। उनको तार यापम भिजवा दिया कि फिलहाल उन्हें भेजें । <sup>रामोदर</sup> के द्वारा पत्नो की नकलें होम मिनिस्टर को भेजी । **9-**E-3₹

Minit fei fo ile på in geg wit opin al iga for i fit inr t maj amp ra ta mir g rotth at tap 14.2.2 वंशवन्। की वर्षाः व मानी श्रांत के पेक्त हे बोर्य हो हो। 1 P Lo gir alan union aftete at inica e astein न्। नह अर्थ र मुख्य है है है है है है विनाई विनार्थ के बच्चे है है Bie fie fie fie fie fiet bid fefete gute bie fe fie te fe Diffin fi 3gin 3falle fte i fairet ta ein fi ibben iern in

fer P pipgift mitit a tie a tigatte e ffrie irie is

प्रकार कार्य में हो हो है जो है जा अल्डोन बुक्डूमा, पासकर 1 IE will to ferf pfiaft in ig ip fr fr ign i met let il turp \* 3BS furp to pie der ife ral fig to ibet urergu

महाप्र एकाव के क्षेत्र दूर्वक मं इंक्रिक क्षित्र हो एक है गए है गए है । दि मुमाम द्विम अदि विकारी कि 'सम्बाद मना मृह्य दी।

में रेडीम कर हुए। ई किंड छाए हुए की छिक भिर्म केंग्रिक्ट रेशिशिक्ष 1 Tylip तिहार कर या या विशेष है है। अधिक में में है कि को विशेष अप रे अधिक विशेष

। है गिरु ६५% काराहम क्रमके क राया । किया में राय के रिक रह उँकार हो दि उना हे उसके वे विवास है है उसका मिल हर है । विवास कि कि है विवास है कि विवास है । । कियार मंद्राप्त द्रम्भ शामाप्त किए किए भी में किए । यह सामा किए । वस्त में किए किए किए

ए हेर्ड । क्ली हुई। क्ली हार कर अहि सावितो के मारि । वेहुरा

कलिकता से कमल का तार आया । पि॰ साविद्यो के कल ता॰ ७ अमस्त

। एकी एरिक रुहुछ

12146

क्लंल विलियममन डा० प्रभृदयाल जी को लेकर ६ बजे आये । १० बजे वापम गये। एक घटे तक तनासते रहे। ब्लडब्रेशर १६५-११० वतनाया। जब्म देखा। मैंने तो कह दिया कि पाव का इलाज तो कुदरती उपचार में कर रहा हु, खोपरे का तेल व पानी की गीली पट्टी का। वह वेसलीन लगाना चाहते थे, पर मैंने कहा कि छोपरे का तेल ही ठीक रहेगा। ऐसा लगता है कि इन्हें स्टेट अधिकारियों ने भिजवाया होगा-इनकी रिपोर्ट लेकर प्रतिबंध वापस लेने का निमित्त बनाने के लिए। बापूकातार आया। जिसमे उन्होने ढा० भरूचाको महादेवभाई के साथ भेजने का लिखा। यह भी लिखा कि परवानगी लेकर रखी। उनको तार वापस निजवा दिया कि फिलहास उन्हें भेजें । दामोदर के द्वारा पत्नो की नकलें होम मिनिल्टर को भेजी। 9-5-39 थी बी० सी० टेलर (आई० जी० पी० जयपुर) करीब १२-१५ बजे आये। मुझे दूर से ही 'सेठ साहब उठो, जागो' वगैरा कहकर सोते से जगाया। बाद में उन्होंने होम मिनिस्टर का आर्डर दिखाया। मेरे मागने पर उसकी नकत करके व सही करके दी। थोडी देर इधर-उग्रर की गर्पे मारी। अपने दोनो पायो में रुमेटिज्म (गठिया) हुआ वह बताया। दामोदर को वाते ही फोन करने को कहा।

फरासवाने का सामान रखने के लिए होम मिनिस्टर को फोन करने को वहां। एक मिकारी के लिए भी कहां। दामोदर ने छूटने के तार वर्गरा

भेजे।



बागरा (रेल मे) १२-८-३९ प्रार्थना के बाद भीन खोला। हीरालालजी मास्त्री व दामोदर आये। देर तक प्ररामण्डल के पार्यव प्रोग्राम की बातें करते रहे। शिवप्रमादजी

थाये के प्रोग्राम के बारे में विचार आते रहे।

सेतान मिलने आहे ।

करीव १॥ वजे कपूरचन्दजी पाटनी च देशपाडे आये। वर्धाने बापूना पोन आया कि मुझे एक बार यहा उन्होन जादी बुल बाया है। यह मुझे द्या० विधान को भी दिखाना चाहते हैं। सरदार व राजेन्द्र बाबू भी वही

है। एक बार पहले हो नहीं जाने वाही विचार किया पर बाद मंबपूर-प्रदेशी व देशपाड़े आदि की राय बहा हो आन की होन से बान का निश्चय किया।

मोटर से आश्राव यहां सद्भाष्ट दुवं संबर्ध जाने वा निक्यम । वपूर-

पर्दशी था। बंदे छट्टनलास की मोटर तथर आहे। ४ ४० वा कर्नाकर्म



बाप्रेन, नामपूर मिनिस्ट्री, जपपुर, राजबीट की स्विति जादि ने बारे विधार-विसिम्य होता रहा । 48£. 11-2-35

भ्वर्रमे बहुत से सिख सीस स्टेशन पर आर्थ पे—दिस्ता दार्जनता, दिदरामती, रागायी, बंगगतती, श्रीनियमती दर्गग । विद्या राज्य टहरा ।

प्रकाशिक कार्याको सेक्टर आदे। उन्होत त्यामा । पूर्वितास, शत, बर्गरा तपास कर रिपोर्ट भगाई। साम को देसाई ने दात के कई रोटो लिये। डा० साह ने गला, नाक, पांच वर ऋथा बगैरा देखा। ऋध्य को देखिय किया । उल्होन अपनी रायदी। टारू धम्बारा, होट वैद्य व श्रीताभाई देसाई ने भी इस रोग के बार म अपनी राग दी। स्थादा जिला का कारण नहीं बताया। शमकियन कालीयवा न उनकी स्थिति समझी ।

लक्ष्मणदासजी हासा से भी । भाग्ववती दानी, पन्तू, राण्डू देसाई भिक्ते वांचे ।

95-5-35

मरदार बत्तम भाई आये । रामकिमन डालमिया भी । उनमे बातचीत । हा॰ णाह के यहा सरदार को बवाशीर में इजैक्शन दिया। 96-5-39

जमनादाम गाधी, मूनजी भाई व राधाकिसन में बातें। ज्योति मूपण, महेण-चन्द्र (जनवतराय) टा॰ पुरुषोत्तम पटेल, डा॰ जीवराज मेहता, डा॰ भरवा वर्गरा आवे।

96-5-39 दा॰ दान, होमियोपैथ, मिलने आये । देर तक बातचीत । एक महीना उनकी दवा लेकर देखने का विचार-बापु से सलाह करके। इनकी राव हुई कि दात नही निकालने चाहिए। कन्हैयालाल मणी, होम मिनिस्टर---बम्बई आये। देर तक वातें करते रहे।

राजा नारायणलाल वित्ती आये । श्री रामेश्वरदास बिङ्ला य इनकी शक्कर मिल की गन्ने के क्षेत्र के लगड़े के बारे में। मैंने उन्हें आधिर कहा कि वहा

មកម្រ មិ មក្ខ ដំ ក្រ រូបការ (ខែត្រ ស្វ ទីរបស់ មានប្រមាញ , រងបរ សេ ក្រមា សំខាត់ (ទី មិ អូច ) សំ ស្រ ស្រ ស្រ ស្រ ស្រ សំខាត់ ប្រសាស សំខាត់ ប្រសាស ប្រ សំខាត់ ប្រ សំខាត់ ប្រ សំខាត់ ប្រ សំ សំខាន់ ប្រ សំខាន់ ទីរបស់ទីរត្តអាត្ត (១០១១ អូច សំខាន់ សំខាន់ សំខាន់ សំខាន់ សំខាន់ សំខាន់ ប្រ សំខាន់ ប្រាន់ ប្រ សំខាន់ ប្រ សំខាន់ ប្រ សំខាន់ ប្រ សំខាន់ ប្រ សំខាន់ ប្រ ស

1 দেলু ট্রিল সকেটির চলদাত্ত 17-й 1 ট্রিড দিটি টাট 25.-১४৮ (म कर), ট্রেড 1 চেন্ট ফট্ ইচ লাল কি ফিলালস্থাটত ট্রেড দিটি কি দানন্দ্র দিশ দিশালস্থাটত টিয়াটিয় 1 চেন্ড স্থান কি স্থান দানহি স্ফুচ্ছ টিয়াটিয় 1 চেন্ড স্থান কি কিলালস্থাটত কি ফান্ড 1 ট্রিট্রেড ট্রাচিয় কি

। कि देव कि शिक्नड़े कि कि शिक्नड़े कि कि शिक्स स्वास्त्र के कारत के स्थाप के राज्यस

में काग्रेस, नागपुर मिनिस्ट्रो, जयपुर, राजकोट को स्थिति आदि के बारे में विचार-विनिमय होता रहा । बबई, १४-६-३९ बग्धई में बहुत से मिल्ल सोम स्टेनन पर आये थे—विडसा, डालमिया, गोविस्तासजी, डागाजी, बैगराजजी, श्रीनिदासजी वर्षेरा । विडसा हाउम

में ठहरा। डा॰ बीबराज डा॰ भदवा को लेकर आये। उन्होंने तपासा। खून, पिकाय, दात, वगैरा तपास कर रिपोर्ट भगाई। जाम को देसाई ने दात के कई

पोटो निये। डा० माह ने यक्षा, नाक, पाय का जब्दम वर्गरा देखा। जब्म का हूँ मिंग किया। उन्होंने अपनी राम दी। डा० उपचाटा, हाड वैंच व जीनामाई देखाई ने भी इस रोग के बारे में अपनी राग दी। ज्यादा जिल्ला दा काग्ण नहीं बताया। रामकिसन डालिमया से उनकी स्थिति संपत्ती।

वनशा। सरमायसम्बीहामा ने भी। भाग्यवती दानी, पन्तू,खण्डू देमाई भिनने आये। १६-स-३९

सरदार बल्लम भाई आये । रामकिसन डालमिया भी । उनमें बातचीन । हैं। मार् के यहां सरदार को बबामीर में दुनेकान दिया । १७-६-१९

१७-६-३९ जननादाम गांधी, मूनजीनाई व राधाकितन में बाते। ज्योतिनूपण, महेतन पट्ट (जननराय) डा० पुरयोतम पटेल, डा० जीवराच महेना, डा० भरवा वर्तना उपने।

पेट (जनवनराय) डा॰ पुरसोत्तम पटेल, डा॰ ओवराज मेट्ना, डा॰ भरवा वर्षरा आहे। पट-ट-३९ रा॰ डाम, होमियोर्पण, मिलने आंच। देर तक बातचीन! एक महीना

रा॰ दान, ट्रोमियोर्पप, मिसने आये । देर तक बातबीन । एक महीना उनकी दवा नेकर देवने का विचार—बापू ने सनाह बरके । दनकी राव हैंदें कि सात नहीं निकालने चाहिए। कहैदालाल मुत्ती, होन विनिस्टर—

बन्दई आये। देर तक बातें करते गहे। राजा नारावणतान दिली आये। थी रामेक्बरदास विद्रला य इनहीं तकरूर

मित की पत्ने के क्षेत्र के सगड़े के बारे में। मैंने उन्हें आखिर कहा कि वहा

भेरतार, राजित्याञ्च व व गाया ने क्ष्म है वासीसाय व है क्षार्था र गोर में भी स्पित सामी ते सामपुर के के में मानके, यामोदर, किडून, द्वार महोदय, सरदार व्हमभ-भाई के साम रचाना । केवल दसास की दो कि उसने । सहायर में

तिहर है स्टेस्ट उन्हेट ने हमार दें साथ जात है साथ अप स्टेस्ट के स्ट्रा है साथ अप स्टेस्ट के स्ट्रा है साथ अप स

। एदि भर टीम से क्रायस कि क्षित्राध्यक्ष क्षायस कि क्षित्राध्यक्ष क्ष्म के ब्रीक्ष प्राचित्र ट्रायस किपीस । एडी ट्रम्प कि किप्तास्त्राध्यक्ष के स्थास । विक्रिय स्थास कि । कि ट्रीस क्ष्म क्ष्म कि क्षित्राध्यक्ष क्ष्म क्ष्म कि क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म

4명( (4명 및) 48-도-36

कि होस्क्रांद्रम क राष्ट्रम से संदेश । ायांक्य संघट सं देगि एक लीक्सी कि । 10 ायांक्य सि कि किस से संदेशिक दिश्य द्राह के स्टिडी हद्रस साथ । द्रारू उप प्रकार

म विभाग-विनिमय होता रहा । 22£. 31-5-39 वस्वर्डमे बहुत स सिख सीम स्टब्स्स पर आहे चे-बिडला डायसिया, गोविक्तासत्री, हाराजी, बेबराजजी, श्रीतिवासत्री वर्गरा । विद्वार हाउस मे टहरा ।

में बाग्रेस, नागर्ड मिनिस्ट्री, अपपूर, राजबोट की स्थित आदि के बारे

रा॰ जीवराव हा॰ भदवा का लेकर आया। उन्होंने तपासा। सूना पिनाब, दान, वर्गरा सपान कर रियोर्ट भगाई। प्राम को देनाई ने दांत के कई भोटो लिये। दा० साह ने गला, नाक, पांच का बरम यसैग देखा। जस्म ना देनिय किया । उन्होन अपनी शयदी । डाल्फाबाटा, हाड यैदा व जीनाभाई देगाई ने भी इस रोग के बारे में अपनी राज दी। ज्यादा चिना का कारण नहीं चताया। रामकिशन प्रातमिया न उननी स्थिति

समझी । लक्ष्मणदासभी हामा में भी । भाग्यवती दानी, पन्तू, खण्डू देसाई सिलने आये। 94-4-39

सरदार बरलभ भाई आये । रामकिसन डालमिया भी । उनमें बातचीत । डा० गाह के यहा सरदार को बवामीर में इबेक्शन दिया। 96-5-39

जमनादास गाधी, मूलजीमाई व राधाकिसन से बातें। ज्योतिमूपण, महेश-वन्द्र (जनवतराय) डा० पृष्णोत्तम पटेल, डा० जीवराज महता, डा० भरवा वर्गरा आये ।

95-5-39 टा॰ दास, होमियोपैथ, मिलने आये। देर तक बातचीत । एक महीना उनकी दवा लेकर देखने का विचार-वापू से सलाह करके। इनकी राय 👯 कि दान नही निकालने चाहिए । कन्हैयालाल मुनी, होम मिनिस्टर— बम्बई आये। देर तक वातें करते रहे।

राजा नारायणलाल पित्ती आये । श्री रामेश्वरदास बिड्ला व इनकी शक्तर मिल की गन्ने के क्षेत्र के झगड़े के बारे में। मैंने उन्हें आखिर कहा कि वहा

·गिन्नो में रे छि कि झी छ निम्मक इनकृष, (निम्मक रिडक्ते ,निम्मक प्रमृष्ट तिहान काउछन प्रम ड्रिम । नर्काम थाए कं किन्द्रेमकं में गाउँगम । गर्छ मुकन्द आवर्त का वस्तर्द का कार्यामा जीवनतालभाई के आपह के नारव रामेश्वरजी, हीरालाल गाह नया अन्य मिस आये। नरस्य यह समय मही था।

ुरम में क्षेत्र है। प्राप्त रन रात्र हिन्छ। हे स्पर क्रिक प्रिक्त

1 TFIFY THE । फिछमी र्छ किङ्छ इ मड्डह सिंह उम रू छिछडएउ ०१इ व सामस्वर अववास है। विनिसय । केशददेवजी, रामेश्दर, भमलत्यम, जोदणतालभाई, फ्लेड्वनर

## 7€-=-36 Jun

र इंड राइ क्ये का छ। बाहुक हिया । के कि के के का अधिकार ार मिर्मिष्मीरं कि मात्र बाद , कि है । अब्दू कक रिहम क्ये प्रशिष है रिक्त मार देवाय कराने की वायू ने सताह थी। यवपूर मार्ग करिंग किरमें बार रेक्ट्रर किए डाड कं घमनीडी-डामडी । किए कहेंपू-माध्व डीएडी मिर्मा वायुनी ने डा॰ मरमा, डा॰ जीवराज य डा॰ मेहता मा नाम के कियान प्रसन्तमी हम । देश कि (०१५ ०१६ ०१समूप ०१६) किल्क्ट किटल छिलडू किए । धाथ है उपुमान छन् कि हुसीमाछन्छ वधी स्टेशन पर दीवक चीधरी (कलक्सावाला) जाता हुआ मिना।

। ड्रिज्ञ छिड़ि छिन्छार कर उई छ छन्छ राजिन्द्र बाब, व० रविश्वकर सुक्त, ट्रारकाप्रसाद मिश्र व प्रत्यामनित दो व फल, वाम, दूध सा। आज स गुरू हो किया है।

रिया है स्वाह के स्वाह के हैं है। विकास के स्वाह के स्वाह के स्वाह के स्वाह के 75-2-05

Un tran & team ar life to ting ook palle & receine peiv भूति । राम क्षिति हे भूतम कि कि विकास मार्थ कर विकास मार्थ के Pile & Truit it fis fyre i effene it terre & tagte p a Litter a ger ab fit f filf f fer i bie Jen pip & gip dee dig daiq t

माम मुख्यार पद्म, रामगढ के दी जना की दिवा, उमपर उच्छ भाषतीकि ६ द्वाहाताच कनो छ ६वै ,र्तमाम के उड्डाहीम ,र । फिन्नु छ हु। प्राप्तक निर्दृष्ट निष्ठ एक एक प्रत्येह कि कि। नताल भार का हिमनबाह में यापस आवा। बात, बिनोइ। पास-। किई ड़िरान मिरिहेश केंग प्रांक मण्य बाब आव के किनाक व कि रागत , मज साल माई व जाजूजी आजे। बाते। सन के सुपदे किया। लिम देती। इसलिए विभेषतः उसकी इच्छा मे प्रतिमा मिर पिरा सेंद्र भी पान सम्बन्धित है हिस समा क्षा कि उने अपनी भूम 54-2-65 । फिंग्रष्ट ड्रिंग्ट के किन्द्रिय है किनिये उकार र मिनिन्दिनिम्य । के मार के उन्हें । वैहु कड़ीदि । दीक्ष । मार इन्हें महत्तु , रडन्त्री है छि ,ण्डानीमी क्रियद कारानक्ष । ड्रेड्डा क्ष्म ड्रेड्डा क्रिजाय क्राह्म क्रिक्ट । मह कि ईने मान का नावह कि ह। हणियातानवारी ह सह पृष्ठी के मान के नहें कि वीपटड़ हास्त्रीक

नाबरी के दार के स्वयन्त्र होत्र वयपुर लाने के बारे में वान-ती जयपुर, उमा के सम्बन्ध, नामपुर बंक, बीकानेर महाराजा, वाल-

व्याप में किमोह में किई।राह किइल किम्ह क किई।छन्री विगर में घात

हैना आश्रम में वारा भारती के बारे में, प्राप्तकर उनके स्वास्या क भारत सम्बर्ध से आया । महेशबन्द्र के बारे में सबा अन्य बातचीत ।

मनाई। दूध, पस बही पर जिया। भी वाशीनाथजी, वासानी, कि (किश्म कि छिमि) किश्चम कि में मध्यम कि छो।

अधिया के सम्बाध में बातचीत।

l ible:

। ज्ञान

। कि ज़िक् में रें।

थी महुन्त्रता दानी, पनभ्यामगिहजी भून की लड़की, में अर्थी चलाते हुए देरतर उनके भावी प्रोधाम व उनकी बहित के सम्बन्ध में बातचीत । द्वका गोत्र गोभील है।

28-5-39

पूमने हुए सुबह पैदल महिला आश्रम नकः। रान्ते मे विद्यादेवीजी व सारा बहुत ने आपबीती की कई बाते मुनाई, जिसमे हमी सूब आई। बाद मे आश्रम में जो उद्योग चल रहा या यह देखा। ग्रान्ड दुक ने श्री प्रीतमकन्द अग्रयाल य राजनारायण अग्रयास आये । म्यु० वर्मचारियों ने स्वागत किया। वहा गये। घोडा योले। प्यतार में विनोबा से बातभीत । राजनारायण का पश्चिम करवाया । प्रीतमचन्द अग्रवाल व राजनारामण संबाते । दोनो ने उमा से सम्बन्ध करने की अपनी पूर्णस्वीहति दी। उमाकी महात्याकाक्षाव इच्छा उन्हें समझाकर पही। बाद में जानवी, उमा, श्रीमन्, मदालसा समल से याते । प्राप मयोको ही राजनारायण पसन्द आ गये, स्वभाव, वासावरण, वर्गेरा की विशेष जानकारी।

२४-६-३९ वि॰ वामन्तीय चारलता मिलने आये। चारलता दुखी थी विशेषकर आधम में नीलम्माने जो बातायरण पैदाकियाया उससे । उसे सात्वना दी। विन्तान करने को कहा। श्री श्रीतमचन्द अग्रवाल (मयुरावाले) बान्ड ट्रक में मयुरा गये। थी राजनारायण (आगरा वाले) विनोवा के पास नमल के साथ गये । बाद में मैं बापू से उन्हें व उमा की मिलाकर लाया। बापू ने राजनारायण

को उमा के लिए उपयुक्त समझा। वहा पूत्र्य बाराजकुमारीजी, मीराबहन ने भी देख लिया। आणा वहन से जानकी ने मिलाया।

मुवह किशोरलाल भाई व जाजूजी ने देखा था।

लाज दूप, फर पर सातवा रोज है। तीन रोज से भूख प्रायः बन्द-सी हो गई है। बापू ने दो रतल मोमम्बी रम, एक रतल अगूर रम, बम से बम \* STEP CHI V TO TOP TO TOP 148 PER STRUCTURE OF THE STRUC

nie il 1520 n. Le constant de constant de constant 1820 n. de de compara de constant de constant de constant de 1820 n. de constant de con

रात्रप्त किन्द्रसिष्टत्री। केल संस्मार्ड के दिसंक करियो दिशकाण किशित व प्रवृक्तक कि वृक्ष । केंद्री केंद्र कि सिन्चिय सुन्नी के ई-सक्यू

र कि क्षिप्त छन् । मुद्र वस्तु । इस्ति हुन वस्तु । इस्तु क्षिप्त के वस्तु

। १९५६ श्वातान वहा हुआ ।

i Lin bije uni bild bib

। किन्द्रि क्षित्रक

. . . .

डा॰ प्रफुन्ल घोष से देर तक बातचीन । हीरालाल शास्त्री से भी । २८-८-३९

र हुल के माय लेक पर धूमने गये। वहां कई मित्र लोग मिले।

डा॰ विधान राय ने मेरे एक्स-रे, फोटो य रिपोर्ट देगी। उन्होने महा कि गारे दात नियसवाने मी अरुरत नही। देवल ध्यराय दात धीरे-धीरे निवसवा देना टीक प्रहेगा। दया सेने मी बतायी।

नमेदा, नेतानन्द, भागीरयी, सीतारामजी, हीरालालजी, व्रिजमोहनजी सी

त्वी, गोरा, महाराजा, राजनारायण मिवने आये । मणीवाई योहार व रपु-गाय समस्त्री योहार भी मिल । भाम को जानको, नमंदा, गजानक, शीनिवास, वेतुर मठ देयवर आये । रामहरूप परमहुत का मीन्दर सुन्दर व रमणीय बता। वर्षा आयो रागने

जन्दी आना पटा। नहीं तो बहा ज्यादा ठहरने। ज्वानाप्रमादजी बानोटिया मिनने आये। दात के लिए सरमा बा नेप.

नमन व पाल मंजन बरते रहने को बहा। धानून नही। महेरबरी प्रथम में जसपुर के विषय में जाहिर नभा हुई। टा॰ प्रपुत्तन बाद भागानि थे। बहा मानपल भी दिये गये। भीने व हीराखालती जारती ने

जियपुर स्थिति पर कहा: भी सदमणक्षमादशी से जाते-आते ठीव बाते हुई। घर को स्थिति गोदित्री के बर्णो भेजने के बारे से तथा अन्य ।

#### 26-5-39

ीरपाइथी, विभागपान व दुर्शाद्राधाद योतान वा मुद्दूब्द भिनने आया। दिस्सा वार्ग स्थे। बती दूध व पन निये। पनव्यासदास्था व दिश्योहन ने बसपुर के त्राव्या से शावधीन। तीनी बहनो ने दशा वार्धी। सबो में मिनता। निशो मुद्दुब्द बताना ब्यवहार देखा। मुख मिनना परागामा मुने रेग सोध्य दलावे।

भीतारामधी संक्रमन्दिया के यहां ही शांतालकी से भी बाते । भगद ज देशी ने पता वाधी ।

मभूददात्रणी ने पर मर्मदा ने राठी दाधी।

प्रमुख्यानकी से एनके व भीत्यासकी पोदार से घत के हातते के उन्हें

में निर्मात । इन कि कि उन दिन्स निर्मात का प्रमान है। इन्हों कि कि कि कि उन दिन्स कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि

रहोशगारकी जान से मिलगा, चातवीत । सावितो, बीमा रहें सरमायमारको से देर दम सातवीत । सारमीयास (भागवपुर), शोग्वासकी पोर्टार व सासिक्सको भीग में सनावर प्रमध्यारको का माना सल्लाके को कहा ।

मि एक्सिक्सिम क गुड्रांग किसामनीतिः (उप्टागमप) कालसिंगामक ।
113क कि निक्र कि निक्रम तम्माम तक क्षिरामक्रम अक्साम तक 
कियास्य । जिल्लाम अक्साम तक्ष्म कि निक्रम कि निक्स कि निक्सम कि निक्

्रमान्त्र न्यान्त्रमा कृष्णकार मात्रमान्य स्थापन कृष्ण मात्रमान्य स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप

ार्गां के क्षित्राचा एक क्षेत्र के प्रसास क्ष्या क्ष्य क्ष्या क्ष्य क्ष्य क्ष्या क्ष्

के जाना साथ व बानीशाल किये आय हुए। सूरुद्रता में मदमीशाल पंदाये भी पा पड़ा भाई (जोरट मास्टर) मिला, शाय स्वस्ता में प्रमाश परशी आपार में हिले । सिंह के क्षित्रमा महिला, इंटलारायण (हुरेस), श्रीत्रम करते के पि

प्रतापनारायण के साथ देर तक बातनीत ।

स्नात करने से पकाबट कम हुई। मेदण्ड क्लास में भी भीट तो हो गयी मी, परणु पहले से ही दो सीट जीवे की रिजर्क हो जाने से ठीक रहा। समरा की ओर वर्षा न होने से अकान पढ़ यथा। रास्ते में जानकी से ठीक-टीक बातें व विचार विनास होता रहा।

लयपुर (कनिवतों का बाग) ३१-८-३९

मुबह पाच बजे जसपुर पहुंचे। न्टेशन पर मित्र सोग आये। बहासे जानवी, नावा सा०, श्रीनिवास, नान्ति झबेरी के साथ कनवितों के बाग पहुंचे।

ग्याविद्यत से वालें। पनस्यामदागजी विज्ञता को वो अन्तरीय था, वह उसे खाया। एक दो खानकर यह कि उन्होंने कहा था कि वाजू ने मत्यायह रच-वित्त करते या कहा हम्पर राधाकिनन ने विव्यास नहीं किया, हमी उन्होंने सम्बद्ध के पान सिना पूर्ण ने उन्होंने कहा था कि वाजू हमें भाग निया था उनके बारे में उनकी राधाकिन ने पर दिवस के वारे में अध्योति की राष्ट्र विश्वास में राधाकिन ने पर दिवस के वारे में अधिने की राष्ट्र विश्वास में प्राथाविक्त ने पर दिवस के वारे में अधिने की राष्ट्र विश्वास में प्राथाविक्त ने पर दिवस के वारे में अधिन की राष्ट्र विश्वास में पर विश्वास में पर विश्वास की वार्त की स्था का अध्योत की वार्त में पर विश्वास की स्था करते हैं। दीरावास की समुद्रावास की समुद

1-5-35

क्षात्र जयपुर महाराज से बिलना था, उनके ही विचार चनने गई। पूरु राजा सार से सुबह महिला-आश्चम की जवाबदारी तथा हिसी-प्रधार में कार्य में बादबीका वादा गार-प्रधारिणन, काशी सेहण व भीनिवास सीक्र मेंदे।

जोदनेर टामुण ने मिला। वर्तमान स्थिति पर विचार-विनिमयः। प्रजा-मध्यल वा उद्देश्य उन्हें समाप्तकर वहा। श्री महाराज मा० ने टोपी पण्त-कर मिलने के बारे वा खुलामा विचा।

आब प्रथम बार रामदान महल में होती पहन कर मेरा (एक जबपुरियन

- पा) जाना हुआ। एवस सुद्धा एक अमरोसिक स्था निम्मे । पाड़ वाल पण्डा । स्था निम्मे स्था । स्था निम्मे स्था । स्था निम्मे स्था निम
- ंगिर्डेटी उत्तमार । राह्य चा स्वाह्य । राम स्वाह्य । स सिम्प्रकार , स्वाह्य । । सिम्बाह्य स्वाह्य । स्वाह्य स्वाह्य । स्वाह्य स्वाह्य स्वाह्य स्वाह्य स्वाह्य स्वाह्य स्वाह्य स्वाह्य स्वाह्य स
- (३) सारतारिक-पन्न यहां में निकालने को स्थाप्ति हो। (४) शिरनार की होत्र मान की दिने का यहां के प्रति में। (४) विश्वार की स्थाप्त की स्थाप्त की स्थाप्त की स्थापन की की यहां
- सारी, मेरसिहजी को इस पद से साराता; ( हे ) जिसा-विद्याग से सुसार, सिडला-कालेज को स्वीहति, परागापर<sup>ाम</sup> को के दारे मे वची;
- (७) रचनात्मक नावं, खादी न अनात-नावं, (२) हिन्दुस्तानी प्राद्यम गिनिस्टर,
- (3) । নিচ দন্ধ ।দাচ লিছেসেলাস সকটি (०१)

कार अमरिष्टी व महाराजा ने सिराता है। होगारान्त्री वर्षरा मित्रों में बान्धी र ।

- स्टिट ने स्टाट के स्

रात को गोपीनायजी मास्टर (कोटावाल) व चिरजीलाल अग्रवाल आये। गोपीनायजी ने बन्दी महाराज व राबर्टमन की हातत आश्चर्यंजनक कही ।

भी अगुमजी व कोटा-दरवार का मन्द्रेम बतलाया ।

## 75-3-5

बहुत समय वे बाद लू शियावास तक पैदल धूमने मब लोगो के साथ गये। रास्ते मे रा० व० क्० अमर्गिहजी का पत्र मिला । ११।। वजे मुलाकात के लिए बलाया ।

पूमते हुए जौटते में सत्यप्रभाने अपनी दुखदायक हालत कही। बुरा लगा, उसे समझाया ।

११।। बरे पट्टे अमरसिंहजी से मिला। सीकर वयग के पत्र के बारे मे बातचीत। थी महाराजा साहव से मिलकर 'सोसाइटीज एक्ट' जल्दी बापस लेने, कैंदियों को छोड़ने आदि का आजवल में ही फैसला हो जाये तो उन-वी वर्षगाठ तक यातावरण ठीक कर लिया जाय।

श्री महाराजा सा० से खानगी मे प्राइम मिनिस्टर के बारे मे विचार-विनि-मय। बडौदा दिवान को तार भेजा, मणिलाल नाणावटी के बारे में वहा । गाधीजी वर्षरा की वातें की ।

रहेने के लिए सकान जानकी को बताया। पर एक बार तो 'न्यू होटल' से

ही आकर रहने का निषय रहा।

हीरालानजी वर्गरा मिलो से थोडी बार्ने ।

दाभोदर को धापना के साम पत्न देकर बीकानेर भेजा। पत्न, चर्चा।

### 25-3-X

मत्यप्रभा से बातें, क्षायरी लिखी। बबूतर आ गया उसे जवारी विलाई। मोनी याई व जानकी देवी से देर तक बातचीत । सोनी बाई को अपनी गारी स्थिति दिल खोजकर बहने को समझाया।

हैंग डी॰ राय से देर तक बातचीन : विवाह-सम्बन्ध, बारभार, बामनानाथ, युनायटेड प्रेस व जयपूर मेम्बर के बारे में।

न्यू होटल में सामान भेजा, वहा गये । रास्ते में मोटर खराब हुई । सोमाणीजी मिलने आये, दीवान होने की अतिशय इच्छा। वसीवन्द (दुर्नम-

। कि डिकि होंकि छित्र के व्यवस्था सिहित कार । 75-3-8 शस्ययमा ने देर सक्त भजत मुनाये। । १वडी क्लिंग रकातमा क्रि रिग्रही । १४५ मा १ किए १८४ हेवा, संतोष हुआ। कि । कि सभ हुए हिए कि प्रोग कि कि से कि से कि से कि

। फिरी नांक हुम्फ ड्रेक ,र्कती ईमक निति। क्रिक निरुठ में रूडि क्र

जिसम र जिस्ता का हो कि कि सडणमारू एक कि छम के कि इन्छ जो है। है की। के मिर्ने के इसी से की हैं। हुआ, जिससे हिन्दुओं में अभाव 1 Fife नि । । विवार विवस्य हेर वस होता रहा । वाहीना हो। । ड्रिक हाछ कि हाछ माण्डीय क्तमध्यक्तिक । ई मु० थापरसिहमा ने कहा कि महाराज्ञा मार के कल १ शाह महिमान भार

जबबुर (म्ब्र होरस) ६-६-३९ --वायु, घतप्रवामदासजी व वापता सा० के लाम पत देखें। लिए प्रामारी ,िन्डी देड दे इंदु कि छाउ । प्रमार हे उर्तकडि उडीमाड सामने में ११॥ बज गये। म्ह कि तार तारक तिरक रुप्ता । एउँड डिम कवि कर का रुक रिक व

रिकृति (तिकारित दिन दिन्नीके , राज्ञ वि विषय करा रह रम हिष्मी कि 7क्षि। क्षिप समा हिन रहार ह वाह हाराह्र में देश के 'डक्ट करियासि । मिनी तरह प्रकृति का हिम समा समा है। १६ वास वाहा हो से वास । । मननीनी-रामनी म र्रा५ क्डम्य क्टियातिम हे किलालार्डी, हिन्दान्यरीत क्टियां । १५३६ एक ही १६ माण हो । १५४ १ म एए। कि रिमिताब कराक्षणिति हिंडुर्स । गतमी ६ ०१३ रहुरि उनेबीस

प्रकात, क्रावर, प्रकात, क्रिया । एक कि की क्रावर, व्यवक क्रिक्ट कित्तरा करने की हिंदा है। में उनमें करिया कि में उन कि कि कि जिन्ही। प्राप्ति । प्राप्ति विकास विकास के किया है किया । किया किया है कि किया है 

रावाजा व कुपर तथा धाइम मिनिस्टर के बारे में खानमी में विचार-विनिमय। प्रया-मण्डल के विधान में से 'जिम्मेदार राज्य-तल वाली (रिस प्रामितिल नवनीयेट) घाटा निकालने के धारे में मैंने अवनी कटिनाई उन्हें मसपाई। पनप्यामदालजी विहला की पल जोवनेर टा॰ न भेजा होना; कुल अमरसिंहजी से वानें हुई, इन चर्चाको में सब मिनकर र घटे भेगे।

होटल आकर हीरालासजी, कपूरचन्दजी, हरिस्चन्दजी मे चर्चा । जो अड-घर्ने भी कही ।

पुरोहिनजी मीकरवाले मिलने आये । रावराजा सा० के बारे में बानचीन । थी मजीवन गागुली वर्गरा मिलने आये ।

# 75-3-0

षोदनेर ठाकुर मा० व असरसिहजी से बातें । स्थिति आयाजनक सासूस दी। शिमने व दिल्ली बात करने वा प्रयस्त पोत पर नहीं हो प।या ।

६-१-१९ श्रीवनेर टाकुर से सोगायटीज एक्ट के बारे से घर्का, किमान मीकर केंद्री जग्मदित के पहले छोड़ने आदि के बारे से।

ग० व व वर्तन व क आगासिह्यी, मिलिहरी मिलिहर बनाये त्ये व धी गवगरी मा व देशा मिलिहर । दोनो मे दिनमा । वधाई थी। अवस्तिहरी ने गोगावटीम एक्ट मे जो दुरली वस्ते वा निवचन हुआ वह कराया। धेने व हे अपनी दिवसने बननायी। तोरावाटी औरती दिवसन म बन्ध ने व है मतुष्यों को यायन वर दिवस व जन्म माना करा है. मारन का हुक नेया दिवस मानी द्वारा पायन व मारे मने तथा जिनके मकेनी माने क्ये ह है पदद पहुनाने आदि में बारे में होशानानती में मिनकर धर्मन

बनारत में पनस्थानदात की विद्याना चीन आया। यह नार बहेन भैंदें। मामनेष्ठ का हाय के कारणी का काम देखा करीब हेड की मुगल-मान पर पर काम कर पहुँ हैं। नहारताओं के वहार दलने धारे में पनी पूर्व हैं। धीओ का काम दीक मही कव पहार दलने धारे माननी भाषी हैं। दही पर का प्रकार हो ती पहें नार पहुँ का भी मुला भिर्म

75-3-3 । पृत्रु महुराम जागामान के रहाजहार हो हिस्सुरी(कूट गांव रज़िश ៖ អ៊ីវាន់ ១២ ទំនំ បុក្ខ សិខន៍ អន្តែវទំពុ ២៣ គឺ

द्रामीदर दिन्ती व शिमसा जातर आया। सर वातता में मिल आया,

माहिम थि। डिक कि निज्ञ किरवेट द्वार दिनमा। प्राप्त इन्तर दुन्छ। । १९७ जाइ-रिति कि कि होरीजाम अपन उन्हें डर्फ इस्ट मायन स्ट्राम गायमात्र 1 1FP 75 (5 1 1P7) 71P/5 ए के अमेडरेत्र । क्तिकी दिक्षि । सम दि कि ।। इ०१ प्रकृष विकास । दिक्त स्विकत

-इड़ क्रिया सा श में विश्व में किल में मिलन है आ है आ है हैं धनश्वामदानजी विष्टला की कलकता फीन क्रिमा। । क्रिक में र्राष्ट्र के किटीक व कासकी-उक्ति । क्रिमी से उद्घाउ उनेप्राप्ट \$2-3-0b । हेर कठि राज्ञ-त्रम के विशोधकी ाकि कि गेम कमाम निमा हुई। वह में उंडल कि सिमाय वापा

(नकरेडक मड़ेन्डडून) यो मिछा विषय रिकारी मिछ उर का उर प्रमानि रिक्षे रेप स्टिश कर । सिंदू क्षेत्र कि एक स्टिश है । १६ के प्र

क (प्रद्रातीमी मद्राप्त) नाहडी । 19क कि रिप्रक एथ्डाएड कि नाछडी हिसू लगाम । जि हो कुछि र सिंदुरछ । हिक कि मिर समाह उत्पाष कि मार सिाष्ट ह उन्तर्कहात । पंकि उस प्रह्न क्रम सिम ह उद्दारि हुए विद्या है। लाह क्षेत्र संस्था हिया । मीकर कहिया का अहम । हिया म कि लिक रिक प्रावति विप्राप रिडिस्ड । ब्राइप्ट इति इस्ट्राप सिमें । विक्री राश्कि रिकृष्ट । एवडी प्रकि रिमे प्रम रिक्र एकाम समीनी के प्रजी-मन्तर कि ामा । महाराज्ञा । प्रमा राह्न हिंदे के उस्के आसी । महाराजा मा

। प्रमा किरही 75मि । ध प्राप्त क्षा क्षा कालकृष्ट्री राक्ताछ्टी क्षिष्ट्रिय । प्राप्त । १ मिर म हिन्दी गर उन्हें । मह क्षेत्र है । मह क्षेत्र मि क्षित्र मा हिन्दी म ममहा है गिर संताल रक्तिन इहार । हैहू । यस रही तर में कि कार हाराज । हेड्ड रिम्हाइ में फिनाइ में द्रीइ

जयपुर महाराज का जन्म-दिन; अट्ठाइस वर्ष पूरे हुए, उनतीसवा वर्ष चालू हुआ।

ताडरेस्टर, पानीराम सथा जाट-कार्यकर्ताओं पर जो बारट है उस बारे मैं थी बी॰ मी॰ टेलर में बातचीत । उन्होंने कहा कि आप अपनी निगरानी में उन्हें रखें, तो बह गिरफ्तार नहीं करेंगे। महादेवलाल बाह (धण्डेल-भान) मिलने आये। उमका ध्यवहार व कोध देखा। विचार हुआ।

प्रजामण्डल विकास कमेटी का काम दा। से ११॥ तक होता रहा।

रामवाग पंतेष गया। महाराज के भाषण। किसान व सीकर के केदियों के छोड़ के बारे में बातें । उन्हें जेत पर ही छोड़ ने के निए कोशिश की। तारहेक्टर व घासीराज के बारट रह करने के बारे में कई बार टेलीफोन करता पड़ा। भोड़ावटीज एवर के कार में सामवाग पहेंस भी गया। परन्तु वहां कोई नहीं मिले। साम को बहिना कमेटी में पोड़ी देर रहा।

१२-९-३९ रिगक्मेटी (प्रजामण्डल की) य से ११॥ तक हुई। शाम की साधारण भा (जनरल कमेटी) ७॥ से ११॥ तक हुई। ठीक रही।

यंत्रे ते ७ वर्षे तक वि० जात्ता, कमना, वर्गरा के साथ कर्नावतो का गा, जैन मदिर (छोटेलालजी का) हनुमानजी का मदिर पटाडो में देखे, दिहोटन में आये।

रवर्ड ब्यान में अभी तो केवल तीन-चार लोग ही है। दुर्गालाल बिजली-लि, राधा मोहन, गीड आदि।

ार्ड, पाड आर्। विक्त वी घटना केंस पञ्चादूरामजी, हरतालांसहकी पर, टरलू०एप० मि, जेन सुपरिस्टेस्टेस्ट, की ओर में मार वर्गना पडी, उम बारे में प्रकन-तर उसमें पछवाये।

ोवनेर ठावुर सा० व कु० अन्तर्शनह्वी से पोन से बानपीन की। हाराज मा० वो पत्र भेजे। बानेवाले पत्र का हिन्दी समदिदा बनाया। लि पर कानुनी कार्रवाई करने का भी निष्क्य किया गया।

ि अमरमिहती का पोन आया । ताडवेडबर व पामीराम के बारट |एम से निये गये । रावसत्री का पोन आया कि महाराज मा० कर १२॥

75-8-56

। गर्डर कि ही में से मिन हैं शि शिक्ष रहें जावन । अकालराह्त कार्य के सबद्य में भी उनकी राय रही कि एक बार । गिरम जिम द्विम देश में की द्विक सिमें । जक मात्र में टिमिक प्रष्ट की द्विक तक्रिए। IDIDB र्राक्रिए हम है ईर ामक मूनाक प्रश्नी के ब्रिक उम्झाडा ह 15दिक ० हुन पर तार 1 एउन होता में 1 सिंह। प्राप्त स्वा स्वा स्वा स्व ाहर कि रिक मोर रेडिस्ट । एडी हम उक्छानी लाड़ कि प्राडुमध्य रमहरू कि प्रमप्त स्डिथि कि फिड़ीके मामकी प्रकृषि प्रमास्त्रीमन्याक ज्यानमय। अकाल तथा अनाज की दुकानें, मि॰ बीत, जेत युपिएरेण्यर रोम्बो ई रीम के रअसीमी मद्राप्त । हु हुर रक्त राष्ट्रत आसप्तालकाणि र स महाराज सा० से ११। में १।। बजे तक वातचीत हुई। मोमावरीज एक दीपहर की साधारण सभा मे आध घरा करीब रहा। । FB 109 है = ब्रेडिंग क्षेत्र के सभा में शामिल, मुबंह म्हे पि 101 EP

जाति क्ष काम का वाही तत्र अस्त में देश के व्यवस्थ केल्ट केल केंद्र। भ मन कि हिलाना किन्छ किन वा हो। हो। मन अने किन किन किन किन किन भःरवा दिया । वार सिहसी मार्ग के देर तक बातचीत । कपूरवन्दर्भी पारती का परिवय

अध्यक्त । मी र्रेनम् कित्रमीमक , किछ दुक्त कि लिंद भी । क्रिक्स का है। सर्वे प्रकार । केंग्र किस किस किस किस स्थापन किस प्रमाण है। से प्रमाण

वशस्त्रस्य (अवर्तुर), १४-१-३९

मधीय सिरम्पक्ट हैं 5 बच्च साथ बहा अवर्षेट सहैज । कि। । क्षांत्र । सन्द्र प्रकारी में गिर्मन समाग्री कांश्राक्रसीति । प्रकारी महामा कि लिए में मिर्म । १३० महिल के महास्थान के है। कि छोष क्रमाइक क्षांठ कि में क्षित्रकार व क्षांत होगाइक क लिम में नित्र । मित लियम्क संशित क प्रताम क्या डि डिक्ट ड्रक्त

भहाराज मा० आज हवाई विमान से श्रीनगर गये।

जयपुर (रेल मे), १४-९-३९

जीवनेर ठाकुर मा० से फंसीन रिनोफ के बारे मे बातभीत। पथीस स्वार के जो मगाने के निए कहा, माढे बारह हजार का जयपुर मे बाकी गर दौसा, सबार माधोपुर, हिंटोस, नीमकायाना, आदि पाच निजामतो में बडाई हजार मन। बढा को स्वतन्या नाजिस व प्रजामण्डल के कार्यकर्ता विकार करे। जयपुर की व्यवस्था भी प्रत्येक चौकड़ी में एक स्टेट अधि-नारी व एक प्रजामण्डल का आदमी करे। जयपुर का भार कपूरकावजी पाटमी पर छोड़ा गया है यह उन्हें कह दिया।

सर गीतनाप्रमादजी जूतियर मिनिन्टर से सोसायटीज एवट के बारे में ठीक तौर से बातचीत। एलाउन्स व सीकर के बारे के भी उन्होंने सुन निया।

रेवेन्यू मिनिस्टर खानबहादुर में मिला, मीकर तथा शिकारखाने के बारे में उनमें बानचीत हुई । आदमी होशियार मालूम दिये ।

गिवप्रमादजी खेतान के यहा अनाज मस्ता मिले, उस बारे मे मीटिंग हुई। बातबीत।

डब्यू ० एफ ० जी० क्राउन, सेटल मेण्ट विभिन्नर वाव जीवनेर टा० वा पत्र आया। रेल में जवाब निस्सा।

२। बजे मीकर रवाना, हीरालानजी ज्ञास्त्री, सादूरामजी, ज्ञान्ता, वमना, गण्यप्रभा, दामोदर, मदन, श्रीनिवास माथ में। रास्ते में वाफी सीग मिनने आने रहे: स्वावन भी विद्या।

सोकर मे जुलून व सभाटी व हुई।

तीकर, १६-९-३९

रिवराजकी की ओर से मिनने का मुनाबा आया : इयोडी पर स्या : रिवरणीजी का सन्देश आया : मुसे जो कुछ कहना या कहा । श्री ककर-सन्द जैन ने रावराजाजी का सन्देश व स्थिति समसादे । बास को राधा-मीहन ने :

मीनियर आपीसर से मिलना हुआ। जिन्हे नौकरी से हटाया राया है उनके सब्ध में विस्तारपूर्वक बातचीत। जवात, अवान व रावराजाजी के बारे

फतहेंपुर के लिए रवाना हुए। वहा आठ बन पहुंचे। श्री बहीनारावचम गात्र हेड लाम । द्राक रिलमी (किइल कि किकाप्रकरों) द्राव डिकि । एह रिप्रक उक्ष छ है प्रानी के फिडा कि छा । विक्ष किसी रुर्गेष प्रजीविक्ष किमात्र हि, इत्रवाक कार्केट कि लहम्यावड्, कतेह्युर, १७-१-१९ । फ़िक्र कानाथ कि डी।४ 'एडी क्षि कारामार है कि एम अब ममन कि हा कारर हमें कुरेर , फिले मुम किया है सिर्फ कि एमाभ कि सिलालाउड़ि है एउट । एड़ेर सक जिल्हा क किर्ति कारक के उनाय वाता वाता के कारण जी के जिल्हा विश्वामस में प्राष्ट्राय । रेड्डर में रेड्डिक के लिएडिस लालप्रक्षांप्र । स्ड्रिप कि दिक दिव कि कि तार । गुद्र । कान्त्र इमाणमध्य वरिक विव द वास होरालालजी, लाहुरामजी, सत्यदेवजी विद्यालकार, सुभद्रा, प्रामीर क । किस डि डिम मिलमी ,ण्डाक के निष्ट मि मार्ग मार्था कि ना होगान हो। सहस्था है जानकार जान का भाषा प्रमान मिन मिछि । क्षा के हे हाज है कि सि । कि सि के देश के दिल कि साम । कि किंग सिक्स को सार्व महो रही थी तथा पेट में हवा भी ज्यादा रहेंग अल्य मां के आग्रह (सत्यात्रह) के कारण अनाज गुरू किया। हुम तथ वाने में यह मदद कर्ये ऐसा मालूम हुआ। मार्गि में है। वही महास चत्रु वह इस से सहस्य हुए। विस्तर मिल्या

रिल्लीतीय लीस के बात कत किय ४ में रुद्रा कि प्राधीवत कियान्त्रवाप मार्थेस द्विया । गैर द्वाराज का का किया। यहा की जनस मा के मा के मा है। महाप्ति कि उत्तम् में उद्गार रहेहिन में महूह से डिहा र इंडर में कि कि

। धार रिप्तमी रूप में कि एर्गिय कार्य व डिमिन

मा के रिक्रिय प्राप्त के स्वतंत्र , मीकर, प्रजामकान व जयपुर समाति के मार शाम का जाहिर ममा हुई। में करीय एक चंदा बाला। मादी महताता.

नारायणीयाई बर्गरा मिन्हो । बारीनारायणात्री गमेरीवाल का देहान्त हो नया। उनके पर मोदिवार, में बातें स्पट्ट तौर से अपनी भाषा में कही।

कतेहपूर, १८-९-३९

रामवल्लमजी के नोरे में कार्यकर्ताओं को देर तक सभा हुई । थोड़ी गरमा-गरमी भी हुई ।

परमा भा हुइ । भुउह बाग मे ज्वालाजी भरतिया व किमनदयालजी जालाण मिलने आये । भीकर व प्रजमण्टल के वारे मे बातचीत ।

भागर व प्रजमण्डल के बार में बातचात । म्युनिमियल कमेटी के बारे में तहसीलदार, भगत, रामजीवन वगैरा मिलते बावे।

कार मर्मा (भरतिया अस्पतालवाला) मिलने आया । होशियार मालूम दिया।

स्मियो की समा में योडा बोला । स्वीदेई बाई से थोडी बातें । खादी प्रदर्शनी देखी ।

फनेहपुर, रामगड़, १९-९-३९

भीनाराम पोहार के दादा में मिनना।

जानामांवदों प्रपतिया ने जबपुर व भीकर के बारे में बातचीत। प्रजापण्डन को मन-से-जम स्वारह हजार च अधिक-से-अधिक दक्तीन हजार
देने को नहा। उन्होंने प्रजा-पण्डन के बदले त नत्तरवरी-वानिका-विद्याराम

गै देने को अधिक उत्साह बलकाया। आकड़ा निश्चित नही हुआ।

भीमराजजी दूनह, मटक्मलजी सेनका च भागत में पलेहपुर स्मृतिमयत

क्षेत्री के बारे में बातें। ता० २२-२३ को पूरा अधिकार शेकर मोकर

आने का बहा। पो मोटरो मे रामगढ रवाना । बमोधरशी रामगोपालकी के बगीवे में टहरे।

०६९। फैनेचन्द ने ठीक स्नानिरदारी की। वहाँ से जुनूस के साथ सूरजसनजी रेड्याकी हवेली से ठहरे।

बारवादजी शास्त्री व जानवीदामजी (दादूषपी) वी मृत्यू वे दो राज वे भारत हुई। वहां बैठने गये।

रात को जाहिर सभा हुई। देर तक ब्याख्यान हुए। लोगो को हीरालालजी का ब्याख्यान उठाटा वसाट आया।

महादा पहुने । जाहिर सभा मे आध घंटे बोतना पड़ा । जल्दी रामगढ़ से रवाना हुए। रमिष्ठ राष्ट्रत । रहः र्ह्य मित्र डाम ड्रह्म । र्हिम ,र्ह्य ॥५१ स रई कि छार मुकुरदगड़-सुनसमू, २०-९-३६

मुनसन् में जुल्स की जबरदस्त तैयारी। जनता में उत्पाह ब जात प् दैया । उत्साह व जोश ठीक था। जनता पर ही रातालजी के भाषण का ठीक असर मुकुन्दगढ़ वालों ने जुलूस भी निकाला। वे-टाइम होते हुए भी सभा बातचीत, अकाल को स्थिति समझी ।

१६-१-१६ (७०१म-मूसम्ब समाए हुई उसमे, ने ० १ खुनशन, न०२ जयपुर व न०३ मुकुराइ ना मा। ह निर्मी मुम्ह रेठही के कह हाथ में, आज हाक है कित जमून विराह मिरमु कि । में कुर एक क्षत्रिक्तावारी झुम्क देस । में मेंग मेंगर में मिर में रिखा है दिया। सारा शहर बहुत ही सुरूर हम मं सजाया गया वा । बर्वेत

। छिन्छा में गिमि कथ प्रमा (शिवानाबभी) प्रशिक्त निश्चाम में रीव के हातरू । फिर्म की में भी है सिमेर के फिल्ड । देशका अपरा समाई। हो। ह में शोह। कि एवउतपट कि है सिइस्हाजा । अह। अहि एक माछि । देहु किंठि भिम

के मरह कर में के के मान का का का का कर के की के के का के कि के कर हैंग्छ l Pite म गाव के किएक प्रिकृति रूक्ति । स्मी वं क्रियुमीश्रतिक रूमिक्ट रूपसीति धी र पहुंच । स्वान्स्य कमजार, जुलाच व हरारत मानुम द।।

। महाम हिंद के उन्हा<u>रा</u>छ वा

क क्षेत्र विकासी अपने अपने अपने विकास क्षेत्र हो कार है। । माने के कामनान देने, भारतम के केमा \$2-5-62 Sain मार् स अस्या की साबता करी। मीनियर आफीमर आये। भीकर नौकरीवाली के बारे में देर तक बात-चीत, विचार-विनिधय ।

आज मत्यदेवजी विद्यालकार ने सीकर में जाहिर व्याख्यान दिया ।

23-5-35

बुपाम का जोर कम हुआ। व रात को नींद भी ठीक आई। मत्यदेवजी दिल्ली गये । पुरोहितजी, रावराजा के मामले मे व सीकर को बाजिब न्याय मिले इस

मामने में दिलवस्पी लें, इस बारे में बातचीत । भंदरवान जैन दीवान ने रावराजाजी का सन्देश बताया १

28-6-36

वर्धा, गोना तथा लोसल जाने का प्रोधाम निश्चित हुआ।

मत्यप्रभाने अपनी दुःखनाचा घोड़ी सुनाई । राधादिमन के मकान के बारे मे विचार-विनिमय, स्टेशन की ओर मा कमरे

की जगह में से । मीरर के पृतिम से निकाले हुए लोग भिलने आये। सरकारी बकील से

बातवीतः।

काशी-या-बास में अकाल पड गया । सहायता करने का निश्वय । थीं बी॰ मी॰ टेलर आई॰ जी॰ पी॰ जमपूर में ११ में १२॥ तक जमपुर राम्य-व्यवस्था, मीकर-पुलिस से अलग किये गये लोगो के बारे में जवतर.

रावराज, अवाल, सुनसन् जेल की धराबी ठिक्तानेवालों की ज्यादती, पूनकोरी वगरा पर कुलकर चर्चा । इसके अलावा प्रजामण्डल धरकीमिटी,

परन्पर सम्बन्ध पर भी विचार-विनिमय।

मीनियर आफिसर सन्तीखसिंहजी से मिला। रेडियो पर तुलसी रामायण सुनी ।

थी माधोप्रमाद गुप्ता असिस्टेण्ट मीनिवर आधिमर व काशोप्रमाद मिलने आये. देर तक बातचीत ।

### 28-2-35

धान बहादुर अस्तुन अजीज रेवेग्यू मिनिस्टर से हा। बजे मिला । सीवर रे हठाये गये वर्मवारियो वे बारे में तथा अवाल, बवात, रावरात्रा मा०

ि हुं निम्तार किलार के में ट्राड के उष्टार संस्ट । कि से ट्रांट के सतस्य व । विष्ट किसो गरिः सामश्री कार मां के के सरी मां क्रिया के स्ट्रास उन्होंस । हिंग की स्ट्री । व्हार किसो साम्ट्रास व स्ट्रास के देश के कार सार । व्रिया हो।

। कीष्ठ किस्मी के प्रीद कि विकासकु किस्सोकाम कि है। एडू एक एड के कुछ 7 ज्ञान कि का कास्त्र के किसास 25-2-05, उत्प्रवक्त, मृद्धि है। कि कुछ के कि कुछ कि कुछ कि कुछ । कुछ कि कि

िरें में से समय उद्गीस । स्थानक करि । सकसी स्मृष्ट से सूर्यट । वे से सको स्थाप करूब (उक्तू) गति देसके उस्तास गति रें कि पह देक्ष कि तुक्त किया । स्थाप क्ष्मिक कि सिक्ति कि सिक्त । सम्प्रतिक स्थाप कि स्थाप कि स्थाप कि स्थाप कि स्थाप कि स्थाप कि स्थाप वे सिक्त । क्ष्मिक उप्तास राज उद्देश करिक हो ॥०१ कि स्थाप वे

राष रागाप्रस कि । प्रतिपृत्तिई कि ग्राफेस किल्लाम र्राप्त १००० १००० । है लिस सीम प्रेस के रहार र्राप्त १००० था से हैं १००० था से १००० थ (बार मन अनाज जौ व गेहूं और मगाने वा निष्मय। श्रीनिवासजी (बाजम ीम-वा-याना), कपूरचन्दजी पाटणी व राजरूपजी टाक इन तीनो <del>दे</del> मनकर माल खरीदने व बेचने की व्यवस्था करने का निम्चय हुआ। उन्होंने मे॰ द्वाउन वी शिवायत की 1 मि० बिल वल चाजेंदे देशा। जयसिंहजी ी निफारिश सो बहुत हुई, उन्होंने वहा, पर मैंने नहीं मुनी। उनको कहना

हा कि अटल जी या अमरिनहजी को प्राइम मिनिस्टर क्यो नहीं बना 7 वकात के लिए शियावटी के लोगों का क्षेपुटेशन मिलने आया । उन्हें सेरी व

जामण्डल की मीति सताई।

ीं र राज राजा व राजवुमार की ओर में संदर्गासह सिल्ट संदे।

प्रकाल की हालत पर बालचीत ।

विरजीलाल अग्रवाल ने विकास मोटी से उनने स्वास्थल पर काले । इन्हार

ो वचन दिया ति में जो वाम उनगे केना चाहुगाबह वपन वर्गेस्टर . תביב תחבב לם שמ בוש חדר ו וילי

नि राहित विकास का सहत, जबहर, लिस हतकार के का स्वाम मिला में सिंदर का स्वास के स्वास का स्वास का सिंदर का सिंदर का सिंदर के सिंदर के सिंदर का सिंदर के सिंदर

। है फिलमी 7सी लक । छिछाई में रीड़ के छिएही झीछ

राम् (जाम्न कि संस्कारी माणगीय करिया ईम्बर्ग संस्कि के कारीस उनकी 1137 किक्स किस्स किस के न्यूयक संस्कृत । किस ईम्बर्ग के कार्यक क 1 क्षा के क्षा के क्षा किस्स के मुक्त कर । क्षा के क्षा के क्षा के उनकी कर कि 1 क्षि के क्षा किस के क्षा का क्ष्म के क्षा क्षा के क्षा के क्षा किस के क्षा का क्ष्म के क्षा क्षा के क्षा क्षा के क्षा क्षा के क्षा क्षा किस के क्षा क्षा किस के क्षा किस क्षा किस क्षा किस के क्षा का क्षा किस का क्षा का क्षा किस के क्षा क्षा के क्षा किस के क्षा का क्षा के क्षा क

ा में संभवन प्रवास केड्रम (उत्तरम्) वार्स नेमाम जनमास प्रिमे विक्रिय होत्रम् (में स्वर्तिक । प्रस्ते न्द्रम्य हिंग्स्य होत्रम्य हिंग्स्य होत्रम्य होत्रम्य होत्रम्य होत्रम्य विक्रम्य । स्वर्यम्य स्वर्तिस्य स्वरतिस्य स्वरतिस्य स्वर्तिस्य स्वर्तिस्य स्वर्तिस्य स्वर्तिस्य स्वर्तिस्य स्वरतिस्य स्वरतिस्य स्वरतिस्य स्वरतिस्य स्वरतिस्य स्वरतिस्य स्वर्तिस्य स्वर्तिस्य स्वर्तिस्य स्वरतिस्य स्वर्तिस्य स्वर्तिस्य स्वर्तिस्य स्वर्तिस्य स्वर्तिस्य स्वरतिस्य स्व

1879 FOR KB 13 Agus | 1320 Heva 1320 75 H Fritz Palle 1132 BASE Hagu Haya For 122 Med 1320 For Hora Haya For 1220 Med 1320 For Hora Haya For 1220 For Hora Haya For Hora

<sup>क्र</sup>िक । रिक्ष के ब्रुक्त कर्तकर्ति कक्षा क्षेत्र रिक्त क्षेत्र का के क्षित्र का कि

हजार मन अनाज जौ व गेहूं और मगाने का निश्चय। श्रीनिवासको (नाजम नीम-का-माना), कपूरचन्दजी पाटणी व राजनपत्री टाक इन नीनो के मिनकर माल खरीदने व वेचने की ब्यवस्या करने का निश्वय हुआ। उन्होंने मि० बाउन की शिकायत को । मि० बिल बल चार्ज दे देशा। जयसिंहजी की निकारिय तो बहुत हुई, उन्होंने कहा, पर मैंन नहीं मुनी। उनको कहना पहा कि अटलजी या अमरमिहजी को प्राक्तम मिनिन्टर क्यो नहीं बना देने ?

जरात के लिए भेखावटी के लोगों का हेपुटेशन मिलने आया । उन्हें भेरी व प्रजामण्डल भी नीति बताई।

मीकर राव राजा व राजकुमार की ओर मे मखनामिह मिलने आये। बकाल की हालत पर बातचीत ।

विरजीलाल अग्रवाल के विकिय कमेटी से उनके न्यागपत्र पर वार्ते । उन्होंने ती वचन दिया कि मैं जो काम उनसे लेना चाहुगा वह करने की नैसार रहेंगे। जेल जाने तक की तैयारी रहेगी।

विरजीनाल मिश्र, पाटणी व हरिष्टवन्द्रजी से बानें।

29-9-39

मर शोतलाप्रमादजी से बहुत देर तक बातचीत— मोमायटी जाण्यट, बचन वानून, मूनवन्द तिवारी, दीवान सर जगदीनप्रसाद वगैरा वे बार में। रामगढ हिन्दू बेंदी, हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न, महायुद्ध, जिल्ला ही नीनी बगैरा ने बारे में चर्चा।

गीजगट टाकुर से मिले । टिवानेदार व प्रजामदल व बारे में बातचीत । पनस्यामदासजी विहला देहनी में तीन बजे बारीब पहुंचे । उनमें बात्रधीन । पनश्यामदासञी ज्ञास को ठाकर सदनसिंहजी के यहाँ भोजन करने गये। कार्यकर्ताओं से अवात-डेपुटेशन, रामगढ़-डेपुटेशन आदि के बारे में बात-पीत ।

30-9-39

जमपुर परिस्थिति के बारे में भी धनक्यामदागत्री विदला से कानकीत । पनश्यामदासजी की व मेरी मुलाकात के कारे में निश्चित उत्तर न मिपने ने गहबही हुई व दौह-धूप बारनी पही । खाखिर परिचाम टीक बाया ।

95-०१-१ 19 किएए व किएएस । किए से किएएस एकी ह कि स्टब्साएस 19 किएए व किएएस । किए से किएएसपायक्त । ईठ किए हैड्ड कि कि उपन्ति किएकि। किए किएएस । किए से किएसस के किएएस के किए। 1 के किए। किए के 1135 है 13 के किएस के किएससायक्रम

There specially (§ 21) the control of the control o

PP. (1817), (Alexand is sp. sp. 1818), Alexandra (1818), Alexandra

ाठिनाइयो के बारे में बातचीन।

प्रजामण्डल की विकिस कमेटी स्यू होटल में हुई।

अवरोत ठाकुर श्रीहरिसिहत्री (होम मिनिस्टर) से जकात के मामले मे व उनके बारे में इधर मेरे भन में जो भाव पैदा हो गये थे उस बारे में स्पष्ट

ठाषुर मदनसिंहजी (नवलगढ) मिलने आये । ग्वानगी बातचीत । टादुर गीवगड, पाटण मे निश्वजी व ही रालानजी के साथ देर तक बात-चीता सरदार-समा व प्रजामण्टल के सम्बन्ध के बारे में विचार-विनिमय । हीरावाकजी शास्त्री य रतनजी से वनस्पनी जाट बोडिंग, जाट विद्यार्थिनी, रियान-पंचायत आदि के बारे मे विचार-विनिमय ।

'गाधी-जयन्ती' निमित्त आजाद चौक में जाहिर सभा । दो हजार की बैली प्रजामण्डल के लिए मिली । भाषण, 'बापू के जीवन में क्या ले सफते हैं ?' <sup>इमपर भन</sup> में विचार थे मो कहै।

दिल्ली, ३-१०-३९ *पु*ब्ह् अहमदाबाद मेल ने दिल्ली पहुचे । स्टेशन से बिड्ला-हाउस । पडित जवाहरलाल व मौलाना से मिलना । विमोद ।

<sup>बापू</sup> में जयपुर प्राइम मिनिस्टर व वहां की हालत के बार में बातचीत । राजेन्द्रदाबू व जवाहरलालजी लार्ड लिनलिधमो वायसराय से करीब मवा

दो धष्टे मिलकर आये । बातचीत का हाल सुनाया ।

कुमाप बोस ने वैरिस्टर जिल्ला से बात करते समय बापू के चरित्र पर दोष लगाया। श्रीजिन्नाने यह बात अन्य मिलों ने नहीं। बापू में यह शबर जानकर दुःख व चोट पहुंची।

भर बट्टेंडड स्लेम्सी को निमला टेलीफोन विया । वह आज दौरे पर जा रहे हैं। दूसरे सप्ताह में देहली अपने को है, दसनिए शिमला नहीं जाना ट्रेंबा ।

रावराजा कत्याणॉसहजी (सीकत्त्वालो) से देर तक बातचीत । भर शादीलाल ने सर बट्टेंण्ड ग्लेम्सी को जो पत्र निखा वह बतलाया। जय-पुर दीवान के बारे में देर तक विधार-विनिमय।

वि० मुशीला व नरेन्द्रलाल पहुंचाने आये।

। क्षिक्तमी व किली हम कि शीष कार इन्हेमर वित्रातिक राजात रावतिको, जोवतेर ठाकुर, सर थोतिकार प्राप्ता इं । है फिर एक फ्रिकेट

कि किंग किरा किर किर कार कि कि वाच । शुरी कि रिक प्रकार पनवपामदासजी का आपह रहा कि मुझे अपने रहन का मुख्य स्थान । होष्ट ६ क्षिमञ्चमाधवन्त्र व किर्राविकीरापट्ट । कविह्याच स प्राव 12-0h-x दना तो बसून किया। फिनहाल में दस हजार, बाद में फिर १० हजार।

भाइ महि निकृष्ट । काम से प्रतियत्ती कामू द्वाम र्तमात के किसाइमायकाम । एको द्वालक व कमन्द्री लेंडुन्छ। हिम प्रकार कर्मा प्रमुक्त किसीहमक सिमक से सिमाए शक के फियाद कि माथ ए प्राप्त जिल्लाक के सिम्बार के सिमार के सिमार के सिमार के सिमार के

भूताम जाम में रेड्डम के क्तानिय कि संपूर । क्यायमक । क्या उन्हें कि यूपक

إخطارا <sup>7क प्राकृत</sup> में र्राष्ट के रिल्ला में शापन स्वापन है शाम के दूराम नीया मेंगेर मियने अर्थ ।

नामित कारी, क्यारकार ताक्षणा, रामकाना, क्रिक्रोमान, मिद्रमोगान, शामी,

طالعت في ا कात । वाप (पूक्त कार में का में (वार अवस्था का (वह ) वाप की वात elle fi fferfr go gu yu gu i frof grenn firer min in d'em't fire a ming & ur ne ning nall ger stitt fo tie brite gu en g min-Firm Ign einen gin gn ifer ifn rentnie nenimi

ne unten er ume de eine de ein freiben ein eine en I PFTF I WELL & Light win two fe mein \* vert fi g'' रास्त्रीयाई व अवन्देव वर्ष्ये ए बाबेबीचे । 1 :3:2 2:4:3

महिल्ल के प्रति वह बादा कर है वह के विकास है के महिल letere pien e fie afte autem bilim fiet, i bim ibnie a abt... 24-06-2

देवदास भाई ने सत्यदेवजी व सालपेकर के बारे मे बात की। पार्वती डिडियानियां बीमार व दु.खी मालूम हुई।

पतुर्भुजजी का पत्र पढकर दुःखंव चोट । आये खुली। ईश्वरी महिमा अपार है; दोनो को घोडी मांत्वना दी।

वान्ता व रामगोपाल गाडोदिया के यहा सबो से मिलकर जयपुर-महायता नी बात की।

भाईजी के आग्रह के कारण 'लक्ष्मीनारायण मदिर' प्रतिष्ठा होने के बाद देखा ।

वापू वाइमराय से मिलकर आये । ग्रैंड ट्रंक से वर्धारवाना । सेकड क्लाम मे । वापूत्री राजेन्द्रवाबू, मरदार, मौलाना, जवाहरलाल, कृपालानी माथ में। रास्ते में लोग दर्जनों के लिए आते रहे।

वर्षा, ६-१०-३६ मोपाल में खेव कुरेशी व उनकी स्त्री बापू से मिलने आये। खेव से सर जोनेफ मोर के बारे में पुछताछ।

रात्ने में खूब भीड़ हो जाती थी। दर्शन करनेवालों की। बापू में व जवाहरलाल में अपने इलाज के बारे में बातचीत। बापू ने तो मनवारी मालिश के बारे में मना किया। बडौदा के माणिकरावजी तथा अन्य मः(तिशाकी भी नाक ही। डाक्टरों का इलाज व एलोपैथिक इलाज भी नहीं करना। उनकी राय से या तो डा० मेहता का इलाज या दिल्ली-वाले महादेवभाई के परिचित वैद्य आनन्द स्वामी का इलाज करके देखने को वहा। जवाहरलालजी ने अपने चचेरे भाई, जो अभी योरप से आये हैं व गायद पीलीभीत में हैं, में पूछने का वहा । बापू की वायसराय से जो बातें हुई उसम कोई सन्तोपजनर परिणाम आने की आशा नही मालूम हुई। माम को वर्धा पहुँचे ।

डा॰ मेहता के इलाज के बारे में जयरामदामजी से बातचीत।

मैं मदालना-श्रीमन के घर ठहरा। यहा ठीक आराम व शान्ति मिलना सभव है।

रमन, सतीश वर्गरा आये । ध्यवस्था ने बारे में क्या-क्या तक लीफ होती है <sup>बह</sup> कहा। मैं तो महमान ही रहूगा।

'गिर्ड, किमाजातिक क्राक के र्रिड हागड हुन हमीर्न किन्छल मिराए । निमी 17गें न थाया यात्र न विमा मान्यात्र । प्रमाधका উত : ই জিক চন্ত্ৰন চাক চাচ কি চীদনিগদ ০ ছ কাঁ চুক দু দুচ मोहार, महालसा के साथ । सेगांव गये, हीरालालजी शास्त्री, मीतारामजी केक्सरिया, मीतारामज्ञ 34-0b-bb मय । अन्य कई सीगी से बातचीय; नागपुर से हपुरेशन आया । बम्बई, सतीय कालेलकर, सुशीला, गुप्त वगरा के संबध में बिबार-विति-वाला साहव खर (बम्बर्धलालों) से बत्तान स्थिति, कार्य मिनिस्ते, पृग. भारती अम्बालाल भाई की लड़का विन्दे है आहै। से नहां भि 'अपि बहुत लम्बा भाषण देने लग गये हैं; असर कम हो जाता जबाहरमासजी, राजाजी वर्गरा सुबह गमे । बाते, बिनोर । जबाहरसानमा हीरावातजो शास्त्री स बावनीत । यादा राघवराम, सुरधन अप्रवाल (हसनपुरवाते), सीतारामनी। 25-08-58 जबाहरसाल व राजेन्द्र बाबू का गाधी चीक में ब्याच्यान हुआ। विधानवानू ने दवाई जियक्त दो। विचार-विभिमय के बाद प्रस्ताव पास हुआ। प्रमाय मुद्रीस मारक राएउस अक्षा का राक्ष प्रकार सामी कि राराकर म मार्गक । रहे । इंग्रे कुए माम के डिमेक मडी डेर डर्ड माम वापू में स्टेंट के मत्म नी पर विकास कमेरी की घोड़ी पन। । मी स्ती रमा देवी का पत्न पढ़ाया, दुःच हुआ। द्याननक।

। समाधारमा क्षाया स्वाप्त सिरिस्टम स्वाप्त स्

म गर्मीहाडु सावजुरुडी । धेष प्रमुणांस के प्रशंस व्याप्त कर्डी। छ. (हिस्स् । में सेरू कहि गरिस स्थाप में उन्होस स्टाक्त । प्रक्ती तह्याह ह समापति केनाते उन्हें कहना मा सो कहा। मीतारामञ्जी व हीरालाल-जी वर्षरा भी वोने ; दोनो पश एक हो गये, वहा । ६॥ वजे करोब वर्षा पहुचे ।

### १४-१०-३९

शीरातानको मास्त्री, जेठालालभाई, सीकारामजी सेकवरिया आदि मिली ए बानभीत । रिचोरातालभाई से भी । कार्ने, मोरी, अम्बुलकर भी मिले । बाजू में मिलते सेवाव । भारती, जबरामदान माम थे । डा० काश्मीपति की रिपोर्ट पड़ी । डा० मेहता भी हीटकेट कराने की बापू की राय रही।

हुमान का बायं। मीतारामओं पोहार बस्बई गयं। प्रकार गयं। पिनोबा से बहुत देर सक बविंग न मेटी के प्रस्ताव पर बात-पीत। टोक चर्षा हुई। योजन बही पर किसा। प्रायंना से टीक खास्ति मिसी।

### 94-90-३९

रामेनरदामजी विद्या से वस्वई फोन पर वातचीन। वह रूक जावेगे। परन कोटारी वो उसकी वेपरवाही की मूले बनलाई। उसने स्वीकार वो। माल करने को बहा। जनका को पहाया। उसे जवाब दिया। जनकी का आया हुआ खानगी पत्र कमल को पहाया। उसे जवाब दिया। राजवीशकाचारी देहारी के लावे। उनके माण वापूजी के वास मेगाव गये। वह देखी में वायमगण से हो बार मिले, उसका हाल वहा सुनाया। उन्हें, वोगेन से कावन महे, इस बारे में, पचची व दें के जमीद है। उनके हों। आने जजर सपपं जाता दीएता है। अमेरबजी के प्रस्ताव में वायसराम ने चोडी इस्ती बतताई, वह स्वीकार हुई। उनके मुजाबिक सरदार बल्लम भाई संशिष्टा, प्रीमियर विदार को, ट्लीकोन कर दिये गए। यन के प्रस्तीन स्वनाव होते हुए, असननेर, पुनिया के लिए पई में

चालीसगांव , १६-१०-१९ जनगांव उतरे ! सन्, पुर्धाशम दास को सहबी की आज अधकर दुर्धरना ही जाती, अगर पैमेंन्बर मट्टी एकटता ही । गारी चालू हो गयों थी । मोटर में अमलपेर रखाना । हो को करीब लडूबे। कारी, कोटेबा के रिटा

रवाना । चि ० मदालसा, दामोदर, विट्ठन साथ मे ।

। क्रमतीक्षी-राम्बरी बाक्त के टंड्ड्सनीमी महास तक डिसंट क्यों कि क्षेत्र रहुष्ट के होत्तरहड़ड़ा 1 सोक्सी साथ के प्राप्त के होत्यरहड़्ड्स (क्षित्रपुरुष्ड) ब्राप्त प्रक्ष संस्था, के स्थार ते स्थार के द्वार के प्राप्त के स्थार क्षेत्र का प्राप्त के स्थार विकास के स्थार के स्था के स्थार के स्था स्थार के स्थार के स्थार के स्थार के स्था स्था स्था स्था स्था

ार जा रया रया का पत्र पड़ामा, हुए हुआ। स्थानका वर्षाय से टेस टीड म आपनी पर पनिय केसी हो पड़े हो। वर्षाय से टीड पड़े की समय केस एक एवा हो। काज से से पड़े की किस प्रकार का एवंग अक्यार करात जाहिए उत्तर्भ वर्षाय से से पड़े की एक से स्थान करात है। वर्षाय से से होड़ है किस हो।

ारह नायाय है न व्याह स्वयंत्र स्वाह का स्वाह में हैं। १६-१-१-१ साम रापवस्या, भुद्रके अप्रया (हतप्रप्राध) है। शिमातमी प्रास्त्र मिनाभिन्न। शिमातमी स्वाह में हा। शिमातमा है। अप्ताह स्वाह स्वाह में स्वाह स्वाह में स्वाह ।

में क्षोडाबु कावन्तुरहो । कीत प्रहास में प्रदमियाम के प्रीष्ट (क्षित्र) । के मेंक्ष परि भारत काष्ट्रयक्ष में उन्होंस क्ष्या का शास्त्री । क्षा के प्री मभागित के मार्त टर्स्ट बहुना सा मो बहा। मीतारामश्री व हीरावाल-जो बगैरा भी दोने; दोनों पक्ष एक हो गर्च, कहा। सा बंद करीब दर्घा पटने।

### **१४-१०-३९**

ागतामत्री जान्त्री, देशरावस्थार्ट, सेंडररामत्री सेनर्नीस्या व्यक्ति निर्देशे : बारबोत । दिनोस्तान्त्रमार्ट्ट मे भी । बान, भोषे, अन्युक्तर भी भित्ते । गृष्टे मिनने ने मात्र । भारती, अत्यक्तमसाम मात्र थे । बार अस्पीपित की पिर्देश्यो । बार बेहता की ट्रोटमेस्ट कराने की बायू की राम रही ।

हुगत का कार्य। मीनारामश्री चोहार बस्बर्ट ग्रंथ। पत्नार स्वे। किनोदा से बहुत देर तक विकास केटी के प्रस्ताव पर बात-थीत। टीक पची हुई। भीजन बही पर किसा। प्राप्तेना से टीक शास्ति सिनी।

### 94-90-49

पित्रप्रधानश्ची बिटान ने सम्बर्ध पीत पर बानवीत । बह एक जायेंगे ।
परत केंद्रानी थी उन्हरी देवरवाही को मूले बनलाई । उसने स्वीकार
की उपने के केंद्रान ।
अतरी बा आदा हुआ धानती पर समल को पहाचा । उसे कवाब दिया ।
अतरी बा आदा हुआ धानती पर समल को पहाचा । उसने कवाब दिया ।
अतरी बा आदा हुआ धानती पर समल को पहाचा । उसने समल बार्युकी के पास नेनाव पाये ।
कुर देवरी में बादगाय से हो बार मिले, उसना होन बहा मुनावा । उसने,
कोंदन में पायट में हैं, हम बार्युकी अपने प्रकाश होन बहा मुनावा । उसने,
कोंदन में पायट में हैं, हम बार्युकी अपने प्रकाश होन बहा मुनावा ।
अतर समये आत्र देवराम हैं। बसनेवानी के प्रमाद में बायनाय के बोटी
हुएनी समाई, पर स्वीवार हुई। उसने मुनाविस सम्बाद बन्दान धाई
के धीहणा, डीविसर बिटान बीटे एस अपनेवरे , धुनिया के लिए बाई में

रदाता । विक सदालुला, हामोदर, विहुटन साथ में। चालोसगीन, १६-५०-१५

बन्गाद एतरे । सन्, पुरशोलम दांस की संदर्की की बाज भगवर दुर्वरता हो बन्ने असर देहेन्द्रस महिष्यवदता हो । काडी चानु हो गयी थी ह कोरस स्वाननीर स्वानन । ६० वर्ज करीद पहुँचे । बन्नी, बोटेवा के हिन्स

14

2316 66-660 6611

बारीबारर उतरे। मतामक वारदारगृह गये। हुम्मचन्त्रमी (इन्होरवारे)

ाक्षा १ वर्ष १ कि क्षेत्र १ वर्ष १ वर १ वर्ष १ वर १ वर्ष १ वर्ष

लाया। भागित । क्षेत्र श्रीत माध्यस्य स्थाप १ व्याप्तास कार्यस्य भागित। वहां सत्यम् स्थापना स्थापन

्री, हमाय काम उन्हों हो। इस स्थान कामा-शाय के माया हमाय है। इस हो है। इस साथ काम हो। इस हमाय है। इस स्थान स्थान

। प्राप्त व वावा व स्ट्रेड उड्ड हेड हेड हेड हेड हेड हेड हेड होडें।

था सरम्बर्ध स्थाप के सही है। सामक्रम स्थाप । वेरिक्रमामी विष्यात्म की वीराम के विषय स्थाप प्रस्ति की की कि इस स्थाप हुन है। क्षेत्र स्थाप

ना स्वाप्त का स्वाप्त होत्या है के वाह चन समा। प्रताप प्रवापत्य प्रतापति क्षाप्त को स्वाप्त होता हो जो से उद्यो स्वाप्त प्रवापत्य के काम में मासिक सहायता हेने को है को है होते स्वाप्त के स्वापत्य के साम से आक्ष्य तहायता व वसक्ष्यों हेव हो।

। ज़ंगी एं

प्रमापनेट व रामेश्वरदास्त्री के साथ भीजन। कुछ मिन धाने भीजा देने वावाम वरते हैं कथान पर मतत छाप देते हैं, वगैरा की घर्षा। दर्ग हाल (होमियोचेंच आये)। उनसे पूरी बान नही हो सकी, यह देरे से आये दे, दमने।

बण्डराज फेन्ट्रीज के बोर्ड दी भीटिंग हुई। बण्डराज कम्पनी के बोर्ड की भी भीटिंग हुई। मणदेवी शवकर मिल, बण्डराज कम्पनी में रख ली गरी।

शामको थी रामेश्वरजी के साथ भोजन । उनके परिवार के सोगो ने मदाई, कावेम व हिन्दुस्तानियों के बत्तंब्य के बारे में पूछ-साछ की । 95-90-88

कीताराम पोहार ने हस्दीर मालवा मिल के सम्बन्ध में बातशीत की। रूप्टाज पेनट्री, हिन्दुस्तान सुमर, हिन्दुस्तान हाटमिंग के बोर्ड की सभाए हरें।

पुरुष्टनान (माहीरवाना) आया । उसे कह दिया कि तुम्हें जो कुछ बहुता ही. रामशीमार्ट, श्रीवननान भार्ट व केनवदेवजी से बान कर सी । मुने क्वाम्य तथा अन्य कारणी से रचि व समय नहीं हैं।

मरदार में फोन पर बातचीन।

भी नायशी सहाराज में देर तक बातचीत । १९-१०-३९

१९-१०-१९ महत्र में बातकीत, स्यवहार के सम्बन्ध में।

े वार्यात्रात, स्वयहार् सं सम्बन्धः सः। भौतायत्री मिलने आये। डा० दात (हीयियोपैय) सं पश्चिम, बात्यीतः।

िरानात साह व कोरा, सह में सीमरे भागीदार आये। कादार वस्त्रभ भाई से सिला। यक्ति कमेटी २२ को वर्धी से होते काजी

ै। पर मुग्ने बहा आने की जारन नहीं। प्रताय रेटने बच्चभागई की निकास । प्रत्येत कालनी कार कर तम बहा ।

भिन्नाया । एरहोने बनाबटी बचडे का हास बहा । ऐरीन बेन, स्कॉटबहन व कास्प्रदर्श से थोडी बाने ।

ानियन, युन्दरहत ब शायदन सं यात वन्तर पुनर मार्यने की स्थिति थोरी समती। रामदेव व रामणय पोहार नियने मार्थ।

रुव्यारीलात नग्दा से देर तर दावशीत ।

Bratelatife days, and aldal marth way the ag " Tiftf bie figne bies ,ert tin fig unte fi bie prim 1 14:14 an thing in the fig the gin witge beneft energ eta Livelite unb

द्या का राष्ट्र है है। इस में का का का में की में के का का मान कर

fill de un attella- adle enten al anjunitt

तुना स बोह्याबाई कमाना, दिनाय खतेश में विश्वतत बुग्ध मि ११ के के fightly and white milities will be a sittly and the fight if il the til fenor bude i tiers ter fe nin if site bree

मेशा धार्य । माम की भूत बदाहर की । कमार बच्ची तथा। दाधोदर व दिहा केरण

linin infe saricife rita wit i gn us fabit neig sin gu वाववाराव के ववान की चवी।

ित्र राज्य कि कि कि किमाइप्रदूषि में मिली किमामायायाया 1 123 aviarimies

र अरदहर में अरदहर में इतिहास सिता विवास के अर्थ के सिनी किनास्त्रण स्थान हाता, क्यालतवत, क्यावदेवजी नेवरिया, आविश अभी, जनारंत क्ष राज, किसतवन्द्र, वेदवकाया, रामजीयाई, जीवनताय भाई, मनगणा रेरी गाम । में गए। दु इस्रे किडबी, दुई, भिम कि डेरंब कि लेगा हरनमू । कि कि कि कि कि मार्थ । कि मोजन । कुम इ। ने मोकि के । कि

ार्ट (मेरार्ट्स) क्यांक्रिक अधिक क्यांक्रिक्स (मुरास्त) क्यां भी माबलकर, डा० पुरयोत्तम परेल य उनदी हती भी भार । । तिहिताह फेक

क्ष में हैं कि के प्रमान्त्र । मास प्रकृत अधि में एट कि कि कि कि अधि जमनादास नामधी, सुशीला पंदी, रमाकाल का भाई, भाग्यती हाग क्ष । हा। विश्वास (साधिक करनेवाला), निमान न । निन् दानो, सीतारामजी पोट्रार, डा॰ दास, डा॰ रतपीरामा (वेदा 75-09-05 JFP-\$ETE

न करते का निरमय हुआ। गुरनवाई, रामनिवास, रामाकितन ने बुहु अभीन के बारे में बातवीत। इक्स रसेना व विचार-पद्धीं क्याबहारिक दृष्टि से, माने युद्ध के स्वामें (साम) की दृष्टि ने भी समझदारों की नहीं रहीं। अपने को हानि न हो और

की दृष्टि से भी समझदारों की नहीं रही। अपने को हानि न हो और दूसरें का साभ हो आस, इस सरह की बृक्ति की आ बाग रचना फिजून है। रामाज्ञित के दिवाह की घर्ची; मदन को जरूर दिवाह में लें जाने का निक्य हुआ। अनेत से बहुत कम लोगों को से जाता।

रामगुमारजी विडला (स्वालियर वाले) वा लटवा, डा० मेहता के बीमार है। हृदय भी तकलीज है। इलाज नालू है। लडका मुगील व ग है।

२२-९०-३९ ो हुए मदालमा में उगरी स्पिति, ग्रजं आदि की व अन्य वाते समझी। विरामात ।

निदान श्रामकरण, मदनलाल जासान, मूलजीभाई मिसने श्राये । उनके रे मेहना के अस्पनाल में गये ।

य दाय, बाद में कोल्ड बाय स्त्रान ती ट्रीटमेस्ट ली। एस्टीपनोजेस्टीन हें पर लगाया। महत्ता के यहा आधा विसास सबरे का दस लिया। शाम पोदा सामा।

23-20-25

यंता के समय मुद्रदायाई आ गई। भजन मृते। याद में यह अपनी स्थिति हैंने सती। जुडी से उसके नाम की न जुड़ जुडीज की बातन समसी। सदननान

त्रज्ञीमें उसके काम की व जुहू जमीत की हालत समझी। मदनलात जित में करणकोषाल के करने के कमा अध्य कार्ते।

ातत में कृष्णगोताल के बारे में तथा अन्य बातें। इताबाई वे माय पूर्म। मदन के प्रकरण में मुद्दों जो करट पकूषा आदि गरा क्षतामा।

ा॰ सिनार दान के प्रावटर यह ने यहां ले गये। उन्होंने घान के एक्सरे हैं दात फंगी प्रवाद देशे। डा॰ मेहना बी हो स्पष्ट राव है हि रात नव नेतान दिये जाये। अभी नहीं निवानी जायेंगे ने दो वर्ष कर जरूर चौर है जायेंगे (कर जीहिया क्यों क्यों जायें हैं जावनी का विवाद आने में

मोर्ग्य किया का किया है। किया की दिश्या की कह दिया कि में मोर्ग्यों है है। की किया का किया की किया की किया की कह दिया कि में में क्ष्म

Creary not firs frequently it sus in flut institution it decreases of the state of

\$\$-0b-x&

सुरक्ष स्थान है से बन्मेस स्थान के सुर का का का स्थान है से स्थान स्थान से से स्थान सुरक्ष स्थान से स्थान स्थान स्थान स्थान माने स्थान स्थान से स्थान स्थान

( हुँग नेहार्त तम प्रतिकृत होने स्थान के प्रतिकृतिक स्वाधार के स्वधार के स्वाधार के स्वधार के स्वाधार के स्वा

72-9-36

াই বিচ ক চেট্ৰ লয়য়, হোচয়ু কৃষ্ট, ভিনিলায় ওঁয় । 19 টি বিচুল্য। প্ৰস্থানায় প্ৰস্থানায় প্ৰস্থানায় প্ৰস্থানায় প্ৰস্থানায় কিছিল। বিছিছ (বিচ্ছা কিছিলয় আছিল কাছিল। বিচ্ছা কিছিলয় কিছিল বিচুল্য বিচুল্য কিছিল বিচুল্য বিচুল্য কিছিল বিচুল্য বিচুল্য বিচুল্য কিছিল বিচুল্য বিচুল্য কিছিল বিচুল্য বিচুল

 रेटाम का कहा।

होत दिन्हा के बाद सकात का तद किया—ए सहीते के लिए किसास ६०) । मोटर मैटर १) से (कसीट भी कर सकते हैं।

हा भेहता ने रीटे के पानी में स्तान करनाता । बाद में मेर के पानहरू में मानिम की व दवा सराई ।

## = {.9 e.2 e

प्राचेना। टा॰ केट्ट (प्रोन वर्षि) के सही मेहता के राज्य । उस्के उपन के दोत का भाष विकार

रा॰ मेहना वे नेवर विनासिक में सुक्ष काओ अवरक, भगवती विरास के गाय।

रात मोजन ने बाद पसे, साहित छैने पि । विनय अवहा सहवा है।

जातकी की आने को शबर पहकर सुती हुई। २७-१०-१९

शत-प्रदार, गुजनाबन्त के साथ घृषता। उनके आपान से ब्यापार स्टबन्ने ने स्तानिवास को चोट सुची, यह बताया। उसके मन की विभाव की गाने कहा कि समितियास में बहु दो कि तीनो भाई मितकर बो टीक गाम, करें। तम अपना हाथ सीच सा।

रामनिवास बम्बर्ट से आया। योडी बातें । विनय के साथ पोड़ी देर खेला। केमबदेवजी नेवटिया की माता माटूना में १५ सा० को, शाम के पाच बजे पल बमी।

कि निक्र हे बच्च है होस । प्राथम कि विस्ति के उपने के हमने विस्त 36-03-26

। 15 द्वारत होरे

1 1214 मुत्रवायहत संद्वात कि प्रसास साथ संद्रा होता है हे वर्ष

2F-0P-35 (\$BIB नाभूकाका जोशी हे मिल ।

। एंग १६ में प्रिष्ठ शिठकि मदम इ उत् रा० दिनशा मेहता के यहां भती कराया। उसकी त्यवस्था। जानका वहनयनरा मिले। सरला देवी (वर्शिवयत) कें जोर का बुखार १० शेववा इस्टाई है बाद है निगकाति म पया। बहा आयान मन्द्रियाई, आया-

कि माहब य कुपालानी जो भाषण सुना।कुपालानी होते विषेत्रो । 185 निष्टित । प्रेंग हेड ,िष दछते व शिवता में स्टिन कार्ने हैं कि माण

। किए में सिर्म किया । सिरम विकास मिल्लास से रवासा । हैं है है हि कि कि कार में शब। फिली निर्म कि द्वार ० कि ० छि । छि तिन्त्री। प्राप प्रसाधिक इत्या। पायलह माहित्या। रिप्रे में हुए कि हाराडुम की ाधार हिन कि ।क ।घडी वर्त प्रवर्मार हि इंधनक 1 (±

1 test 30-40-56

। गाम 17हु व्हिंप उत्तर होंप डज़मी कि कि कि कि सिन्नी छाएड़र कि पहाराज की छोड़ी वहन में, जो आज करोप से आई, बार्निती श्वतस्या। मुलासाविया के बारे में बंदोवरत वर्गरा; देर क करातिया कि होतर आया, बातनीत । उर ०१६ ०१६ म हाम प्रमान क कि तममानीवी बाड क कि हमीर मध कि माए। एंन इव देव दाह रक साविष्ये हिम । अबरा । उत्तर है । अवस्था है । अवस्था है कि है । अवस्था स्था किए। व किम दिन मामद्रम लागद्रम । दि देखिरी द्विन कराकमछीए जिन्दी। तिथा में इ.च्हीतक के एवरारे मन्द्रपुरम । में शाम किनाम सामान मोटर में विडला हाउस भेज दिया। में सीधा अस्पताल गया। मुबह दादर था। वजे करीय पहुन गामिवर नेवरिया स्टेशन भाग।

सरदार वस्त्रममाई मे मिलना । भूलामाई भी वही थे । परिस्थित पर विचार-विनिमय।

नैयवदैवजी ने यहा मुबह द माम को सक्षा। रात को बिडला हाउस में गरवा था।

### 39-90-35

पुदर परदी ही वे० ई० एम० अम्पनाल गया । श्री महाराज सा० वी रेवना ।

हुदरातमिहजी सपुरवीमिहजी को भी देखा । बातचीत ।

थी ने मबदेवजी में दो घटे तक उनकी परिस्थिति व हिसाब समझा ।

थीरोपाल नेवटिया के साथ फिर के० ई० एम० अस्पताल । डा० शाह ब विविद्यमन से बातें। बुंब अमरसिंहजी से इलाज आदि वी व्यवस्था व

यातचीत् ।

सृक्ष्यावहन के सहां भोजन । सुकीला, याजेन्द्रलाल, मदन वर्गरा साथ में । जानकी ने भी वही भोजन विया।

गरदार बल्लमभाई मे मिलना, व्यवस्था आदि ।

रे॰ ई॰ एम॰ अरपनाल गया। कर्नल अमरमिहजी की साथ लेकर जुहू आया । जयपुर की गारी स्थिति, प्राइम मिनिस्टर के स्वभाव आदि के बारे में देर तक विचार-विनिमय। पोलिटिकल रेजीडेन्ट के व्यवहार आदि पर

चर्चा । उन्हें ताजमहल होटल छोडा ।

9-99-35

उमाधवर दीशित अपने भाई को भेवर आया। उसकी नौकरी व वाम की बातें।

भी मुक्तदनालजी पित्ती व उनकी स्त्री राजकुमारीजी आयी। विमना व गोताल की समाई की बातें की।

में ॰ ई॰ एम॰ अस्पताल में श्री अमरसिंहजी, मिनिस्टर जयपुर, से महाराज रे देनाज के बारे में बानचीत 1 डा० टी० ओ० शाह का इलाज पासू रखने रे बारे में विचार-विनिधव । डा० विलियमसन से बातचीत । महाराज को गरीव १२॥ बजे गवनर हाउस में ले गये।

मेरे पाव वा दर जार से शुरु हुआ। वे ० ई० एम० में डायधर्मी सीनाभाई





। किटाव का उर्ड से द्वाप लोड लोड लोड। किस साम में किटमार। हि में । सिम्म किटाव के किटाव हो किटाव किटाव के किटाव के किटावों के किटावों के किटाव में स्टाव के किटाव किटाव के किटाव किटाव के किटाव किटाव के किटाव के किटाव के किटाव किटाव किटाव किटाव किटाव किटाव किटाव किटाव किट

िम्हा कि कि कि स्वास्थित कि स्वास्थित कि स्वास्थ । विकास । व

(1) 15/20 in in ing (1) 15/50 û surling û fesêtê yuding (1) (1) 16/10 û sir in in in ek (1) 16/10 û sir in in ek (1) 16/10 û sir in

395 है सब उरहाड़ सड़समां हो, उटड़सीमी सदास उरहाड का अंगामा हाए। कि एमत राग प्रतं भी डिक बीड़क कि रात्ना तिहार उपट ड्रांच का प्र से हं में किस्सी प्रसार दि से भी ड्रिक कि रात्ना तिहार उपट ड्रांच का प्र से हं में ए प्रतिकास के से ड्रांच कि एक पित कि एक से स्वास्त के स्वास के स्वास है उस्त कि स्वास के स्वास कि एक एक स्वास के स्वस के स्वास के



मि रहि वहिन । रहा उच्छा प्रमः इष्ट। डीग्ड, (मर्फड्डा उट्टा स्ट्राइ विक्रिट में स्ट्रास्ट किए। विद्या प्राप्तित क्षित्र क्षित्

नातु गरमपानी लेक र बन्ड नहाक उन्ह र क्षित्र ने प्रमान को । सुनी । जबाहरलाल ने जिल्ला समा महा । इस्कार है जोल ने होण

ार के स्टार्ट में स्टूर होता, हारसाड फारक, बाद बारा । सनन नाम शिरमें पर सामसाय का मापण सुना। उससे तो जयारा शाशा नहीं रिपार्ट री रेडिएम पर सामसाय का मापण सुना। उससे तो जयारा शाशा नहीं प्रमार्ट हो।

१६-१९-७ -६२। शिष्ट रुक्तप हडेति इन्छ व क्ष्मिनीर्डिछ। द्राष्ट्र कडिटिनि कि हार व्यत्रहार किया।दीटमेट सी।

रा॰ व॰ हनुमतराय, बाला सा॰ रेरर, गुप्ते, जोशी वर्गरा मिलने आये। दिन में व राज की पत्तें व शतरज खेती। शाम की प्रार्थना के बाद थोडा पमे ।

### E-99-35

पूमत हुए पारिहियों के दोनो शमशान भली प्रकार से देखे व वहां के इचाज थी प्रमती ने समझाकर वतलाए।

सूर्यनारायण अग्रवाल इजीनियर, भेटलाल गैलडा (उदयपुर बाले) के पमाई थी नरितसबहन केंग्टन, खुजेंदबहन, सर गोविन्दराव मटगावकर मिलने आये।

राम को योहा सूमे । प्रार्थना ।

# 8-99-39

हाँ॰ महता ने ट्रीटमंट दी । रत की पार्टी बोटेनिराल गार्डन में करने का निष्ट्य । श्री शुभराज (रेरगवाद-सिंध याले) इन प्रकार के नामों के लिए मुखिया बनाये गये। 90-99-38

पुरुष पूमने समय रामश्वर नेवटिया में गोला मिल व बच्छराज अम्पनी वे बारे में ठीन बातचीत हुई। बान भाम को बन्ड गार्डन पार्टी के लिए रे मार्केट से पल खरीदे। जानकी के कजूती बाल स्वभाव पर बहुत बुरा समा। मेरे बुछ शहरों से हारें भी बहुत हु स पहुचा। मैंने तो बाद में अपने त्रोध को सभात लिया,

परानु वह मेरे समलाने पर भी मेरे अमली भाव को पूरी तरह नहीं समल मनी, अथवा समझवर भी उसकी वदर नहीं वर सकी। इसका दीनी की दिवार रहा ।

रीटमेंट रोज के मुताबिक हों। मेहता ने दिया।

वैतितिक वे मित्रों के साथ घोटी । साम को बॉटेनिकार कार्टन में कर्जीनिक हे मह मित्र व पर हे सीगो है साथ अंध से ७ वर्ज तह जाहणा, यूले से जार पुमना-विषता व प्रार्थना १ट्रीटमेन्ट गुर होते वे हाद जान वहा कुमराज वे वे बायह में और टा॰ दिनशा के बहुत में घोड़ी की शिराई, केंद्र व विदर्भ

नसीरिक में पराके छोड़ने देवे । डा० दिनशा वर्गराके साथ। बाद में 114, । तया, वाकी फल खावे, मीताफल ज्यादा।

१ कि । १ विस् ।

। गाडिम मिरिक नगमि कि दिन , रावितक तक कप , रि दि तर कर दिन र तक वि न प्राप्त कि कि व हि प्राप्त ६५ इह तथा राज्य च का व है हो। एक है है है है है है। ह महत्वा ।। मुर्ग मिर्म क्षा हिल है है सिर्म है है ।। है । कि किल मात्र कि छिड़के कि उन्हेंत्रसीक के द्वास्त्रष्ट व कि कि कु प्रविक्रीवन्ताक गण में रीव सर । रिक से इंदर प्रदान से सिन्ह है वे से हैं विकास स्वास करते हैं है शिरोक िक्ति द्वि तिही हैंद्र द्विह ईरहु वह नहम्ख्य कि कि कि कि कि वि मजन्ता। किस किस कि विषय हो है। कि राज्जी थि । तिकिताव कि में नेवि के लमी-।लिक कि प्रवर्षाण हुव्यु 25-66-66

कि है उद्वापनम कि ामछ व है हिन्छाय कि निद्धा कर कर कि कि निर्माण न्ति श्रीकृत्य सम्बद्दे से आया ।

। हि अध्यक्षित को दिनश्रा ने ट्रेटिनेट हो। । इत्रम् ।क माधाम क्षक (फिल डिम

छ । व । इप के क्रातिम रम । माहतु छाए कि सिराष्ट्र पिर्ट । करस्क । लाम ही द्वास कि प्राथम में मुक्त में मिन ही अपन में इस्साम के । मार हिमाया व स्रिमाक र्रायमा है स्थाप का मिन में प्राप्त । प्राप्त समान द्वार हो हो हो।

1 क्ष्म्

## 25-66-56

कितर रिम्मो कि प्राप्तिक सामित कि के इसके साम्हु । में कि कि छाउ । रीम अमेर्डाई । निमी प्राथनित ० अ , इतिहम, स्टूबिस मार्थ की नाथा । । ईमी 19 मैं कुर में इस्ताम है। ईमी दिम द्रम। मेंग दिम के िवेदी वर्षा परवरा राष्ट्र काम काम प्रमान प्रमान कार प्राप्त काम कार

रामेशर व थोहरून नेवटिया यही थे। योला मुतर की एवेश्मी तीन वर्ष के निए, कमीगन पहुने मुजब। आनन्द किशीर पूरा समय, जवाबदारी व उन्माह के साथ, जिना बेतन असिस्टेंग्ट सेक्टेटरी का काम करे।

मा शिक्षा मण्डल को खुनी से डेड सी रपया मासिक मदद करता रहे। अनुदारिकोर काम न करे साठीक न करे तो एमीमेन्ट बदलने वाहक पहेला।

रि॰ प्रान्ता, श्रीनिवास व मुणीला रात को एकाएक आ गये। प्रोफेसर त्रिवेरी, उनकी न्स्री व सहका मनुष्राई मिसने आये।

9४-१९-२६ एमंड हुए सरवहा का यमला डा॰ दिनहा, मुनवहृत, जागता व जानही के गाव देया। बापम आते समय डा॰ दिनहा के साथ पूमते हुए पैदल खाये। भेरिर से उमा, श्रीमन बगैरा जुलर (जिवाजी के जग्म-स्वान) गये। पि॰ वशीत का मकात देया।

94-99-35

स्वानमा उदान हुई। उनके पास बैटकर प्रार्थना की।
पूनने—पेटेनिकन गार्डन । जाग्या, शीनिकास, नुकीना साथ मे । राग्ने मे
पूनेंद्यने भी नाव हुई। जाग्या, शीनिकास, नुकीना साथ मे । राग्ने मे
पूनेंद्यने भी नाव हुई। जाग्या से उपके रकास्त्य, हताज व पूना रहने
क्या भीनिकान से स्वापाद क बम्बई मे नाम भीयने आदि को बाने ।
पूर्वेंद्यन्त से गमी, रोशन (रस्तमत्री फरदोनजी दवन दिस्तावाद के
प्रान्त । एस्टोजा की बहुन का नजी से विकाह होना निक्ति हुआ, उट्ट गाया। मुद्दुता, रुदू, शारती, गुजाँद, मुभाय, जवाहर आदि की वर्षा।
प्रदेशीनक सी।

माब मिलिटरी अस्पताल में एवस-रे कोटो गोडे वर्गरा के लिये, ४॥ ते ६। <sup>१९</sup>। बजन १६५ रहा ।

्तुमनगदत्री, बम्बई ने न० मास्टर का पत्र लेकर आदे ।

१६-१९-२६ रातरी, तरितम् व युक्टबह्न वे साथ युक्ता। यानवीन प्रित्या करन रे सदय थे। हीरम्ह सी।

ोहरूरहुम। होह स्हामी 17र्गक, गड़करमें कु ,गड़कमागेउन ,शाहर ट्राईम मो र्कहरिक (18 सर्ममी साम २६ उष्ट्रेड स्वमागेउन । प्रधाप्त गिर्मार्ग । हिमी में हात्रप्रश्र डेकड्रेप

75-78-00 शिर्ष के के के कि अपीय पत्र मिल्य उस स्वयं उस स्वयं उस स्वयं उस स्वयं अप स्वयं अप स्वयं अप स्वयं अप स्वयं स्वयं रिष्ट्र में प्रति स्वयं स्वय

। किमी तीमा उनार वच नामर प्राप्त । १०० विस्तुत्वारामी प्राप्त कार्य विस्तृत्वा । उस्तु भरत्या में १९११ १०० विस्तृत्वाराम विस्तृत्वाराम विस्तृत्वार में १९१४ १०० विस्तृत्वार स्व

मान से उपनर क्षमान लाक्नीय को पसर से साम हो। सहस्य प्रताह के साम के व बाद में बादन सुराहित कर हो। साम कि से कि का

### शह-१९-२० भाग में हिस दृश्हाप्तक, क्षत्रा, क्षत्राप्त छन्द्राप्त होता है।

तिक रेता । सम्बन्ध महत्त्रम स्वास । सम्बन्ध ।

गाम को सतरे वा रस लिया।

बम्बई में व्यवटलाल जी पित्ती मिलने आए। बातचीतः। पूरा मिल चौदह लाब में। इनाख का मात था। आठ लाख में गई।

विमल व यरावन लेने आये । भजन गुनाये ।

रोब मिनेमा में सवा तीन बजे 'पुकार' फिल्म देखी। जानकी वर्गरा दम नींग साय थे। मिनेसा बहुत दिनों के बाद देखा। ठीक मालूम हुआ।। क्षाजों में पानी भी निकला । नुरजहा का पार्ट ठीक दिखाया ।

#### २१-११-३९ ट्राटमेट ली।

<sup>प्रना</sup>प सेठ (अपलनेर बाले) मिलने आये । उनसे व चि० मगन से मिलना । वे भी यहा मनुदुब इलाज के लिए आये हैं। भद्रारकर इस्टीट्यूट रोड पर देववा लिया है।

अनिरीजी बल से मुस्त व नाराज है। पूरा कारण नहीं मालूम हुआ। मुने अपने स्वभाव मे बाफी फरक करना जरूरी है। कई बार इन्हें मामूली द भीधी बात भी बरदाक्त नहीं होती। कम बोलने से भी सन्तोप नहीं रिता व ज्यादा बोलने में जब्द पकड़ने के इर के कारण मुनोबत रहती है। <sup>मर</sup> गोविंदराव महमावकर व रा० २० जगताप मिलने आये । महमावकर पूना बानों की बुलि में नाराज है।

२२-११-३९ <sup>मा</sup>डबल पुमाई तो गिर पटे। हाय में चोट आई। सादय व नई थी। हैणाराव मास्टर गायनाचार्य मिलने आये। एक घटे तक महेन्द्र प्रताप <sup>स</sup>हाय के जिक्षण के सारे में बातचीत । नागपुर बैक में नाम ने निए पुत्रमत्तर बाटिया आया ।

पूमने हुए चनुमिगी देवी की ओर गर्वे। तालाव देखा। 22-99-35

पृत्ते हुए पांची पाटव व जगली महाराज की समाधि तक। वट्रा उपकर एक गरीव प्राह्मण के पर जाकर उसकी स्थिति गर्मा । उने दग र० की भहायना । बामुबाबा जोशी, चन्द्र शवर से मिलते हुए मास्टर हरणराव है यहा । उन्होंने महेन्द्र प्रताप सहाय को सायत मिखाना अप्त से गुण

িচন কিন্তু টি সকল্লিড ক্ষেত্ৰকাৰীলৈ সক্ষ চলফ কিনুমু কি দাছে। ফেই। বিদ্যু কিনুষ্টি দে দুড়বদানীসন ড্ৰেন্ড বিদ্যুক্তি । কিনুষ্টি কিনুষ্টি

। विक्तित तिष्ठार सं १५३६ ०१३ । मेर उसं राक्त १६-११-४५

के। कि संस्पू इत्हा। एक साकष्ट व निष्ट स्वाध करा सम्प्रा कि पार्टि 1.668, तम्बी तम्बी का स्वी दिस्त के स्वित्त के साथ कर कि कि 1.88, स्वाची के क्रमीतिक कि (क्षित आप क्षित के साथ करायां करा

186 kgr & rond-vg 1 kn yr a dreg ywesir yg huy yed yrdg ku lôre Hydersp p (heh) a'r if yle dyfre yrf 1130 f Yre Gyre (heh) a'r rong d vyg 1 fey lun yrge yr roug 4 fe5 yr eft. 35 fe1y 4 yrerfeigu fev une 1 fg

) क्षांत्र कतमा ब्रुमानस्य स्वापना हुन - १८ १६०० १८० मान स्वापन स्वापन

मिरम केम होड़ा 1 जुन होते | ईस तमा के मोत्रम स्टेड म दोरम मार 1 19 कि होते म दोरम स्टेड 1 के कि हैं 5 उनकारी हम | ईसिस स्टेड स्टेड स्टेड स्टेड स्टेड

विवति के बाबरताम व किल्ड एकाला के उन्बर्ध में उस प्राप्त है विवत

। घमलीही-राम्मी क्रि रई में रीम क

। विक्रियर अपि ।।। ३



रहीय वाव भेने हुए चरकर आ बने । बेहोबा हो गया । 8-65-36

। र्भ में घाष क्षम (विघीत , प्रिव्युं म

मास की पान पाड़क व पापाल मेदिर हेतकर आगे। डा॰ दित्रणा व माथिती, कमल बावे । म दाहा के साथ एम्से का महिन मार्न को अरेर पूचन के निहार 8-93-36

। रेक्ट र्गिः में क्सिर उक्ती ष हेन के। क्रिक रेक्स । किंक किंग दिव । द्वाय क्रिक्स रेक्स दिवा कि मास्र

। एमरोझे-प्राङ्के में छात्र प्र हिक्जी:रूम के है है है 🛂 है हि गान तक पूपने वय, जानरीओ, सामीबाई, राहुन काष मे । क्छ कि ईपि के हता ह इस है हैगर इंडक के लाग के मह दिश्य दुध्य 75-58-5

मुनाराव—क्टास्तव्या महास्त्र ६० स ११ वर्गमधा 1:2 भि मार तिसम । त्रिया का विवाह मार्च तक कर हो। क्षा प्राप्त का प्राप्त का भी दर्भ दर्भ मुन्त । सन्तर । िगास में शित कि प्रव. दुर, तथाति , स्पूत , ति हीता , हम के ति एक हास 32-26-2

गर्नम् । मार्गरम्भा व्या (अभ्यत्मा ) मिन्हे भाव । PFIRIR EP IP FEPIS FIR FILIFIKTITEISFFF मान ज में प्राप्त का में पूर्व का का प्राप्त है कि विकास का का करता क ine afte fe (resmeter) rit refen briebe ereit 71-51-1 ित को देश को वे हैं है। बोर के में के बोर है है। बोर के में के को के को के को के को के

tite fit italige ut Jerner er gen filt foit att 1 4 4 . 11 diete eine kalenft nit filb bild Itaneren geraft gie g महामारिक दिल्ला महिले में द्रांकार है है। यह दिल है है से है है। इस स

निरमे यून पट गया था मो नीचे उनारा । टा॰ दिनमा ने यरम बपडो मे मुनाया। बुछ शरदन वर्गरा विलाया व आराम दिया। दिन भर तथीयत नग्म रही।

पुगार में केवत दग गतरे ही तिये।

बोटेन्त्रित गार्टन की और पूमने गये। शहल य जानकी गाय में। बाद मे र्गावितीय समय के गाय ठीर सार्वे । साम की कमजोरी स चकर के नारण घुमना नही हुआ।

प्री॰ दिवेदी के घर गये। उनकी स्त्री मिली। रणदिवे में घर अल्पा साहब

(युनियावाने) व नायजी मे मिने।

राष्ट्रीने पत्र आये । सरेलीवाने राधारूष्ण के समुरात से राधारूष्ण के मारू की लाहीर में मोटर में आने हुए दुर्घटना के बारण मृत्यु हो गई। दुख पहुचा ।

## ६-१२-३९

गुरद् पूमने हुए बन्ट गाउँन मे महेन्द्र प्रताप का गायन हुआ। १२ येत दर्धा में दामोदर का तार आया कि आशादेशी आर्यनायकम् का

पटना बबुनी कप शाम को एकाएक चल बसा ।

तार पदकर दुध व चोट पहुची। शाम को सरताबहन को समझाकर <sup>के हा ।</sup> बायू का तार भी मिला। आकाबहुत को तार-पत्न । बायू को पत्न तिने। मन मे योडा विचार बना रहा।

### E-92-38

डो० की इच्छा रही कि कुछ समय तक और सतरे पर रहाजाये तो ठीक रै। इमलिए अभी कुछ गमय तक रहने या विचार रखा।

मुदर प्रनाप सेठ के बीमार हो जाने की सबर बाबू (मगन) ने दी। यहां ग्वे और पोड़ी देर बैठे। घुमना थोड़ा हुआ। शाम को विवकुत नहीं

हेश्र । भनाप सेठ को आज ६० वर्ष पूरे होकर इक्सठका चालु हुआ।

पोपटलाल जाह बगैरा मिलने आये। मुरलीघर भी। साम को के जबदेव-जी द कमल बम्बई में आये।

नायत्री से करीब हेड़ घटा बार्ने । उनके जीवन वा बुसात गृता ।

हिया। वासी ६ गिलास विवा। युरोमा व मालिया। मान इतिह साम मान हो। आये काम से उत्ताद क्षाम मान मान काम इतिह मानी 86-66-66

विश्वास नहीं । यह उन्होंने समझारूर बतलाया ।

कि कि कि में कि कि मार्थ के 110% है 113 1 कि भी में दर्भ गास के कि मार्थ के कि मार्थ के कि मार्थ के विवाह के जिए। साविधी ने अध्यार मुनाम ।

Fingeriffe F infeftete toge mongenen fir figer fie of

शाम को एरवेरा गहिंग सुमक्त शिक्ष । जामको व कमल, वराई मुत्र ए काम के मालुम दिया । रिक्र क्षेत्र कि स्थाप । कुर एक एक एक एक एक । विशेष कि स्थाप । कि रहिता, अहम मिलम नियम । मिलमी कि किव्हा कि कि मिलम मिलम । महान कि

# 44-63-36

। पंत के बात के बात के बाद है कि । किए रिए इस्प्रेट राष्ट्रांडई ०१ड झ

। महु रहुषि र्राष्ट कि घोरमम कि रामनेराए माह । १४२० साला में व्यंत विवय । है साइ

क्षित्र हिं है हि उद्देश देश कर दिल कर दिल उर्देश है कि है अपने हैं कि है गामित होए कि गिर्मित कु ( perel 1:क रहुर 3 P किंग से हो है है है

। धामधाम क रहे ही कि इंडिवार के जाफ के प्रतिष्ठ कि स्थाव । के लिकि । के जिल he sernie s точнай і бію у авія ничк звини й бізія пира िक्रि क्रानास व ब्राक्तर किंदि। इत्यनिति में कास । तथान क्

थाम मार ह माहरू इन्हेंस , निर्दे किए । रेड्ड में निर्मंड के निर्मा माम राम्स हिनति प्रिप्ताप्त । है क्यियर छ प्रह्मु साधन । एउत्तर व प्राहम सत्र्य हैत्ये सिक्क में सहा कि ,इसरहरर प्रथम में डिशम कि सिम् एक प्रकृतिक मुस्हर्कम्य मी पात ओर और को खिड़ ही की ओर पूमते हुए रेहाना व मरोजनी मे मिन । रेहाना के भजन मुने । भी नावजी व प्रताप मेठ में मिने । 'जीयन घोधन' मे ते पढ़वाकर सुनना खुरु किया, १११ में रेशा तक। बागूकारा, जोती व प्रेमा कब्दरा पितने आये । मर्थियों व मदक्ताल ने अखदार वर्गरा मुनाये । साथ की प्रार्थना के बाद 'नर्थेदर्य पदा एसे केले ।

१४-१२-३९

मुंबह बन्ड गार्डन घूमने गये---राहुल, महेन्द्र प्रताप साथ में थे। णाम को बारल ज्यादा होने के कारण घूमने नहीं गया।

नायभी य प्रनायमेठ के साथ हो। रेशा निर्माय ने साथ ने स्वार हो। 'जीवन बीधन' नायजी ने पहर मुनाय। यहने बुहाराम के ही अभग मुनाय। वामूरावा जीवी भी आ यथ। इताज के सबस में देर तक विचार-विनिष्म होना रहा। 'प्राचिती ने कराब सहार मुनाय, जिल्ला को जवाय सो मिल रहा है, और स्माय मिलन कराये है, मुस्सिम नेताओं की और गं।

<sup>पनदा</sup> मिलना जरूरी है , मुस्लिम नेताओं की ओर ग । मेहरा जस्मावाला यम्बई गई । रात को गाडी से जानकी बम्बई रो आई ।

नायजी व प्रताप सेठ के पास ! 'जीवन शोधन' हा। रेगा तक पड़ा। वैस्ता मारु से नानावती के बगले पर मिले। बाद में यह तथा गरोजनी

मिनने आपे। चुँदर नाणावती के बगने सक धिटकी व माम को पारसियों के बद्रिस्तान की ओर पुमें। डा० मेहना भी साथ में थे।

भाज रामकृष्ण वर्धा से य कमत बम्बई से आया।

१६-१२-३९ आम उपवास का छठा दिन है। मीटर में दन्द साईन में कुमना।

नापत्री य प्रताप सेठ के पास 'जीवन गोधन' है।।-१०॥ तक पहा ।

हरिमाऊ फाटक बिलने आपै ।

90-92-35

पूमना---सुबह्यन्ड गार्डन व शाम को झानन्दी के रास्ते। पहाडी पर टहरे।

r prej jure men urard re vzas čivá trad sis Do tenej readi repk. čikuje un 1003 čiuž juras tera šivie vzding mas zvising rezvyzny čiuris (v ise šeulude rzygmenu zding rezvyzny čiuris (v i živiš čeulude rzygmenu zdin rzy i živiš šeunus prej

। ट्रांश सं उठमा स्पतार ७१९ १६-११-२ रोह्नीरह कि क्लियों के पिन्छित हो प्रति हो प्रति हो हो। रोह्नीरह कि क्लियों के प्रतिकृति । इस हो स्थाप रहे हो।

The state of the s

किए हिस्सार गोलाख (किए किस्ट म डार्ग भावस गोण प्रांत (प्रिमा कि में मानुई (किसासा किस्टिंग तिमाय रामस्य गोप पर पर पर एकडान किस्मु केम्प ए.५ उत्तुष्ट में प्रमुखार दि स्ट्रुम के मानदि । में सम्पोण्ट को मिति श के निवास मानु के समुद्री स्ट्रुम के मानदि । में सम्पोण्ट को मान्ति श के निवास मानु में समुद्री स्ट्रुम में साम में स्टब्स् में इस्स में हा एकडा मानु किस्ट्रम के स्ट्रुम स्ट्रोप का स्ट्रिम के मानदि में मूखा मानु किस्ट्रम के इस्स्ट्रम स्ट्रोप का स्ट्रिम के मानुस्त मानु मानु स्ट्रिम है इस्स्ट्रम के स्ट्रिम के स्ट्रोप के स्ट्रिम के स्ट्रिम स्ट्राम के स्ट्रम के स्ट्राम स्ट्रम के स्ट्

ामने कट्टीम में किस्ते में क्रिस उक्च 1 करा उठा का का का 75-77-77 के भाग तिहार के प्रमुक्त कर्म क्रिस क्रिस क्रिस के अपने क्रिस इस क्रिस क्रिस

के उर्व गाम क्षेत्र में स्वात क्षेत्र । श्रिष्ट है। माम स्वात । इस्ते स्वात । स्वात क्षेत्र हैं स्वात क्ष्य हैं स्वात क्ष्य होते हैं मिल क्ष्य हैं स्वात । हिंद्य स्वत्य हैं स्वात क्ष्य हैं स्वात क्ष्य हैं प्रक्षित क्ष्य हैं आसा । ब्यात क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य हैं क्ष्य हैं क्ष्य हैं क्ष्य हैं क्ष्य हैं क्ष्य हैं क्ष्य क्ष्य क्ष्य हैं क

े स्वाप्त के अपूर के स्वाप्त के साथ के साथ के स्वाप्त का कि प्रति के स्वाप्त का कि स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप

है।। में रिशा नायजी व प्रताप मेठ के साथ 'जीवन गोधन' पढ़ा। बाद में नायजी से चर्चा। भागको रेहानाबहुत ने प्रार्थना के समय भजन मुनाये। कई लोग भजन

मुनने आये थे। रात को भेज पर स्वाने वाले ज्यादा लोग थे। रेहाना व मरोजनीबहन भी यो ।

राव सा०पटवर्धन, अच<u>्य</u>त पटवर्धन व उनको भाभी मिलने आये । २२-१२-३९

रान को नींद घोडी कम आई।

नायशी व प्रतापसेठ के साथ विचार-विनिष्मय, तुकाराम के अभग । भोपटलाल प्राह मेहरेकर वर्गरा मिलने आये ।

रे.पुर-महाराजा व प्राइम मिनिस्टर को सानायटीज एक्ट के बारे में तार भेत्रे, होम मिनिस्टर के ता० १३-१२ के पत्न के जवाब में ।

२४-१२-३९

टा । पिन्टर को बम्बई फोन किया, मेरे साथ भोजन करने य सलाह परने के बारे में। यह रात को साढ़े आठ बजे भोजन करने आये। बाद में <sup>[क्स</sup>-रे बगैरा देखे । दान निकासने की राय दी । देर तक विचार-विनिमय होता रहा ।

ीराघन्द रामनाय की दुवान गये, बाद में अस्पताल गये, डा॰ दिनशा के साय। वहा गिल्डर समारभ के सभापति ये। एक्स-रेडिपार्टमेट का द्षाहन हुआ।

📭 दिनणा से देर तक मदालसा के इपाज के बारे बानचीत । दोनों लेडी गवटरी को बुलाया ।

तिए गेठ मुबह आये थे। शाम को प्रह्माद, पन्नाव श्रीनियाग वदई ने

गये। श्रीनिवास शर्मा से 'गोपी हृदय' सुना। रायंना में रेहाना ने भजन सुनाये ।

24-92-35

दूरी रात में १०५ डिग्री बुधार हो गया। बल ने बिल्ता। मेटिक होते

1 LLLLE fe birte fen ibig i girn fi ein ! fa mir fur l'ra im

बाल का भी बार वाहन प्रदेश अधिक अधिक । देश रद अपन निवा । मान होने भाई। बार मेन मेन मेन से अपने आप । देश मान मान 11.51.16 मारण नोहे। दिनमा वेहना स्वेत माम हो। एक सदम की वर्ष है अपने वर्ष वाहित भी देव मोजद है। यूम । माम बा File mpift ge fi fing in fare marre pien, aginen im mir

। माथ र्रक ताह में देश के महाशाय-प्राथ (शंक देवक) केशम वारपुतलो वाले, जो एकीरनवर प्रायं में कामकरते हैं, मिलने आये। डा॰ والاللاق ا <sup>टिलाहु कि</sup> ठाकर कि 15़ष्ट में सिष्टकूत्ता । यमनीयी-राष्ट्रयी रण नेंद्र में राष्ट्र कि रउनतीमी महाश शिमा शीमनी कि दिया । मंग्र कि रहमार निक्ष गामकृत्य व विवासीमात्रकृ तृत्यात विभागत के विवयस्था

निहास क्षेत्र कि हिम । मिलिये कि कि कि कि मिलिय में कि की कि कि कि

। उत्मरक ।श्रिष म इंग्रोह्म के हम के 755 निमी मुद्राष्ट्र शिक्ता हा क्षाप्त । समनी ही - प्राप्त पुरिह १।।। पर प्रमा हिमाल कितामान्त्र हिमा पर है। । प्रम मिम् म्बाम करह 75-56-65

में लिकि प्रामकुत्त । तिल कलाइ कि प्रप्रक ,किलाव के विक । हे। हो हो है। है। है। है। है। हो। है। है। है। जिल्ला में हैं। हो है कि लाह से डेम्प माम के इन्द्रमु वाह में है जानिय मदालसा की फिर मोडा खन गया, इससे चिन्ता हुई। जानकोत्री की हिंग होत प्रम-मड़ी। क्षा डाउउउपू सावती 'उन्हाय, मात्र तान्य, किसीस । फ्रांस रिलमी तमकूमार र उर्छ गाहर

TO YOU WITH THE PERS (IF DITT

This bala &

आपा---जयपुरस्थिति के धारे मं। तार भेजा। पत्र कासमयिदासँयार [भा।

प्रायंना में शाम को रेहाना के भजन । जयपुर के मित्र शामिल थे ।

२८-१२-३९

शिषता । घूमते हुए बन्ड गार्डन पैदल गये-आये । हीरालाल शास्त्री से जयपुर रें बारे में बातचील ।

बहार, गना, निवान, निषयी, बस्बई गये। हीरालानजी व हरलालसिंह-भी वर्षा स्वे। गन्त कुमार बसील दिल्यी गया। जिन भदानता की तथी-रूर दीक नही, बुपार १० ३॥, बांटी जिन्ना। बस्बई रिपोर्ड भीजी, पुरस्वे के कुमुद्द मेहला से सलाह स्टर्फ के निष् । रात को आदिक अली का फोन साया। डा० पुरस्व कुमुद्द की रात में जिन्ता को कोई बात नहीं। मदा-लगा ने श्वार्य है जाने की भी जकरन नहीं। इसमें सोडी जिनता कम हुई। स्ता मो चतुनिगी गहाटी के ऊत्तर मुमकर आये। डा० दिनशा य पास्ता हाथ में।

नानिक से रामेश्वरजी बिडला था फोन आया ।

३०-९२-३९ बेस्पाउल्ट में ही घुमे। योडा ब्यायाम किया।

वयुर से-क्यूरवरकी ना फोन आया। अयुर अधिकारियों ने दमन रीपूरी तैमारी कर ली है। मिश्रजी व हीरातालजी को वहा पहुचते ही विगनार करेंगे । पहले झुनसुनु नी ओर दमन करने वाले हैं।

नेविरक्षती व जोहरा बर्म्माई गरे। गावरमत्त्री विधानी में उनके भाषी हैंग्स के बारे में बानचीत । भगवती विद्यता व रामनिवास स्वातिवर गरे। चैंगों ने कमतनयन व हीरातालती गावती आये। बादू से जयपुर वे बारे ये जो बातचीत हुई, वह उन्होंने कही। हीरातालती वे गाय पुमने एम्बेंग राहंब तथा।

39-97-78

हैंगानातजी बास्त्री से जबपुर स्थिति पर विवाद-विनिषय। वह आव वेग्बई गये। रोमेश्वरची विदला का फोन आया, तबीदन के बारे में। उन्होंने कहा कि



## परिशिष्ट भाग

जमनातालजी अपनी डायरियों के नीध— पूट्यों में निजी, व्यापार-सवधी तथा सार्वजनिक कार्य सवधी जानकारी नीट कर निवा करते थे। इसी प्रकार निरंध प्रायंना के तथा याद रखने योग्य व आदरणीय पदी, दीहों आदि को भी निवा निया करते थे। इस भाग में मन् १६३७-३६-३६ की दाय-रियों में जिसे गये उनके दानी प्रकार के नीटों व नीधी का सक्तत है।

# مزدزنت ا

Balle 1

59%. चीरहिया बन्या गुरुकुत इस्ट 395 विदेशा मालेज दृस्ट 53 शामितास दृस्ट कार्यसद्धाः 5) हेरनदराथ कानेज इ रह विन्द्रे महिला मण्डल 535 एमिनारासमा .० है ##\$## 5 मांगती मादिर ट्रस्ट ट. विसे पारहे: राष्ट्रीय छावणी -क्रारतीय साहित्य वारव**द** उन्हें किंगार थ अध्यक्ष अधार ទរុទ្ធ មាន មានគមិក - ខិ ४. जापिया 212 FPERPF X ४. अस्त्रकृत् स्पारक 212 blu kusab , क्षेत्रसम्बद्धाः इ. सहसी सार्यायय स्रोद्ध मान्याम ह मान प्रदास भाव ह

595 मीमी गम्ह राष्ट्रमी .३१

Pfriftliffiff ?

गन् १६३८ में जमनालातजी ने उन टुम्टो व सस्याओं की सूची दी है, जिनमे उन्होंने स्यागपत्र दे दिया धा

शास्त्रवस भेजा

स्यागपत्र भेजा १. राधी मेवा संघ

दम्दी २ महिला मेवा संघ

रे. अ॰ भा॰ ग्रामोद्योग सघ

४. मा॰ शिक्षा महल

१ लक्ष्मीनारायण मदिर

६ दिहार रिलीफ

७ नवजीवन

६ विहार सेवा निधि ६. कमला मेमोरियल

स्यागपत स्वीकार हुआ रै॰. ग्राम्य से॰ म॰ बारडोली स्यागपत्र भेजा रेरे. रत्यापह आश्रम सावरमती

१२ विरमा शिक्षण त्यागपत्र भेजा ११. बजाज कमेटी बम्बई

स्यागपत्र १४. विले पारले छावणी त्यागपव

१५. मगिनी सेवा मंडल, विले पारले स्यागपत्र

१६ क्नबल धर्मशाला स्यागपत्र त्यागपत्र

१३. हरनन्द राय कालेज रामगढ १८. जलियानवासा बाग

त्यागपत्र, १-१०-'३८ को १६. श्री गाधी आश्रम मेरठ

रे॰. अध्यक्तर मेमोरियल नागपूर त्यागपत्र दिया व स्वीकार हुआ २१. रामनारायण रहमा ट्रस्ट

२२ स्वराज्य भवन ट्रस्ट

श्यागपत्र भेजा २३. सस्ता माहित्य महल

| हरणामः दिक्षः = ह-० हे-ट | मान्य द व मान्य       |
|--------------------------|-----------------------|
|                          | ទ្រែកក្រក             |
| किया हिम्मक              | गोगीयाई विस्ता, बस्प् |

ž

ppylippy yeper v मार्गा मार्गा है से मार्गितिया किहा हमागित कि नह-3-० ह pic first off off of إخطا

ने. हि॰ गुगर " ८ व० तबेड्डी समावाध Hebris-op 1 द्रावर्वस्य

सिवायस मेगा प्राप्त सम्भ अवाग ण सामारायण सस-डायरेबटर -- स्यापपत भेजा २३-११-३८ का हे. वेंक आफ नामुर र. मुक्त आपन ४ हि० हाउसित

### परिशिष्ट २

इन नीन बरों को डायरी के प्रारंभ या अल मे जमनाशालजी अपनी मैंच के नहीं, दोही, प्रार्थनाओं आदि को लिख लिया करने थे। उन्हें इसरी के मन् के हिमाब में मीचे दिया जा रहा है—

### 0535

परहित बस जिनके मन माही, तिन्ह वह जग दुनंभ वच्च नाही ॥ परहित मरिस ग्रस्म नहि भाई, परपीदा सम नहि जय भाई ॥

0

हे प्रभो तू भना अगरया तून गरवान घेउन जा। अपकारानून प्रकाशांत घेउन जा। मृग्यून अमृतांत घेउन जा।

> त्याम को संबाद है, धद्धा नहीं । कट्ट का स्वागत करें, मौका नहीं। मृत्य में इस्ते नहीं, परस्पर्य हैं।

दन दमीलों में, वहीं बया अर्थ है ?

करम न धरम काम रचि त्रानि स सरफ्र निरदान । देनेस अनुसुर्वति रास एड.

0

यह बरदानु न भान ।:

। मर्क स्ट्रिस में स्टर्स, कुम न द्वारा छिए । ।। मर्क म छिट्ट सम्बर्स, सम्माक स्टर्सिस हो । O

0 । ठड़े संगष्ट 5ड़ुम ,सम्बाप मजी तमस्य मधी ।। ठड़े रीजनी ड़िज ,ड्रेम कर्लाछ ट्रिम्ड ड्रि

36 fbebe 3 ols (völgie fe feie, konie ne vig)
(by 265 72649)
18 fiel 18579 pie 4 einstehe of 12 fby 18 oy 3
is finne the min facility of finne fer m

देश 'णश्च सरकारो' —ामंगर विश्व माना है. ... दिसी रूट मण्डे-शिगर प्राप्त माना ४. ... प्रिमं किष्ट प्रद्यित सार प्रोप्त स्थाप स्थाप १.४ क्षेत्रीय स्थाप स्

।। ইদদ ফাছ হিদ দল হিদি সচ । ব্লিয়ম সত ক্ৰম চীদত্ত চীদত্ত ।। ব্লিয়ক লফ দলক লগতু দাদ ।। কেনে শীদত ইন চীদত্ত হেদ ।। দেশেলী চীদৰী হুচ চীদত্ত হিদ

ता क्षेत्रक स्थिति हैं के स्था करते हैं हैं। 11 केंग्र करों क्ष्मी केंग्र के स्था करते हैं हैं। 11 क्ष्म क्ष्मी केंग्र कर मा 11 क्ष्म करते करते हैं। 11 क्ष्म क्ष्म वस्तु इसहों स्था 11 क्ष्म क्ष्मी करते करते हैं।